#### नासप्रणीतम्

ान्दोद्गावितया भाष्यरत्नप्रभया भासितेन शङ्कराचार्यकृत-

त्रा भाष्येण संयुतम्। श्रीमदुदासीन्परमहंसपण्डितं केशवानन्दस्वामिकृत-

टिप्पणीसमेतं न।

व भारतीतीर्थकृताधिकरणमालासमन्वितम्

पुरे इत्युउपाख्योद्धवाचार्येण च

शोधियत्वा

नात्मर-

**बेमराजाभ्यां** 

द्राल्येऽङ्कितम् । प्रत्ने १८६२

रहीकतोयं प्रन्थः )

ान्तेकवेया.

श्र्यसाध्यः।स ,

ः ग्रुममान

प्थर्मान्कर्तृत्वभोकृत्वादीनात्मानमन्यमानानां ना-ासां दुःसाध्यः न तांस्तर्ककुशलश्रुत्पर्थविवेचकं-

दां सहलाण्यपि यथाभूतमात्मतत्त्वं संबोधिय-

.तस्तानुद्दिधीर्षुर्भगवान् वेदव्यासोऽद्दैतब्रह्गात्मकं श्रुत्य-र्थं निर्णेतुमनेकन्यायोपबृंहिताध्यायचतुष्टयात्मिकामुत्तरमीमांसामार-चयांचकार । साप्यतिसंक्षिप्तार्थकतया विना भाष्यं पुरुषायुषेणापि दु-विंज्ञेयेति विलोच्य परमकारुण्योपेतमानसोभगवान् स्वामिश्रीशंकरा-चार्यो भाष्यवलयालंकतां तां चकार । तदपि गूढगम्भीरार्थकतयाऽना-यासेन नार्थबोधरुदिति पर्यालोच्य सर्वान् नरानुपंचिकीर्षुः स्वामि-श्रीगोविन्दानन्दोुकम्पया रत्नप्रभया भासयांचकार।सापिकचित् क-चित् गुप्तार्थकेति विलोच्य मया क्रचित् कचिहिपणैर ः रुता। ययपि व्या-सनिर्मितेष्वेषु सूत्रेष्विदानीं नानाविधानि भाष्याण्युपलभ्यन्ते तथा पि शाङ्करभाष्यस्यास्य निष्पक्षार्थप्रतिपादकतया प्रामाणिकैः प्रामा-ण्याङ्गीकारेण सर्वापेक्षयास्याभ्याहृतत्वमिति सूपादेयमिदमाप्तैः।य-य्प्येतद्गाष्यं पूर्वं मुद्रितमभूत्तथापि यथावद्गाष्यकारसंप्रगायसिद्ध-समयपाठकं न मुद्रितमितीदानीं गङ्गाविष्णुवणिक्पार्थनया मया भा-ष्यकारसम्प्रदायसिद्धपाठानुसारेण संशोधितम्। प्रार्थये चादौ विश्वेश्वरं मुद्रणकर्तुः श्रेष्ठिश्रीगङ्गाविष्णोः प्रयत्नं सफलोकर्तुम्।प्रसीदन्तु चानेन जान हो।
हो लब्धर
तिसपादः पत्रे, .... द्वरवा पुस्तकचरमभागे नि
सौ चाधिकरणज्ञानार्थं श्रीभारतीतीर्थविरचिता।
शिता इति । अत्र पुस्तकमुद्रणकाले मनुजनिष्ठः
न्त्रमादांस्तावः सहन्तामार्या इति प्रार्थितप्रायमेवेत् ... म्
ऐनापुरे इत्युपाख्यवाळाचार्यातमज उद्यवाचार्यः।

## व सूत्रीयषोडशपादार्थदर्शनम्

#### निर्घण्टपत्रम्।

| <b>प्रतिपाद्यविषयाः</b>                            | <b>अ</b> ध्यायाङ्गाः | पादाङ्गः |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------|
| सुस्पष्टब्रह्मबेाधकश्रुतिवाक्यानां समन्वयः , 🕠     | ,                    | •        |
| उपास्यब्रह्मवाचकास्पष्टश्रुतिवाक्यानां समन्वयः,    | 9                    | २        |
| ज्ञेयबृह्मप्रतिपादकारपष्टश्रुतिवाक्यानां समन्वयः,  | 1                    | Ę        |
| अव्यक्तादिसन्दिग्धपदमात्राणामेव समन्वयः, · · ·     | 9                    | 8.       |
| साङ्क्वयोगकाणादादिस्मृतिभिः साङ्क्वादिप्रयुक्तते   | कैश्र                |          |
| वेदान्तसमन्वयस्य विरोधपरिहारः,                     | 3                    | 3        |
| साङ्क्वादिमतानां दुष्टत्वप्रदर्शनम्,               | 3                    | 3        |
| पूर्वभागेण पञ्चमहाभृतश्रुतीनां उत्तरभागेण च        |                      |          |
| जीवश्रुतीनां परस्परिवरोधपरिहारः,                   | 2                    | ३        |
| लिङ्गशरीरश्रुतीनां विरोधपरिहारः,                   | ź                    | 8        |
| जीवस्य परलोकर नागमनविचारपूर्वकवैराग्यनि-           |                      |          |
| रूपणम्, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | Ę                    | 3.       |
| पूर्वभागेण त्वं-पदार्थस्य उत्तरभागेण तत्-पदार्थस्य | ,                    |          |
| चशोधनं,                                            | *                    | 3        |
| सगुणवियासु गुणोपसहारस्य, निर्गुणे ब्रह्मणि अपु     | त-                   |          |
| रुक्तपदोपसंहारस्य च निरूपणम्,                      | 3                    | <b>ર</b> |
| निर्गुणज्ञानस्य बहिरङ्गसाधनन्तानां आश्रमयज्ञा-     |                      |          |
| दीनां, अन्तरङ्गसाधनभूतानां च शमदमश्रवण             | •                    |          |
| मननादीनां निरूपणम्,                                | ą                    | 8        |
|                                                    |                      |          |

| प्रतिपाद्यविषयाः ।           |              |                 | अ, य       | 1:19 | ादाङ्का |
|------------------------------|--------------|-----------------|------------|------|---------|
| श्रवणायावृत्या निर्गुणं, उप  | गसनया स      | ागुणं वा        |            |      |         |
| ब्रह्म साक्षात्रुतवतो र      |              |                 | वे-        |      |         |
| नाशलक्षणाया मुक्तेरभि        | धानम्        | *** 4**         | •          | 8    | N       |
| भ्रियमाणस्य उत्कान्तिप्रका   | ारदर्शनम्,   |                 | •          | 8.   | २       |
| सगुणब्रह्मविदो मृतस्योत्तर   | मार्गाभिग    | मनम् 🕠          | • •        | 8    | Ę       |
| पूर्वभागेण निर्गुणब्रह्मविदो | विदेहकैव     | ल्यप्राप्तेः, उ | -          |      |         |
| त्तरभागेण च सगुणब्रह         | प्रविदो ब्रह | प्रलेकस्थित     | <b>1</b> - |      |         |
| र्निरूपणम्,                  | • • •        | •••             |            | 8    | 8       |

## व्यासाधिकरणार्थदर्शनं निर्घण्टणत्रम्।

#### समन्वयास्यप्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे ।

| •                                                                                  |       |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|
| इतिपार्याविषयाः ।                                                                  |       | रूत्राङ्घाः। व | <b>३</b> ०ङ्गा । |
| ब्रह्मणे। विचार्यत्वम्, · · · · · · ·                                              | •••   | 9              | 9                |
| च्याने स्थानं                                                                      | •••   | २              | २                |
| ब्रह्मणो वेदकर्तृत्वं, ३ वर्णकम्, ३<br>ब्रह्मणो वेदैकमेयता, २ वर्णकं,              | •••   | ŧ              | ŧ                |
| वेदान्तानां ब्रह्मबोधकत्वं, १ वर्णकं,<br>वेदान्तानां ब्रह्मण्यवसितत्वं, २ वर्णकम्, | }     | 8              | 8                |
| प्रधानस्य जगत्कर्तृत्वाभावकथनम्,                                                   | •••   | 4-99           | 4                |
| आनन्दमयकोषस्य परमात्मत्वं, १ वर्णकं,<br>ब्रह्मण आनन्दमयजीवाधारत्वं, २ वर्णकं,      | }     | 97-99          | Ę                |
| आदित्यान्तर्गतहिरण्मयपुरुषस्येश्वरत्वम्,                                           |       | २०-२१          | •                |
| परब्रह्मण आकाशशब्दवाच्यत्वम्,                                                      | •••   | २२             | c                |
| ब्रह्मण आकाशशब्दवत् प्राणशब्दवाच्यत्वं                                             | ,     | २३             | 3                |
| परब्रह्मणा ज्योतिःशब्दवाच्यत्वं,                                                   | •••   | २४-२७          | 90               |
| ब्रह्मणः प्राणशब्दप्रतिपायत्वं,                                                    |       | २८-३१          | 93               |
| उक्ताध्यायस्य द्विती                                                               | यपादे | ì              |                  |
| ब्रह्मण उपास्यत्वम्, · · · · ·                                                     | •••   | 9-6            | 9                |
| ब्रह्मणा जगत्कर्तृत्वं, ··· ··· ···                                                | •••   | 9-90           | २                |
| चेतनयोजींवेश्वरयोर्ह्युहागतरवम्,                                                   | •••   | १ १-१२         | ३                |
| छायाजीवान्यदेवान् हित्वा परब्रह्मण                                                 |       |                |                  |
| एवोपास्यत्वम्,                                                                     | •••   | 93-90          | 8                |
| 2.41.41/2/2 42                                                                     |       |                |                  |

| •                                                         |          |     |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----|
| त्रतिपाय विषयाः ।                                         | स्०      | अधि |
| प्रधानज्ञीवतरस्येश्वरस्यैवान्तर्यामिशब्दवाच्यत्वं,        | १८-२०    | 4   |
| प्रधानजीवौ निरारुत्येयरस्य भूतयोनित्वम्,                  | २१-२३    | 8   |
| ब्रह्मणो वैश्वानरशब्दवाच्यत्वम्, · · ·                    | २४-३-२   | •   |
|                                                           | _        |     |
| उक्ताध्यायस्य तृतीयपादे                                   | l        |     |
| सूत्रात्महिरण्यगर्भप्रधानभोकृजीवेश्वराणां मध्ये           |          |     |
|                                                           | A 10     |     |
| केवलमीयरस्यैव सर्वाधिष्ठानभूतत्वम्,                       | 9-4      | 9   |
| प्राणपरेशयोर्मध्ये परेशस्यैव सत्यशब्देन श्रेष्ठत्वम,      | e-9      | 3   |
| प्रणवब्रह्मणोर्मध्ये ब्रह्मण एवाक्षरशब्दवाच्यत्वम्,       | 9,0-92   | ₹   |
| अपर-परत्रह्मणोर्मध्ये परत्रह्मण एव त्रिमात्रेण            |          |     |
| प्रणवेन ध्येयत्वम्, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 93       | 8   |
| दहराकाशत्वेन प्रतीयमानानां वियज्जीवब्रह्मणां              |          |     |
| मध्ये ब्रह्मण एव तदाकाशवाच्यत्वम्,                        | 18-16    | 4   |
| अक्षिपुरुषत्वेनापाततः प्रतीयमानयोर्जीवपरेशयोः             |          |     |
| परेशस्यैव तत्पदवाच्यत्वम्,                                | 98-29    | ٤   |
| जगत्प्रकाज्ञात्वेनोपलब्धयोः सूर्यादितेजःपदार्थचैत         | ययो-     |     |
| श्रीतन्यस्येव तत्प्रकाशत्वम्,                             |          | w   |
| जीवात्मपरमात्मनोर्मध्ये परमात्मन एवाङ्गुष्ठमान्           | पुरुष-   |     |
| शब्देन प्रतिपादनम्,                                       |          | c   |
| देवानां निर्गुणविद्यायामधिकारनिरूपणम्,                    | २६-३३    | ?   |
| शूद्राणां वेदानधिकारकथनपूर्वकः शोकाकुठत्वेन               |          |     |
| शूद्रनाममात्रधारिणो जानश्रुतेर्वेदवियाधिगमः               | 38-36    | 1 0 |
| प्राणत्वेनाम्नातानां वर्जवायुपरेशानां मध्ये परेशस्यैव     |          |     |
| तादशप्राणशब्दवाच्यत्वस्,                                  | <b>૱</b> | 23  |

| प्रतिपाद्यविष्ट्र्ययाः ।                    |          |         | स्•       | <b>अ</b> धि० |
|---------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------|
| कर्मान् परत्वज्योतिष्टे,                    |          | •••     | 80        | 12           |
| प्रार्थिसण आकाशशब्दवाच्यत्वं,               |          | •••     | 81        | 93           |
| ंब्रह्मणोः विज्ञानमयशब्दवाच्यत्वं,<br>————— | •••      |         | ४२-४३     | 18           |
| उक्ताध्यायस्य                               | चतुर्थ   | पदि     | l         |              |
| कारणावस्थापनस्य स्थूलशरीरस्यैवा             | व्यक्तशह | द्वाच्य | त्वं, १-७ | 3            |
| श्रुतिप्नमितप्ररुति-स्मृतिसम्मतप्रधा        |          |         |           |              |
| 9.9                                         | •••      |         | C-9 o     | ₹.           |
| प्राणचक्षुःश्रोत्रमनोऽनानां पञ्चपञ्च        | ननशब्द   | बाच्यत  | वं, ११-१  | ६ ३          |
| <b>ब्रह्मप्रतिपादकवेदान्तवाक्यसमन्वय</b>    |          |         |           |              |
| प्राणजीवपरात्मनां मध्ये परात्मन ए           | -        | -       |           |              |
| त्वेन बालाकिना ब्रह्मत्वेनोक्तानां          |          |         | •         |              |
| कर्नुत्वनिराकरणं,                           |          | •••     | 98-96     | 4            |
| संशयितजीवपरमात्मनोर्मध्ये परमा              | त्मन एव  | । श्रव  | -         |              |
|                                             |          |         | 99-22     | ٤,           |
| ब्रह्मणो निमित्तोपादानोभयकारणत्वं           | ,        | • • •   | २३-२७     | v            |
| परमाणुशून्यादीनां श्रुत्युकानामपि           |          |         |           |              |
| मपहाय ब्रह्मण एव प्रतिनियतज                 |          |         | २८        | c            |
| इति प्रथमा                                  |          | •       |           |              |

| अविरोधारुयद्वितीयोध्यायस्य प्रथमपांदे                         | अधिंव      |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| प्रतिपाद्यविषयाः । सू०                                        | 4          |
| साङ्क्ष्यस्मृत्या वेदसङ्कोचस्यायुक्तत्वं, · · · · · - १-२     | 9          |
| योगस्मृत्याऽपि वेदसङ्कोचस्यायुक्तत्वं, · · · - ः ३            | *          |
| वैरुक्षण्याख्ययुक्तिद्वाराऽपि वेदान्तवाक्यानामबाध्यत्वं,४-१ १ | • ₹        |
| काणादबौद्धादीनां स्मृतियुक्तिभ्यामपि वेदवाक्याना-             |            |
| मबाध्यत्वम्, · · · · · · • • • • • • • • • • • • •            | 8          |
| भोकृभोग्यभेदवतोऽपि परब्रह्मणोऽद्वैतत्वस्याबाधात्वं, १३        | 4          |
| ब्रह्मणि भेदाभेदयोर्ग्यावहारिकत्वमदितीयत्वस्य                 |            |
| च ताच्विकत्वम् , · · · · · · १४-२ •                           | Ę          |
| सर्वज्ञत्वेन जीवसंसारमिथ्यात्वं च स्वनिर्छेपत्वं च            |            |
| पश्यतः परमेश्वरस्य न हिताहितभाग्दोषः, २१-२३                   | v          |
| अदितीयस्यापि ब्रह्मणः क्रमेण नानाकार्याणां                    |            |
| सृष्टिसम्भावना, ··· ··· २४-२५                                 | c          |
| ईश्वरस्योपादानरूपपरिणामिकारणत्वव्यवस्थापनं, २६-२९             | 3          |
| ईश्वरस्याशरीरित्वेऽपि मायावित्वम्, ३ ० - ३ ९                  | 9 0        |
| नित्यतृप्तस्येश्वरस्यापि प्रयोजनं विनाऽशेषजगदुत्पादनं,३ २-३   | <b>399</b> |
| कर्मनियन्त्रितानौजीवानां सुखदुःखनिमित्तमात्रस्य               |            |
| ज्गत्संहरतश्चे नैर्घृण्यदोषाभावः, ३४-३६                       | 97         |
| निर्गुणस्यापि ब्रह्मणा विवर्त्तरूपेण प्रकृतित्वसिद्धिः, ३७    | 93         |
| उन्हाध्यायस्य विजीसमाने ।                                     |            |
| उक्ताध्यायस्य द्वितीयपादे।                                    |            |
| साङ्ख्यानुमतप्रधानस्य जगद्वेतुत्वखण्डनं, १-१ •                | 9          |
| असदशोद्भवे काणादंदृष्टान्तस्यास्तित्वं, १९                    | २          |
| परमाणूनां संयोगेन जगदुरपत्तेर्युक्तिविरूद्धत्वं, १२-१७        | ą          |

| प्रतिपाद्यविषयाः ।                                       | स्≱     | अधिद |
|----------------------------------------------------------|---------|------|
| कर्मान्तरैः सानुशयगृह्यवस्त्वस्तित्ववादिबौद्धविशे-       |         |      |
| प्रापिनां याम्यद्भां परमाणूनां शब्दास्पर्शादीनाञ्च       |         |      |
| रोहिणोुरपादंकत्वमतंषण्डनं,                               | १८-२७   | 8    |
| विज्ञाः वादिबौद्धसम्मतविज्ञानस्य जगत्कर्तृत्वा-          |         |      |
| दिखण्डनं,                                                | २८-३२   | 4    |
| जीवादिस्मपदार्थवादिनां बौद्धान्तराणां मतखडनं,            | ३३-३६   | Ę    |
| तटस्थे खरवादस्यायुक्तत्वं, · · · · · · · ·               | ३ ७-४ १ | 9    |
| जीवोत्त्पन्यादेरयुक्तत्वं, · · · · · · · · · ·           | ४२-४५   | 4    |
|                                                          |         |      |
| उक्ताध्यायस्य तृतीयपादे।                                 |         |      |
| वेदान्तवादिमते आकाशस्यानित्यत्वकथनम्,                    | 9-4     | 9    |
| <b>खरूपवतो ब्रह्मणो वायोरुत्पत्तिकथनम्</b> ,             | ٠ .     | २    |
| सद्रूपस्य ब्रह्मणोऽजन्यत्वं जगज्जनकत्वञ्च,               | . 9     | 3    |
| कार्यकारणयोरभेदेन वायुभूतस्य ब्रह्मणस्तेजःसृष्टिः,       | 90      | 8    |
| वेदोक्तेजोरूपब्रह्मणो जलोत्पितिसिद्धिः,                  | . 33    | 4    |
| छान्दोग्योपनिषदुकजरुोत्पनान्तस्य पृथिव्यर्थकर्व          | , 92    | દ્   |
| पूर्वपूर्वकार्योपाधिकाट्ब्रह्मण उत्तरोत्तरकार्योत्पत्ति- |         |      |
| सिद्धिः,                                                 | ·· 93   | v    |
| लयकाले पृथिव्यादीनां विपरीतक्रमकल्पनं                    | . 18    | C    |
| प्राणादीनां भतेष्वन्तर्भावान्त तेषां सृष्टिक्रमभङ्गः,    | 94      | 3    |
| वपुषो जन्ममरणयोर्मुख्यत्वेन जीवस्यतयोर्भाकत्वं           | 9 &     | 90   |
| जीवजन्मन औपाधिकत्वेन तस्य वस्तुती नित्यत्व               | 90      | 3 3  |
| जीवस्याचिद्वपत्वखण्डनपर्विका तिचद्रपत्वासाँदैः,          | 90      | 93   |
| जीवस्याणुत्वखण्डनपूर्वकं तत्सर्वगत्वप्रिपादनं,           | १९-३२   | 9 3  |

| मितपाद्यविष्याः ।                             | धमपादे अधि                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| जीवस्याकर्तृत्वनिरसनपूर्वकं तत्कर्तृत्वप्रतिप | ादनं, 📆 🦹                              |
| जीवकर्तृत्वस्याध्यस्तत्वेनावास्तविकत्वं,      | 78                                     |
| जीवस्येयरप्रवृत्तत्वेन न रागप्रवृत्तत्वं,     | 89-87                                  |
| औपाधिककल्पनैजीवेशयोजीवानाञ्च परस्प            |                                        |
| ब्यवहारव्यवस्था,                              | …8३-५३ १७                              |
| उक्ताध्यायस्य चतुर्थप                         | गादे ।                                 |
| इन्द्रियाणामनादित्वनिराकरणपूर्वकं तेषामात     |                                        |
| समुत्पन्नत्वम्,                               | 9-8 9                                  |
| इन्द्रियाणामेकादशसङ्खन्याकत्वस्य वेदान्तसः    | मतरवं, ५-६ २                           |
| साङ्ख्यसम्मतेन्द्रियसर्वगत्वनिराकरणपूर्वकं    | तेषां प-                               |
| रिच्छिन्नत्वकथनं,                             | <b>v</b> ą                             |
| प्राणस्यानादित्वखण्डनपूर्वकं तदुत्पत्तिसमाधा  | नं, ८ ४                                |
| माणवायोः स्वतन्त्रताकथनं,                     | 9-92 a                                 |
| प्राणस्य समष्टिरूपेणाधिदैविकी विभुता आध्य     | गारिम-                                 |
| की तु तस्याल्पताऽदृश्यता चेन्द्रियवदिति.      | 93 &                                   |
| इन्द्रियगणस्य देवताविशेषाधीनत्वकथनम्          | 1. 99-98 6                             |
| विरुक्षणत्वेन प्राणादिन्द्रियाणां पथकत्वं.    | . 90-99                                |
| सर्वजगत्सर्जने जीवस्याशकत्वादीशस्यैव सर्व     | शक्ति-                                 |
| मत्वात् तस्यैव तन्त्रिर्मातृत्वं,             |                                        |
| इति द्वितीयाध्यायः॥                           | \-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| साधनारुयतृतीध्यायरंग प्र                      | थमपाटे ।                               |
| जीवस्य भाविशरीरयाजरूपसूक्ष्मभूतवेष्टितस्य     | ं ५ <b>.</b><br>वितो                   |
| गमनम्                                         | 9-0                                    |
|                                               | 1-0                                    |

| (3)                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| प्रतिपाद्यविषयाः। स्० अधि                                         | 0 |
| ंकर्मान्तरैः सानुशयस्य जीवस्य लोकान्तरारोहणम्, ८-९१ २             |   |
| प्रापिनां याम्यत्येकगमन्म्, · · · · • १२-२९ ३                     |   |
| ं अवरोहिणो जीवंस्य वियदादिसमानत्वं, २२ ४                          |   |
| स्वर्गादवतरणकाले स्वर्ग-वृष्टि-पृथिवी-पुरुष-योषितसु               |   |
| क्रमशो जनिष्यतो जीवस्य स्वर्गे वृष्टौ च जन्मनि                    |   |
| त्वरा, तदितरेषु च जन्मनि विलम्ब इति ··· २३ ५                      |   |
| सस्यादौ जीवस्य न मुख्यजन्म किन्तु संश्लेषमात्रमिति, २४-२७ ६       |   |
|                                                                   |   |
| उक्ताध्यायस्य द्वितीयपादे।                                        |   |
| स्वप्नदृष्टेर्मिथ्यात्वकथनम् · · · · • • १-६                      |   |
| सुषुप्तिस्थानरूपस्य हत्स्थब्रह्मण एकत्वस्थापनम्, · · ७-८ २        |   |
| स्वप्नावस्थितस्यैव जीवस्य तस्मात् समुद्दोधी नापरस्येति, ९ ३       |   |
| मूर्च्छाया जायदायवस्थान्तरभिन्नत्वं, · · · प १० ४                 |   |
| ब्रह्मणो नीरूपभावस्य वेदान्तसम्मतत्वं, १ १-२१ ५                   |   |
| ब्रह्मणो निषेधातीतत्वेन सत्यत्वस्थापनं,२२-३० ६                    |   |
| ब्रह्मणोऽन्यस्यावस्तुत्वव्यवस्थापनं,३१-३७ ७                       |   |
| कर्मफलोत्पत्तिं प्रति ईश्वरस्यैव कर्तृत्वं नापूर्वस्येति, ३८-४१ ८ |   |
|                                                                   |   |
| उक्ताध्यायस्य तृतीयपादे।                                          |   |
| छान्दोग्यवृहदारण्यकश्रुत्युक्तयोः पञ्चाग्निविद्योपास-             |   |
| नयोः विध्यनुष्ठानफलसाम्येनैकत्वं, · · • • १-४ ९                   |   |
| गुणोपसंहारस्य कर्तव्यत्वं, ५ २                                    |   |
| छान्दोग्यकाण्वशाखयोरुद्गीथविद्याभेदकथनं, ६-८ ३                    |   |
| ब्रह्मदृष्टेहेंतुत्वेनाक्षरोद्गीथयोरेकत्वसम्पादनं, ९ ४            |   |
|                                                                   |   |

|                                                    |        | सू०         | <b>અ</b> ધિ |
|----------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| प्रतिपाद्यविषयाः ।                                 | -      |             | ų,          |
| विसिष्ठकादिगुणानामुपसंहर्तव्यत्वं,                 | •••    | 9 0         | ٩           |
| आनन्दसत्यत्वादीनां ब्रह्मगुणानां प्रतिपत्तिफ       | लत्वन  | •           |             |
| सर्वशालासु समानत्वात् व्यवस्थापकविध                | यभाव   | ाच          | -           |
| • तेषामुपसंहर्तव्यद्वम् · · ·                      | • • •  | 99-93.      | દ્દ         |
| पुरुषज्ञानस्य संसारकारणात्, ज्ञाननिवर्तकत्व        | ात् पु | ₹-          |             |
| पस्यैव वेद्यत्वं, · · · · · ·                      |        | 98-94       | v           |
| ईश्वरस्यैवात्मशब्दवाच्यत्वं न विराज इति,           |        | 9 & - 9 0   | C           |
|                                                    | • • •  | 9 <         | 3           |
| प्राणोपासनं प्रति प्राणविद्याप्राप्तयोरनय्नताबुद्ध | ्याच   | मन-         |             |
| योः अनम्रताबुद्धेरेव विधेयत्वं,                    |        | 93          | 9 0         |
| काण्वानामग्निरहस्यबाह्मणबृहदारण्यकयोः पा           | ठिताय  | <b>1</b> 1: |             |
| शाण्डिल्यविद्याया एकविधात्वं, · · ·                | • • •  | २०-२२       | 99          |
| अहरित्यादित्यगतस्याहमित्यक्षिगतस्य च वेय           | पुरुष- |             |             |
| स्यैकत्वेऽपि स्थानविशेषे तन्नामविशेषस्य            | युक्तर | वं, २३      | 92          |
| वियेकत्वाभावात् सम्भृत्यादीनां गुणानां शाणि        | ंडल्य- |             |             |
| वियादिषु अनुपसंहार्यत्वम्                          |        | 28          | 93          |
| तैत्तिरीयकताण्डिनोः पुरुपविद्यायाः पृथक्त्वम्      |        | २५          | 98          |
| वेदमन्त्रप्रवर्ग्याद्भनां विद्यानङ्गत्वं,          |        | ₹ €         | 94          |
| अर्थवादत्वेन पापपुण्ययोरुपाय-                      |        |             |             |
| नस्य हानावुपसंहर्तव्यत्वं, १ वर्णकं                |        |             |             |
| पापपुण्यविधूननस्य हानार्थकत्व-                     |        |             |             |
| मेव <b>न.</b> चालनार्थकरवं,      २ वर्णकं          |        | २७-,२८      | 98          |
| मरणात् पाक् उपास्ये साक्षात्रः                     |        |             |             |
| ते सुरुतदुष्रुतक्षयः, ३ वर्णकं                     |        |             |             |
| उपासकस्यैवार्चिरादिमार्गीन ज्ञानिन इत्यस्य         | यवस्थ  | गा,२९-३ ०   | 90.         |
|                                                    |        |             |             |

| प्रतिपाद्यविषयाः ( सू०                                        | अधि० |
|---------------------------------------------------------------|------|
| सर्वासूपासनासु उत्तरमार्गविधानं, ३९                           | 90   |
| ब्रह्मतच्वज्ञानिनां मुक्तिर्नियता न तु पाक्षिकीत्यस्य प्रति-  |      |
| पादनम्, · · · · · २२                                          | 93   |
| आत्मस्वृरूपलक्षकाणां निवेधानां परस्परोपसंहर्त-                |      |
| व्यत्वम्, · · ३३                                              | २०   |
| ऋतं पिबन्ताविति द्दा सुपर्णाविति च मन्त्रयोर्वेबै-            |      |
| कृत्वम्, · · · · · • • ३४                                     | २९   |
| एकशाखास्थयोः उषस्तकहोलयोर्बाह्मणयोर्वियैक्यप्रति-             |      |
| पादनम्, · · · · · · · २५-३६                                   | २२   |
| उपासनार्थं पृथक्त्वेनोपास्यस्य द्वैयज्ञानम्, · · · ३७         | २३   |
| सत्यविद्याया एकत्वर्ग्रातेपादनम्, · · · ३८                    | 28   |
| दहराकाशहादींकाशयोरुपसंहर्तव्यत्वम्, ३९                        | २५   |
| उपासकस्य भोजने प्राणाहुतिलोपापितः,४०-४९                       | २६.  |
| उद्गीयकर्माङ्गीभूतदेवतोपासनाया अनियतत्वम्, ४२                 | २७   |
| संवर्गविद्योकाधिदैववाय्वध्यात्मप्राणयोरनुचिन्तनस्य            |      |
| पृथक्त्वम्, · · · · · 8३                                      | २८   |
| मनश्चिदादीनां स्वतन्त्रविद्यात्वस्वीकारः, ४४-५२               | २९   |
| भौतिकस्यात्मत्वनिराकरणपूर्वकतदन्यस्यात्मत्वप्रति-             |      |
| पादनम्, ५३-५४                                                 | 30   |
| ऐतरेयगतोक्थोपासनायां पृथिव्यादिदष्टेः कौशीत-                  |      |
| क्यामपि समानत्वम्, ५५-५६                                      |      |
| विराद्रूपवैश्वानरस्य कृत्स्नस्यैव ध्यातव्यत्वं न तदंशस्येति५५ | ३२   |
| अनुष्ठातन्य-शाण्डिल्यदहरादिवियानां वेयव्रह्मभिन-              |      |
| त्वेन भिन्नत्वं, ५८                                           | 33   |
| आत्मनः सगुणोपासनायां एकस्य दयोर्बहूनाञ्च उपास-                |      |

| (१२)                                                                                           |               | ,           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|--|
| मितपाचिविष्याः ।                                                                               | स्०           | अधि०        |  |  |  |
| नानुां वैकल्पिकनियमकथनं, · · · · · · ˈ                                                         | 49            | 38          |  |  |  |
| विकल्पेन समुचयेन वा प्रतीकोपासनाया ऐच्छिकर                                                     | वं, ६०        | 34          |  |  |  |
| विकर्ल्पसमुचययोर्याथाकाम्यं, ६                                                                 | 9-&&          | 3 &         |  |  |  |
| उक्ताध्यायस्य चतुर्थेपादे।                                                                     |               |             |  |  |  |
| आत्मज्ञानस्य स्वतन्त्रत्वं न ऋत्वर्थत्वं,<br>ऊर्ध्वरेतोरूपाश्रमाणामस्तित्वव्यवस्थापनं, १ वर्णव | · } 9-91      | 9, <b>9</b> |  |  |  |
| लोककामिनामाश्रमिणां ब्रह्मनिष्ठानहत्वं, २ वर्णकं                                               | 96-20         | २           |  |  |  |
| उद्गीथावयवस्योङ्कारस्य ध्येयत्वं,                                                              | २१-२२         | ३           |  |  |  |
| औपनिषदाख्यानानां विद्यास्तावकत्वं,                                                             | <b>२३-</b> २४ | 8           |  |  |  |
| आत्मबोधस्य कर्मानपेक्षत्वम् ,                                                                  | २५            | 4           |  |  |  |
| विद्यायाः स्वोत्पत्तौ कर्मसापेक्षत्वम् , ··· ···                                               | २६-२७         | £           |  |  |  |
| आपदि सर्वान्नाभ्यनुज्ञानं · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |               | v           |  |  |  |
| विद्यार्थानामाश्रमधर्माणाञ्च यज्ञादीनां सरुदनुष्टानं,                                          | ३२-३५         | 6           |  |  |  |
| अनाश्रमिणो ज्ञानसम्भावनम् ,                                                                    | 36-39         | 3           |  |  |  |
| आश्रमिणामवरोहाभावनिरूपणम् , ··· ···                                                            | 80            | 90          |  |  |  |
| श्रष्टोर्ध्वरेतसः प्रायश्रित्तसद्भावः, १                                                       | 9-83          | 99          |  |  |  |
| अष्टोर्ध्वरेतसः प्रायश्चित्तस्य आमुन्मिकशुद्धिजनकृत्व                                          | i             |             |  |  |  |
| तादशशुद्धिमतो व्यवहारानर्हत्वञ्च,                                                              | ४३            | 9 2         |  |  |  |
| उपासनस्य ऋत्विक्कर्मत्वम्, ह                                                                   | 38-8€         | 93          |  |  |  |
| मौनस्य विध्यत्वम् , · · · · · · ः ह · · · · श्                                                 | 0-83          | 38          |  |  |  |
| बाल्यस्य भावशुद्धित्वं न वयःकामचारोभयत्वम्                                                     | 40            | 94          |  |  |  |
| इह वा जन्मान्तरे वा ज्ञानोत्पत्तिरिति ज्ञानोत्पत्तेः                                           |               |             |  |  |  |
| पाक्षिकत्वम्, ··· ·· ·· ··                                                                     | 49            | 9 &         |  |  |  |

| मतिपाद्यविषयाः ।                                          | स्ट | भाष० |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|
| सालोक्यादिमुक्तीनां जन्यत्वेन सातिशयत्वं निर्वाणमु-       |     |      |  |  |  |  |  |
| केश्र निरतिशयत्वम्, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ५२  | 90   |  |  |  |  |  |
| इति तृतीयाध्यायः                                          |     |      |  |  |  |  |  |

### फलारूयचतुर्थाध्यायस्य त्रथमपादे।

| श्रवणादीनामावर्तनीयत्वम् ,                          | • • •      | •••      | • • •    | 9-2  | 3. |  |
|-----------------------------------------------------|------------|----------|----------|------|----|--|
| ज्ञात्रा जीवेन स्वात्मतया ब्रह्मणे                  | ो याह्यर   | वम्      | •••      | 3    | २  |  |
| प्रतीकेऽहंदष्टचभावः, •                              |            | ••       | •••      | 8    | 3  |  |
| अब्रह्मणि प्रतीके ब्रह्मधियः क                      | र्तब्यत्वग | Į,       | • • •    | ų    | 8  |  |
| कर्माङ्गेष्वादित्यादिदष्टीनां कर्तव                 | व्यत्वम्,  |          | •••      | 8,   | ų  |  |
| उपासनायामासनस्य नियतत्व                             | ң,         |          | v        | -90  | 8  |  |
| ध्यानसाधनस्यैकाय्र्यस्य प्रधानत्वेन दिग्देशकालानाम- |            |          |          |      |    |  |
| नियमः, · · ·                                        | • •        |          | • • •    | 99   | v  |  |
| उपास्तीनामामरणमावृत्तिः,                            |            |          | • • •    | 92   | 6  |  |
| ज्ञानिनः पापलेपाभावः, 💎                             |            | • •      | • • •    | 93   | ٩. |  |
| ज्ञानिनः पुण्यलेपाभावः, 🕟                           | ••         | ••       | •••      | 98 9 | 0  |  |
| सञ्चितयोरिवारब्धयोः पुण्यपापयोर्ज्ञानोदयसमये वि-    |            |          |          |      |    |  |
| , ,                                                 |            | • • •    |          | •    | 99 |  |
| अग्निहोत्रादिनित्यकर्मणो वियो                       | पयोग्यां   | शस्यावि  | ानाशः, १ | €-90 | 97 |  |
| सोपासनस्य निरुपासनस्य च                             | नित्यव     | र्मणस्ता | रतम्येन  |      |    |  |
| विद्यासाधनत्वम्, …                                  | • • •      | • • •    | •••      | 96   | 93 |  |
| अधिकारिणां मुक्तिसद्भावः,                           | • • •      | •••      | •••      | 13   | 38 |  |
| •                                                   |            |          |          |      | •  |  |

£

| प्रतिपाद्यविषयाः ।                                    | <b>स</b> ०° | अधि० |
|-------------------------------------------------------|-------------|------|
| उक्ताध्यायस्य चतुर्थपाद्गे।                           |             |      |
| •                                                     |             |      |
| मुक्तिरूपस्य वस्तुनः पुरातनत्वम्,                     | 9-3         | 9    |
| मुक्तस्य ब्रह्मणोऽभिन्नत्वम्,                         | 8           | २    |
| मुक्तस्वरूपभूतस्य ब्रह्मणो युगपत् संविशेषत्वनिर्विशे- |             |      |
| षत्वे, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4-6         | 3    |
| अर्चिरादिमार्गेण ब्रह्मलेकं प्राप्तस्योपासकस्य भोग्य- |             | •    |
| वस्तूनां सृष्टौ मानससङ्कल्पस्यैव हेतुत्वं,            | c-9         | 8.   |
| एकस्यापि पुरुषस्य देहभावाभावयोरैच्छिकत्वम्, १         | 0-98        | 4    |
| सर्वेषां देहानां सात्मकत्वम्, ९                       | ५-9 ६       | £    |
| ब्रह्मलोकगतानामुपासकानां जगत्सृष्टौ स्वातन्त्र्याभा-  |             |      |
|                                                       | ७-२२        | y    |
| इति चतुर्थध्यायः                                      |             |      |

#### ॥ॐ नमो गणेशाय॥

**→** 

यमिह कारुणिकं शरणं गतोप्यरिसहोदर आप महत् पदम् तमहमाशु हरिं परमाश्रये जनकजाङ्कमनन्तसुखारुतिम् ॥ १ ॥ श्रीगौर्या सकट्यर्थदं निजपदाम्भोजेन मुक्तिप्रदम् शौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्ढिनुण्डासिना । वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैवैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरं श्रीकाशिकेशं शिवम् ॥ २ ॥ यत्रुपालवमात्रेण मूको भवति पण्डितः। वेदशास्त्रशरीरान्तां वाणीं वीणाकरां भजे ॥ ३ ॥ कामौक्षीदत्तदुग्धप्रचुरसुरनुतप्राज्यभोज्याधिपूज्य-श्रीगौरीनायकाभित्प्रकटनशिवरामार्थरुव्धात्मबाधैः श्रीमद्गोपालगोभिः प्रकठितपरमाद्वैतभासास्मितास्य-श्रीमद्गोविन्दवाणीचरणकमलगो निर्वृतोऽहं यथालिः॥ ४॥ श्रीशङ्करं भाष्यकृतं प्रणम्य व्यासं हरिं सूत्रकृतं च विच्मि । श्रीभाष्यतीर्थे परहंसतुष्ट्यै वाग्जीलबन्धिन्छदमभ्युपायम् ॥ ५ ॥ विस्तृतयन्थवीक्षायामरुसं यस्य मानसम्। व्याख्या तदर्थमारव्धा भाष्यरत्नप्रभाभिधा ॥ ६ ॥ श्रीमच्छारीरकं भाष्यं प्राप्य वाक् शुद्धिमाप्नुयात् । इति श्रमो मे सफलो गङ्गां रथ्योदकं यथा॥ ७॥

१मोक्षपुर्या श्रीकांच्यां श्रीकामाक्ष्या द्भ्तं पायसं देवैरिष स्तृतं प्राज्यं सम्पूर्णं प्रकृष्टाज्य युक्तं वा यद्भोज्यमद्मं तेनाधिपूज्याः श्रीद्यावरामयोगिनः किञ्च द्यावश्रासौ रामश्रेति स्वनाम्ना श्रीगौरीनायकयोरभेदं प्रकटयंति तेभ्यो गुरुभ्यो कुँग्धौत्मवोधो यैः श्रीमद्रोपाल सरस्वतीभिस्तैरित्यर्थः। २ अत्र भाष्ये कठिन ब्राग्यूपेण जालेन यो बंधः जालव द्रपक्षिणामिव परमहंसानां क्षेत्राकरस्तद्मादाकमभीष्टमुपायं वष्मीत्यर्थः।

र्युज्ञदानसमुद्धतमिन्द्रजालमिदं जगत् सत्यक्षानमुखानन्तं तदहं ब्रह्म निर्भयम् ॥ ८ ॥

इह ख़लु "स्वाध्यायोऽध्येतव्य" इति नित्याध्ययनिविधिनाऽधीत-साङ्गस्वाध्याये "तिहिजिज्ञासस्व" "सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः" "अहमा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य" इति श्रवणविधिरुपलभ्यते।तस्या-र्थः, अमृतत्वकामेनाहैतात्मिवचार एव वेदान्तवाक्यैः कर्तव्य इति । तेन काम्येन नियमविधिनाऽधीदेव भिन्नौत्मशास्त्रप्रवृत्तिः वैदिकानां पु-राणादिप्राधान्यं वा निरस्यत इति वस्तुगितः। तत्र कश्चिदिह जन्मिन जन्मान्तरे वाऽनुष्टितयज्ञादिभिनितान्तं निर्मलस्वान्तोऽस्यश्रवणिवधेः को विषयः? किं फलं? कोऽधिकारी? कः सम्बन्धः? इति जिज्ञासते। तं जिज्ञासुमुपलममानो भगवान् बादरायणस्तदनुबन्धचतुष्टयं श्र-वणात्मकशास्त्रारम्भप्रयोजकं न्यायेन निर्णेतुमिदं सूत्रं रचयाञ्चकार "अथातो ब्रह्मिज्ञासा" इति।

नन्वनुबन्धजातं विधिसन्निहितार्थवाद्वाक्यैरेव ज्ञानुं शक्यम् । तथाहि। "तथथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत" इति श्रुत्या यत् कतकं तदनित्यमिति न्यायवत्या " न जायते स्त्रियते वा विपश्चित्" "यो वै भूमा तदमृतमतोऽन्यदार्जम्" इ-त्यादिश्रुत्या च भूतात्मा नित्यस्ततोऽन्यदनित्यमिति विवेको लभ्यते । कर्मणा कृष्यादिनां चितः सम्पादितः सस्यादिलींको भोग्य इत्यर्थः । विपश्चित् नित्यज्ञानस्वरूपः । "परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यंकतः कतेन" "आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भव-ति" इत्यादिश्रुत्या अनात्ममात्रे वैराग्यं लभ्यते । परीक्ष्यानित्यत्वेन नि-श्चित्य । अक्तो मोक्षः कतेन कर्मणा नौस्तीति । कर्मतत्फलेभ्यो वै-

१अज्ञविधौ कारुंविदेशपारुपाँदाँनाजित्येत्यर्थसिद्धम् । २अधिकारिणीतिदेशपः । ३भि ज्ञात्मप्रतिपादकदशस्त्रप्रवृत्तिरित्यर्थः, अन्त्रयस्तु अस्य पदस्य निरस्यते इत्यनेन साकम् । क० पा०--अत्मद्शास्त्रप्रवृत्तिः ।

राग्यं प्राप्तवानित्यर्थः। "शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितः अ-द्धावित्तो भृत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येत्" इति श्रुत्या शमाद्भिपट्कं ल-भ्यते। "समाहितो भूत्वा" इति काण्वपाठः । उपरतिः संद्र्यासः। "न स पुनरावर्तत" इति स्वयं ज्योतिरानन्दात्मकमोक्षस्य नित्यत्वश्चत्या मुमुक्षा लभ्यते । तथा च विवेकादिविशेषणवानधिकारीति ज्ञातुं श-क्यम् । यथा "एता रात्रीरुपयंन्ति" इति रात्रिसत्रविधौ प्रतितिष्टन्ती-त्यर्थवादस्थत्रतिष्टाकौमस्तदत् । तथा "श्रोतव्य" इत्यत्र प्रत्ययार्थस्य नियोगस्य प्ररुत्यर्थो विचारो विषयः । विचारस्य वेदान्ता विषय इति शक्यं ज्ञातुम् । "आत्मा द्रष्टव्य" इत्यद्दैतात्मदर्शनमुद्दिश्य "श्रोतव्यं" इति विचारविधानात् । न हि विचारः साक्षाद्दर्शनहेतुः अप्रमाणत्वात् अपि तु प्रमाणविषयत्वेन । प्रमाणं चाद्दैतात्मिन वेदान्ता एव । "तं-त्वौपनिषदं पुरुषं" ''वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था" इति श्रुतेः । वेदा-न्तानां च प्रत्यग्ब्रह्मैक्यं विषयः "तत्त्वमिस" "अहं ब्रह्मास्मि" इति श्रुतेः । एवं विचारविधेः फलमपि ज्ञानद्वारा मुक्तिः "तरति शोकमात्म-वित्" "ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति" इत्यादि श्रुतेः । तथा सम्बन्धोऽप्य-धिकारिणा विचारस्य कर्त्तन्यतारूपः फलस्य प्राप्यतारूप इति यथायो-गं सुबोधः । तस्मादिदं सूत्रं व्यर्थमिति चेत् न, तासामधिकार्यादिश्रु-तीनां स्वार्थे तात्पर्यनिर्णायकन्यायसूत्राभावे किं विवेकादिविशेत्रण-वानधिकारी उतान्यःं? किं वेदान्ताः पूर्वतन्त्रेण गतार्था अगतार्था वा ? किं ब्रह्म प्रत्येगिभिन्नं न वा ? किं मुक्तिः स्वर्गादिवत् ठोकान्तरम् आत्मस्वरूपा वेति संशयानिवृत्तेः। तस्मादागमवाक्यैरापाततः प्रति-पनाधिकार्यादिनिर्णयार्थमिदं सूत्रमावश्यकम् । तदुक्तं प्रकाशात्मश्री-

१ अधिकारीतिपदं पूर्ववाक्यादिहाकुष्यताम् । नन्नैतृद्धिधौ विश्वजिञ्यायेन स्वर्भ एव कुतो न फलं कल्प्यते इति वाच्यम्, अनुपस्थितस्वर्गफलकल्पने तस्यं च प्रकृत-सत्रसंबंधकल्पने गौरवादर्थवादोपस्थितस्यैव पस्तुतृद्धात्रफलत्वकल्पनौचित्यात्, नदुक्तं, "फलमात्रेयो निर्देशाद्भृतौ खनुमानं स्याद्" इति जै०।

चरणैः। "अधिकार्यादीनामागमिकत्वेऽपि न्यायेन निर्णयार्थमिदं सूत्रम्" इति । गयां मते श्रनणे विधिर्नास्ति तेषामविहितश्रवणेऽधिकार्यादि-निर्णयानपेक्षणात् सूत्रं व्यर्थमित्यापतित इत्यरुं प्रसङ्गेत ।

तथा चास्य सूत्रस्य श्रवणविध्यपेक्षिताधिकार्यादिश्रुतिभिः स्वार्यनिर्णयायात्थापितत्वात् हेतुहेतुमद्भावश्रुतिसङ्गतिः । शास्त्रारुभहेत्वनुबन्धिनिर्णायकत्वेनोपोद्धांतत्वाच्छास्त्रादौ सङ्गतिः । अधिकार्यादिश्रुतीनां स्वार्थे समन्वयोक्तेः समन्वयाध्यायसङ्गतिः । "ऐतदात्स्यमिदं
सर्वम् तत् सत्यम् स आत्मा तत्त्वमिति" इत्यादिश्रुतीनां सर्वात्मत्वादिस्पष्टब्रह्मलिङ्गानां विषयादौ समन्वयोक्तेः पादसङ्गतिः । एवं सवीसूत्राणां श्रुत्यर्थनिर्णायकत्वात् श्रुतिसङ्गतिः । तत्तद्ध्याये तत्तत्पादे
च समानप्रमेयत्वेन सङ्गतिरूहनीया । प्रमेयं च कत्स्वशास्त्रस्य ब्रह्म,
अध्यायानां तु समन्वयाविरोधसाँधनफलानि । तत्र प्रथमपादस्य
स्पष्टब्रह्मलिङ्गानां समन्वयः प्रमेयः । दितीयनृतीययोरस्पष्टब्रह्मलिङ्गान्
नां । चतुर्थपादस्य पदमात्रसमन्वय इति भेदः । अस्याधिकरणस्य
प्राथम्यानाधिकरणसङ्गतिरपेक्षिता ।

अथाधिकरणमौरच्यते । "श्रोतव्य" इति विहितश्रवणात्मकं वेदा-न्तमीमांसाशास्त्रं विषयः । तत् किमारव्धव्यं न वेति विषयप्रयोजनस-म्भवासम्भवाभ्यां संशयः । तत्र "नाहं त्रह्म" इति भेदयाहिप्रत्यक्षेण कर्तृत्वाकर्तृत्वादिविरुद्धधर्मवन्विद्धङ्गकानुमानेन च विरोधेन त्रह्मा-त्मनारैक्यस्य विषयस्यासम्भवात्, सत्यवन्धस्य ज्ञाँनान्विवृत्तिरूपफ-लासम्भवान्तारम्भणीयमिति प्राप्ते, सिद्धान्तः "अथातो ब्रह्मजिज्ञा-

१ प्रकृतार्थसिद्धशनुकुलचिन्ताविषयत्वं तत्त्वम्,न्तथा त्राहुः, "चिन्तां प्रकृतसिद्धश्यां मुपोद्धातं विदुर्वुधाः" इति । २ यथाक्रमं प्रमेयाणीतिद्योषः । ३क० पा० आरभ्यते । अधिकरणलक्षणं तुं "विषयों विद्यायश्चैव पूर्वपक्षस्तयोत्तरः । सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्" इति । ४ सहार्थयोगं तृतीययम् । ५ अयमत्रानुमानप्रयो गः जीवत्रह्मणी मियो भिन्न विरुद्धधर्मवन्त्वात्तेजस्तिमिरवदिति ।

सां " इति । अत्र श्रवणविधिसमानार्थत्वाय "कर्तव्या" इति पद-मध्याहर्तव्यम् । अध्याहृतं च भाष्यरुता " ब्रह्मनिज्ञासा कर्द्वव्या " 'इति । तत्र ऋ्रुतिप्रत्ययार्थयोर्ज्ञानेच्छयोः कर्तव्यत्वानन्वयात् प्ररू-त्या फर्लीभूतं ज्ञानमजहङ्कक्षणयोच्यते । प्रत्ययेनेच्छासाध्यो विचा-रो जहन्रक्षणया । तथा च "ब्रह्मज्ञानाय विचारः कर्तव्य" इति सू-त्रस्य श्रीतार्थः सम्पयते । तत्र ज्ञानस्य स्वतः फलत्वायोगात् प्रमातृ-त्वकर्तृत्वभोकृत्वात्मकानर्थनिवर्तकत्वेनैव फटत्वं वक्तव्यम् । तत्रान-र्थस्य सत्यत्वे ज्ञानमात्रान्तिवृत्त्ययोगादध्यस्तत्वं वक्तव्यमिति बन्ध-स्याध्यस्तत्वमर्थात् सूचितम् । तचै शास्त्रस्य विषयप्रयोजनवत्त्वसि-द्धिहेतुः।तथा हि,शास्त्रमारव्धव्यं विषयप्रयोजनवत्त्वाद् भोजनादिवत् । शास्त्रं प्रयोजनवद् बन्धनिवर्तकज्ञानहेतुत्वात् रज्जुरियम् इत्यादिवा-क्यवत् । बन्धो ज्ञाननिवत्योंऽध्यस्तत्वात् रज्जुसर्पवत्, इति प्रयोज-निसिद्धिः । एवमर्थाद् ब्रह्मज्ञानाज्ञीवगतानर्थभ्रमनिवृत्तिं फेटं सूत्रयन् जीवब्रह्मणोरैक्यं विषयमप्यर्थात् सूचयति । अन्यज्ञानादन्यत्र भ्रमा-निवृत्तेः। जीवो ब्रह्माभिनः तज्ज्ञाननिवर्त्याध्यासाश्रयत्वात्, यदित्थं तर्त्रथा यथा शुक्त्यभिन इदमंश इति । विपयसिद्धिहेतुरध्यास इत्येवं विषयप्रयोजनवत्त्वाच्छास्रमारम्भणीयमिति । अत्र पूर्वपक्षे बन्धस्य सत्यत्वेन ज्ञानादिनवृत्तेरुपायान्तरसाध्या मुक्तिरिति फलम् । सिद्धान्ते ज्ञांनादेव मुक्तिरिति विवेकः। इति सर्वं मनसि निधाय ब्रह्मसूत्राणि व्याख्यातुकामो भगैवान् भाष्यकारः सूत्रेण विचारकर्त्तव्यतारूपश्री-शार्थान्यथानुपपत्त्याऽर्थात् सूत्रितं विषयप्रयोजनवत्त्वमुपोद्धातत्वात् तिसिद्धिहेत्वध्यास्ताक्षेपसमाधानभाष्याभ्यां प्रथमं वर्णयति "युष्म-दस्मत्त्रत्ययगोचरयोः" इति । एतेनै सूत्रार्थारपर्शित्वादध्यासयन्थो न भाष्यमिति निरस्तम् आर्थिकार्थस्परित्वान् 🔩

१ विषयस्य अध्यस्तत्वम् । २ यो यज्ज्ञाननिवर्त्याध्यासाश्रयः स तदभिन्न इति स्प टोर्ड्यः । ३ वक्ष्यमाणहेतुना ।

### (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय॥)

#### युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोविषयविष्विणोस्त-

यतु मङ्गळाचरणाभावादव्याख्येयिमदं भाष्यमिति, तन्न, 'सुतरा-मितरेतरभावानुपपत्तिः" इत्यन्तभाष्यरचनार्थं तदर्थस्य सर्वोप-द्रवरहितस्य विज्ञानघनप्रत्यगर्थस्य तन्त्वस्य स्मृतत्वात् । अतो निर्दोप-त्वादिदं भाष्यं व्याख्येयम् ।

लोके शुक्ताविदं रजतिमिति श्रमः सत्यरजते इदं रजतिमत्यिधिष्ठानसामान्यारोप्यविशेषयोरैक्यप्रमाहितसंस्कारजन्यो दृष्ट इति । अत्राप्यात्मन्यनात्माहङ्काराध्यासे पूर्वप्रमा वाच्या, सा चात्मानात्मनोर्वास्तवैक्यमपेक्षते, न हि तदंस्ति । तथा हि, आत्मानात्मानावैक्यशृन्यौ
परस्परैक्यायोग्यत्वात् तमःप्रकाशविदिति मत्वा हेतुभूतं विरोधं वस्तुतः प्रतीतितो व्यवहार्य्श्य साध्यति ॥ युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोरिति ॥ न च "प्रत्ययोत्तरपदयोश्र्य" [७।२।९८] इति सृत्रेण "प्रत्यये चोत्तरपदे च परतो युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य त्वमादेशौ स्त"
इति विधानात् "त्वदीयं मदीयं त्वत्पुत्रो मत्पुत्र" इतिवत् "त्वन्मत्प्रत्ययगोचरयोः" इति स्यादिति वाच्यं, "त्वमावेकवचने" [७।२।
९७] इत्येकवचनाधिकारात्, अत्र च युष्मदस्मत्पदयोरेकार्थवाचित्वाभावादनात्मनां युष्मदर्थानां बहुत्वादस्मदर्थचैतन्यस्याप्युपाधितो
बहुत्वात् ॥

नन्वेवं सित कथमत्र भाष्ये विग्रहः? न च "यूर्यमिति प्रत्ययो यु-ष्मत्प्रत्ययः वृर्यमिति प्रत्ययोऽस्मत्प्रत्यग्रस्तद्गोचरयोरिति विग्रह " इति वाच्यं, शब्दसाधुत्वेऽष्युर्थासाधुत्वात् । न ह्यहङ्कारायनात्मनो यूर्यमिति

९ आत्मानात्मनेर्वास्तवैक्यम् । २ युष्मदस्मस्यत्ययगोचरयोरितिभाष्ये । ३ क० पा० युष्मदरमदोरेकार्थर्वाचित्वाभावात् ।

#### मःप्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावानुप-

प्रत्ययाविषयत्वमस्तीति चेत्, न, गोचरपदस्य योग्यतापरत्वात् । चि-द्वात्मा तावदरमेत्प्रत्यययोग्यः, तत्त्रयुक्तसंशयादिनिवृत्तिफलभाक्त्वा-त्, "न तावदयँमेकान्तेनाविषयः, अस्मत्प्रत्ययविषयत्वात्" इति भा-ष्योक्तेश्व । ययप्यहङ्कारादिरपि तयोग्यस्तथापि चिदात्मनः सकाशा-दत्यन्तभेदसिद्ध्यर्थं युष्मत्प्रत्यययोग्य इत्युच्यते ।

आश्रमश्रीचरणास्तु टीकायोजनायामेवमाहुः । "सम्बोध्यचेतनो युष्मत्पदवाच्यः, अहङ्कारादिविशिष्टचेतनोऽस्मत्पदवाच्यः, तथा च यु-ष्मदस्मदोः स्वार्थे प्रयुज्यमानयोरेव त्वमादेशानियमो, न ठाक्षणिकयोः "युष्मदस्मदोः पद्यीचतुर्थीदितीयास्थयोर्वानावौ" [८।१।२०] इति सूत्रासाङ्गत्यप्रसङ्गात् अत्र शब्दलक्षकयोरिव चिन्मात्रजडमात्रलक्ष-कयोरिप न त्वमादेशो रुक्षकत्वाविशेषाद्" इति । यदि तयोः शब्दबो-धकत्वे सत्येव त्वमादेशाभाव इत्यनेन सूत्रेण ज्ञापितं, तदाऽस्मि-न् भाष्ये युष्मत्पदेन युष्मच्छब्दजन्यप्रत्यययोग्यः परागर्थो रुक्ष्यते अस्मत्पदेन अस्मच्छब्दजन्यप्रत्यययोग्यः प्रत्यगात्मा । तथा च रुक्ष्य-तावच्छेदकतया शब्दोऽपि बोध्यत इति न त्वमादेशः।न च पराक्त्व-प्रत्यक्त्वयोरेव लक्ष्यतावच्छेदकत्वं, न शब्दयोग्यत्वांशस्य गौरंवा-दिति वाच्यं, पराक्षतीं चोर्विरोधस्फुरणार्थं विरुद्धशब्दयोग्यत्वस्यापि .वक्तव्यत्वात् । अत , एवेदमस्मत्प्रत्ययगोचरयोरिति वक्तव्येऽपीदंशब्दो ऽस्मदर्थे लोके वेदे च बहुशः"इमे वयमास्महे" "इमे विदेहा!" "अय महमस्मि" इति च प्रयोगदर्शनात्, नास्मच्छव्दिवरोधीति मत्वा यु-ष्मच्छदः प्रयुक्तः, इदंशब्दप्रयोगे विरोधास्फूर्तेः ।एतेनै चेतनवाचित्वा-

१ अयमात्मा एकान्तेन नियमेनाविषयो न । २ युस्मुद्धमदोः पष्ठीद्यादिसूत्रे । ३ समनियत्रत्रपुधर्मस्यावच्छेदकत्वे संभवति गुरोधर्मस्य तदभाव इति सिद्धान्तः ।

४ वक्षमाणहेतुइयेन ।

#### पत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतर

दरमञ्छेंद्दः पूर्वं प्रयोक्तव्यः" अभ्यहितं पूर्वमितिन्यायात्" "त्यदा दीनि स्वैंनित्यम्" [१।२।७२] इति सूत्रेण विहित एकशेपश्र स्यादिति निरस्तम् "युष्मदरमदोरिति" सूत्र इवात्रापि पूर्वनिपातैकशे पयोरप्राप्तेः, एकशेषे विवक्षितिवरोधारफूर्तेश्च । वृद्धास्तु "युष्मदर्थादन्नात्मनो निष्कष्य शुद्धस्य चिद्धांतोरध्यारोपापवादन्यायेन प्रहणं योति।यतुमादौ युष्मद्ग्रहणम्" इत्याहुः । तत्र युष्मदर्मत्पदाभ्यां पराक्ष्यत्वकनात्मानात्मनोर्वस्तुतो विरोध उक्तः॥

प्रत्ययपदेन प्रतीतितो विरोध उक्तः। प्रतीयत इति प्रत्ययो ऽह-ङ्कारादिरनात्मा दश्यतया भाति, आत्मा तु प्रतीतित्वात् प्रत्ययः स्वप्र-काशतया भाति । गोचरपदेन व्यवहारतो विरोध उक्तः । युष्मदैर्थः प्रत्यगात्मतिरस्कारेण कर्ताहमित्यादि व्यवहारगोचरः, अस्मदैर्थस्त्व-नात्मप्रविरापेन "अहं ब्रह्मेति" व्यवहारगोचर इति त्रिधा विरोधः स्फुटीकतः । युष्मचास्मच युष्मदस्मदी, ते एव प्रत्यथी च ती गोचरी चेति युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरौ तयोश्चिधा विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावो ऽत्यन्ताभेदस्तादात्म्यं वा तदनुपपत्तौ सिद्धायामित्यन्वयः । ऐक्यास-म्भवेऽपि शुक्को घट इतिवत्तादात्म्यं किं न स्यादित्यत आह ॥ विषय विषयिणोरिति ॥ चिज्ञडयोर्विषयविषयित्वाद्दीपृघटयोरिव न तादात्स्य मिति भावः । युष्मदस्मदी पराक्प्रत्यग्वस्तुनी, ते ,एव प्रत्ययश्च गो-चरश्रेति वा विग्रहः । अत्र प्रत्ययगोचरपदाभ्यां आत्मानात्मनोः प्र-त्यक्पराग्भावे चिद्चित्त्वं हेतुरुक्तः, तंत्र हेतुमाह विपयविपयिणोरि-ति । अनात्मनो याह्यत्वादचित्त्वं आत्मनुस्तु याहकत्वाचित्वं वाच्यम्। अचिच्वे स्वस्य स्वेन यहुस्य कर्मकर्तृत्वविरोधेनासम्भवादप्रत्यक्षत्वा-

१ चैतन्यस्य धारकस्य सर्वाधिष्ठानस्येति यावत् । २ अध्यारोपापवादाभ्यां निष्य-पश्चं प्रपंच्यते इति न्यायस्वरूपम् । ९ ३ अहंकारः । ४ चिदात्मा । ५ चिदचित्त्वे ।

#### भावानुपप्तिरित्यतोऽस्मख्ययगोचरे विषयि-

.पत्तेरित्यर्थः। यथेष्टं वा हेतुहेतुमद्भावः। नन्वेवमारमानारमनोः पराक्प्रत्य-ं कोन चिदचिच्वेन प्राह्मपाहकत्वेन 🕆 च विरोधात् तमःप्रकाशवदैक्यस्य तादात्म्यस्य चानुपपत्तौ सत्यां तत्त्रमित्यभावेनाध्यासाभावेऽपि तद्ध-र्माणां चैतन्यसुखजाड्यदुः बादीनां विनिमयेनाध्यासोऽस्त्वित्यत आह ॥ तद्धर्माणामपीति ॥ तयोरात्मानात्मनोर्धर्मास्त्रद्धमास्त्रेषामाप इ-तरेतरभावानुपपत्तिः । इतरत्र धर्म्यन्तरे इतरेषां धर्माणां भावः संसर्गस्त-स्यानुपपत्तिरित्यर्थः।न हि धींमणोः संसर्ग विना धर्माणां विनिमयोऽ-स्ति।स्फाटिके लोहितवस्तुसान्निध्यात् लैहित्यधर्मसंसर्गः। असंगात्म-धर्मिणः केनाऽप्यसंसर्गाद्धर्मिसंसर्गपूर्वको धर्मसंसर्गः कुतस्त्य इत्य-भित्रेत्योक्तम्॥सुतरामिति॥नन्वात्मानात्मनोस्तादात्स्यस्य तद्धर्मसं सर्गस्य चाभावेऽप्यध्यासः किं न स्यादित्यत आह ॥इत्यत इति॥इत्युक्त रीत्या तादात्स्यायभावेन तत्त्रमाया अभावादतः प्रमाजन्यसंस्कारस्या ध्यासहेतोरभावादध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तमित्यन्वयः।मिथ्याशब्दो ह्यर्थः, अपक्रववचनः अनिर्वचनीयतावचनश्रेति।अत्र चापन्हवार्थः। ननु कुत्र कस्याध्यासोऽपङ्क्यते इत्याशङ्कच आत्मन्यनात्मतद्धर्माणाम् अनात्मन्यात्मतद्धर्माणौमध्यासो निरस्यत इत्याह॥ अस्मत्प्रत्यय-गोचर इत्यादिना ॥ अहमितिप्रत्यययोग्यत्वं बुद्ध्यादेरप्यस्तीति मत्वां तत आत्मानं विवेचयति ॥विषयिणीति॥ वुद्ध्यादिसाक्षिणीत्यर्थः। साक्षित्वे हेतुः ॥ चिदात्मक इति ॥ अहमिति भासमाने चिदंशात्म नीत्यर्थः ॥ युष्मत्त्रत्ययगोचरस्येति ॥ त्वंकारयोग्यस्य इदमर्थस्येति

१ विषयविषयित्वे चिदचित्त्वं हेतुः, चिदचित्त्वे प्रत्यक्पराग्भावो, हेतुः । यहा विषयविषयित्वे पराक्पत्यग्भावो हेतुः, प्रत्यक्पराग्भावे चिदचित्त्वं हेतुः । अथवा प्रत्य-क्षपराग्भावे चिदचित्त्वं हेतुः, चिदचित्त्वे विषयविषयिभावै। हेतुः । इतिरीत्या यथेष्टम्। २ धर्माणां विनिमयो नाम स्वधर्म्यतिरिक्ते भानम् । ३ चकारोऽत्राध्याहर्तव्यः ।

#### णि चिदात्मके युष्मस्रत्ययगोचरस्य विषयस्य

यावत् ॥ नन्वहमिति भासमाननुद्धचादेः कथमिदमर्थत्वमित्यत आह् विषयस्येति ॥ साक्षिभास्यस्येत्यर्थः । साक्षिभास्यत्वरूपठक्षणयोगा-द् बुद्धचादेर्घटादिवदिदमर्थत्वं न प्रतिभासत इति भावः।अथ वा यदात्मनो मुख्यं सर्वान्तरत्वरूपं प्रत्यक्कं प्रतीतित्वं ब्रह्मास्मीति व्यवहारगोचरत्वं चोकं तदसि द्वम्, अहमिति प्रतीयमानत्वात् अह-**ङ्का**रवदित्याशङ्कत्वाह॥**अस्मत्प्रत्ययगोचर** इति ॥अस्मचासौ प्रत्य-यश्रासौ गोचरश्र तस्मिन्नित्यर्थः। अहंवृत्तिव्यङ्गचर्फुरणत्वं स्पुरणवि-षयत्वं वा हेतुः। आये, दृष्टान्ते हेत्विसिद्धिः। दितीये तु, पक्षे तदिस-द्धिरित्यात्मनो मुख्यं प्रत्यक्कादि युक्तमिति भावः । ननु यदात्मनो वि-षियत्वं तदसिद्धम् "अनुभवामि" इति शब्दवत्त्वाद् अहङ्कारविदत्यत आह ॥ विषयिणीति ॥ वाच्यत्वं रुक्ष्यत्वं वा हेतुः । नायः पक्षे तद-सिद्धेः । नान्त्यः, दृष्टान्ते तद्दैकल्यादिति भावः । "देहं जानामि" इति देहाहङ्कारचोर्विषयविषयित्वेऽपि मनुष्योऽहमित्यभेदाध्यासवदात्माह-ङ्कारयोरप्यंध्यासः स्यादित्यत आह ॥ चिदात्मक इति ॥ तयोर्जा---ड्याल्पत्वाभ्यां सादृश्यादृध्यासेऽपि चिदात्मन्यनवच्छिन्ने जडाल्पाह-ङ्कारादेर्नाध्यास इति भावः। "अहम्" इति भास्यत्वादात्मवदहङ्का-रस्यापि प्रत्यक्कादिकं मुख्यमेव, ततः पूर्वोक्तप्राक्कायसिद्धिरित्याश-ङ्क्याह ॥ युष्मदिति ॥ अहंवृत्तिभास्यत्वमहङ्कारे नास्ति कर्तृकर्म-त्वविरोधात्, चिद्धास्यत्वं चिदात्मनि नास्ति इति हेत्वसिद्धिः। अतो बुद्धचादेः प्रतिभासतः प्रत्यक्केऽपि पराक्कादिकं मुख्यमेवेति भावः। युष्मत् पराक् तचासौ प्रतीयत इति प्रत्ययश्रासौ कर्तृत्वादिव्यवहार-गोचरश्च तैस्येति विशृहः। तैस्य हेयत्वार्थमाह ॥ विषयस्येति॥ पि-

१ का०पा०ः-रप्यभेदाध्यासः २ अहंबृत्तिभास्यत्वं हेतुः, अहंबृत्त्यभिव्यक्तिचिद्धा-स्यत्वं वा हेतुस्तेत्रेति द्योषः। े ३ युष्भरप्रत्ययगोचरस्य ।

#### तद्दर्माणां चाध्यासः । तद्विपर्ययेण विषयिण-

'ञ् बन्धने । विस्निनोति बद्याति इति विषयस्तर्ययर्थः । आर्मन्य-नात्मतद्धर्माध्यासो मिथ्या भवतु, अनात्मन्यात्मतद्धर्माध्यासः किं न स्यात्? "अहं स्फुरामि, सुखी" इत्यायनुभवादित्याशङ्क्याह ॥ तिद्धपर्ययेणेति ॥ तस्मादनात्मनो विपर्ययो विरुद्धस्वभावश्रैत-न्यं, इत्थम्भावे तृतीया । चैतन्यात्मना विषयिणसद्धर्माणां च योऽह-द्भाराद्दौ विषयेऽध्यासः स मिथ्येति नास्तीति भवितुं युक्तम्, अध्या-ससामय्यभावात् । न सत्र पूर्वप्रमाहितसंस्कारः सादश्यमज्ञानं वा-ऽस्ति । निरवयवनिर्गुणस्वप्रकाशात्मिन गुणावयवसादश्यस्य चाज्ञान-स्य चायोगात् ।

नन्वात्मनो निर्गुणत्वे तद्धर्माणामिति भाष्यं कथिमिति चेद्, उच्यते । बुद्धिवृन्यभिन्यकं चैतन्यं ज्ञानं विषयाभेदेनाभिन्यकं र्फुरणम् , शुभकर्मजन्यवृत्तिन्यकमानन्द इत्येवं वृन्युपाधिकतभेदात्
ज्ञानादीनामात्मधर्मत्वन्यपदेशः । तदुकं टीकायाम्, "आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्मा अपृथक्केऽपि चैतन्यात् पृथगिवावभासन्ते" इति । अतो निर्गुणब्रह्मात्मत्वमते "अहङ्करोमि"
इति प्रतीतेरर्थस्य चाध्यासत्वायोगात् प्रमात्वम्, "अहं नर इति
सामानाधिकरण्यस्य गौणत्विमिति" मतमास्थेयम् । तथा च बन्धस्य
सत्यतया ज्ञानान्तिवृत्तिरूपफलासम्भवाद् बद्धमुक्तयोजीवब्रह्मणोरैक्यायोगेन विषयासम्भवात् शास्त्रं नारम्भणीयमिति पूर्वपक्षभाष्यतात्पर्यम् । युक्तप्रहणात् पूर्वपक्षस्य दुर्बल्दं सूचयति । तथा हि,
किमध्यासस्य नास्तित्वमयुक्तंत्वाद्, अभानाद्या, कार्रणाभावाद्यः ।
आय इष्ट इत्याह ॥ तथापिति ॥ एतद्रनुरोधादादौ ययपिति

१ पूर्वप्रमाजन्यसंस्कारसादृश्यादिरूपाध्याससामध्यभावात् ।

# स्तद्धर्माणां च विषयेऽध्यासो मिथ्येति भवितुं युकम् । तथाप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकताम-

पठितव्यम् । अध्यासस्यासङ्गुरुवप्रकाशात्मन्ययुक्तत्वमञ्द्भार इति भावः । न दितीय इत्याह ॥ अयामिति ॥ "अज्ञः कर्ता मनुष्ये।ऽहम्" इति प्रत्यक्षानुभवादध्यासस्याभानमसिद्धमित्यर्थः । न चेदं प्रत्य-क्षं कर्तृत्वादौ प्रमेति वाच्यम्, अपौरुषेयतया निर्देषेणोपैकमादि-लिङ्गावैधृततारपर्येण च "तन्त्वमसि" इत्यादिवाक्येनाकर्तृः ब्रह्मत्व-बोधनेनास्य भ्रमत्वनिश्रयात् । न च ज्येष्ठप्रत्यक्षविरोधादागमज्ञानस्य-व बाध इति वाच्यम् देहात्मवादप्रसङ्गात् । "मनुष्योऽहम्" इति प्र-त्यक्षविरोधेन "अथायमशरीरः" इत्यादिश्रुत्या देहान्यात्मासिद्धेः । "तस्मादिदं रजतम्" इतिवत् सौमानाधिकरण्यप्रत्यक्षस्य भ्रमत्वश-ङ्काकलाङ्कितस्य नागमात् प्राबल्यमित्यास्थेयम् । किञ्च ज्येष्ठत्वं पूर्व-भावित्वं वा? आगमज्ञानं प्रत्युपजीव्यैत्वं वा?।आये न प्रावल्यं। ज्ये-ष्टस्यापि रजतभ्रमस्य पञ्चाद्राविना शुक्तिज्ञानेन बाधदर्शनात् । न द्वितीयः । आगमज्ञानोत्पत्तौ प्रत्यक्षादिमूळवृद्धव्यवहारे 🔫 संगति-ब्रह्दारा शब्दोपलब्धिद्वारा च प्रत्यक्षादेर्व्यावहारिकप्रामाण्यस्योपजी-व्यत्वेऽपि तात्त्विकप्रामाण्यस्यानपेक्षितत्वादनपेक्षितांशस्यागमेन बा-धसंभवादिति ।

यत्तु क्षणिकयागस्य श्रुतिबलात् कालान्तरभाविफलहेतुत्ववत् "त था विद्यान्नामरूपाद्दिमुक्तः", इति श्रुतिबलात् सत्यस्यौपि ज्ञानान्नि वृतिसम्भवादध्यासवर्णनं व्यर्थमिति तन्न, ज्ञानमात्रनिवर्त्यस्य कापि

१ "उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वताफलम् । अर्थवादोपपत्तीच लिंगं तात्पर्यनिर्णये" इतिश्लोकोक्ताः ६डुपक्रमादर्थः । २ निश्चित । ३ अज्ञः कर्ता मनुष्योऽहमित्यादि-रूपस्य । ४ उपजीव्यते कार्यायाश्रीयते इत्युपजीव्यं कारणं तस्य भावः तस्त्रम् । ५ बंधस्येतिद्योषः ।

#### न्योन्यधर्माश्चाध्यस्येतरेतराविवेकेनात्यन्तीव-

सत्यत्वादर्शनात्, सत्यस्य चात्मनो निवृंच्यदर्शनांच, अयोग्यंतानि-श्रये सति सत्यवन्धस्य ज्ञानानिवृत्तिश्रुतेर्वोधकत्वायोगात् । न च सेतुदर्शनात् सत्यस्य पापस्य नाशदर्शनान्नायोग्यतानिश्रय इति वा-च्यम् । तस्य श्रद्धानियमादिसापेक्षज्ञाननाश्यत्वात्, बन्धस्य च "ना-न्यः पन्थाः" इति श्रुत्या ज्ञानमात्रान्निवृत्तिप्रतीतेः। अतः श्रुतज्ञान-निवर्त्यत्वनिर्वाहार्थमध्यस्तत्वं वर्णनीयम् । किञ्च ज्ञानैकनिवर्त्यस्य किं नाम सैत्यत्वम्? न तावदज्ञानाजन्यत्वम् । "मायां तु प्रकृतिम्" इति श्रुतिविरोधात् मार्याविययोरैक्यात् । नापि स्वाधिष्ठाने स्वाभावशृन्य-त्वम् । "अस्थूलम्" इत्यादि निषेधश्रुतिविरोधात् । नापि ब्रह्मवद्धा-धायोग्यत्वं ज्ञानानिवृत्तिश्रुतिविरोधात्।अथ व्यवहारकाले बाधशून्य-त्वम् , तर्हि व्यावहारिकमेव सत्यत्वमित्यागतमध्यस्तत्वम् । तच श्रु-त्यर्थे योग्यताज्ञानार्थं वर्णानीयमेव यागस्यापूर्वद्वारत्ववत् । न च तृदन-न्यत्वाधिकरणे तस्यै वर्णनात् पौनरुक्तयम्। तत्रोक्ताध्यासस्यैव प्रवृ-त्यङ्गविषयादिसिद्ध्यर्थमादौ समर्थमाणत्वादिति दिक्। अध्यासं दे-धा दर्शयति॥ लोकव्यवहार इति ॥ लोक्यते मनुष्योऽहमित्याभिम-न्यत इति लोकोऽर्थाध्यासः तद्दिषयो व्यवहारोऽभिमान इति ज्ञा-नाध्यासो दर्शितः । द्विविधाध्यासस्वरूपलक्षणमाह् ॥ अन्योन्य-स्मिन्नित्यादिना धूर्मधर्मिणोरित्यन्तेन ॥ जाड्यचैतन्यादिधर्साणां धर्मिणावहङ्कारात्मानौ तयोरत्यन्तं भिन्नयोरितरेतरभेदायहेणान्यो-न्यस्मिन् अन्योन्यतादात्म्यमन्योन्यधर्माश्र व्यत्यासेनाध्यस्य ठो-कव्यवहार इति योजना । अतुः "सोऽयम्" इति प्रमाया नाध्यास-

१ अयमिमपायः यदि बन्धे सत्यत्वस्त्रीकारस्ते मते तदातूपनिषदां सहस्रैरपि बन्धनिवृ-त्तिर्न शक्यते बोधियतुं, बंधो न निवृत्तिपतियोगी सत्यत्वातुं, आत्मवत्, इत्यनुमानेन तस्य निवृत्त्यभावबोधनादिति । २ मायामासेन अविशो करोति मायाचाविद्या च स्व-यमेव भवतीतिभुतेस्तवोरैक्यमवसेयम् । ३वन्धाप्यस्तत्वस्य । ४ अत्यन्तपदोपादानात् ।

त्वं तिददमर्थयोः कालभेदेन कल्पितभेदेऽपि अत्यन्तभेदाभावात्, इ-ति वकुमत्यन्तेत्युक्तम् । न च धर्मितादात्म्याध्यासे धर्माध्यासिसिद्धेः "धर्माश्चेति" व्यर्थमिति वाच्यम् अन्धत्वादीनामिन्द्रियधर्माणां ध-म्यध्यासास्फुटत्वेऽप्यन्धोऽहमिति स्फुटोऽध्यास इति ज्ञापनार्थत्वात्। नन्वात्मानात्मनोः परस्पराध्यस्तत्वे शून्यवादः स्यादित्याशङ्कचाह ॥ ॥ सत्यानृते मिथुनीकृत्येति ॥ सत्यमनिदं चैतन्यं, तस्यानात्मिन संसर्गमात्राध्यासो न स्वरूपस्य । अनृतं युष्मदर्थः तस्य स्वरूपतोऽ-प्यध्यासात् तयोर्मिथुनीकरणमध्यास इति न शून्यतेत्यर्थः।

नन्वध्यासमिथुनीकरणलोकव्यवहारशब्दानामेकार्थत्वेऽध्यस्य मि थुनीकृत्येति पूर्वकालत्ववाचि "क्का" प्रत्ययादेशस्य ल्यपः कथं प्रयोग इति चेन्न, अध्यासन्यक्तिभेदात् । तत्र पूर्वपूर्वाध्यासस्योत्त-रोत्तराध्यासं प्रति संस्कारद्वारा पूर्वकाठत्वेन हेतुत्वद्योतनार्थं ल्यपः प्रयोगः।तदेव स्पष्टयति॥ नैसर्गिक इति॥प्रत्यगारमनि हेतुहेतुमद्गा-वेनाध्यासप्रवाहोऽनादिरित्यर्थः ॥ ननु प्रवाहस्यावस्तुत्वादध्यासव्य-कीनां सादित्वात् कथमनादित्वामिति चेद्, उच्यते।अध्यासत्वावच्छि-न्नव्यक्तीनां मध्येऽन्यतमया व्यक्त्या विनाऽनादिकालस्य अवर्तनं का-र्यानादित्वमिति, अङ्गीकारात् । एतेन कारणाभावादिति केल्पो निर-स्तः संस्कारस्य निमित्तस्य नैसर्गिकपदेनोक्तत्वात् । न च पूर्वप्रमाज-न्य एव संस्कारो हेतुारिति वाच्यम्, ठाघवेन पूर्वानुभवजन्यसंस्कार-स्य हेतुत्वात्। अतः पूर्वाध्यासजन्यसंस्कारोऽस्तीति सिद्धम् । अ-ध्यासस्योपादानमाह ॥ मिथ्याज्ञाननिमित्त इति ॥ मिथ्या च तद-ज्ञानं च मिथ्याज्ञानं तन्निमित्तमुपादानं यस्य स तन्निमित्तसदुपादान इ-त्यर्थः । अज्ञानस्योपादानत्वेऽपि संस्फुरदात्मतन्त्वावरकतया दोषत्वे-नाहङ्काराध्यासकर्तुरीश्वरस्योपाधित्वेन संस्कारकालकर्मादिनिमित्तपारे-

१ का० पा० विकल्पो।

#### विक्तयोर्धर्मधर्मिणोर्मिथ्याज्ञाननिमित्तः सरंया-नृते मिथुनीकृत्याहमिदं ममेदिमिति नैसिंग-

णामित्वेन च निमित्तत्वमिति योतयितुं निमित्तपदम्। स्वप्रकाशात्म-न्यसङ्गे कंथमविद्यासङ्ग इति शङ्कानिरासार्थं मिथ्यापदम् । प्रच-ण्डमार्त्रेण्डमण्डले पेचकानुभवसिद्धान्धकारवत् "अहमज्ञ" इत्यनुभव सिद्धमज्ञानं दुरपङ्गवं कल्पितस्याधिष्ठानास्पर्शित्वात् नित्यस्वरूपज्ञा-नस्याविरोधित्वाचेति । यद्दा अज्ञानं ज्ञानाभाव इति शङ्कानिरासार्थं मिथ्यापदम् । मिथ्यात्वे सति साक्षाज्ज्ञाननिवर्त्यत्वमज्ञानस्य ठक्षणं मिथ्याज्ञानपदेनोक्तम् । ज्ञानेनेच्छाप्रागभावः साक्षान्निवर्त्यत इति व-दैन्तं प्रति मिथ्यात्वे सतीत्युक्तम् । अज्ञाननिवृत्तिद्वारा ज्ञाननिवर्त्यव-न्धेऽतिव्याप्तिनिरासाय साक्षादिति । अनायुपादानत्वे सति मिथ्यात्वं वा रुक्षणम् । ब्रह्मनिरासार्थं मिथ्यात्वमिति । मृदादिनिरासार्थमना-दीति । अविद्यात्मनोः सम्बन्धनिरासार्थमुपादानत्वे सतीति । संप्रति अध्यासं द्रढयितुमभिरुपति ॥ अहमिदं ममेदमिति ॥ आध्या-त्मिककार्याध्यासेष्वहमिति प्रथमोऽध्यासः। न चाधिष्ठानारोप्यांश-दयानुपरुम्भात् नायमध्यास इति वाच्यम् , "अयो दहति" इतिवत् "अहमुपलभे" इति दक्दश्यांशयोरुपलम्भात् । इदंपदेन भोग्यः संवा-त उच्यते । "अत्रअहमिदम्" इत्यनेन "मनुष्योऽहम्" इति तादां-रम्याध्यासो दर्शितः। "ममेदं शरीरम्" इति संसैर्गाध्यासः॥

ननु देहात्मनोस्तादात्म्यमेव संसर्ग इति तयोः को भेद इति चेत्, सत्यम् , सत्तैक्ये सति मिथोऽभेदलादात्म्यम् । तत्र "मनुष्योऽहम्"

१ दिवान्धस्योतृकस्य । २ प्रतियोगिपागभावनिवृत्तिः प्रतियोगिस्वरूपाद्मातिरि-च्यते इति चिरंतनतार्किकं प्रति । तन्मते इच्छाप्रागभाविनवृत्तेरिच्छास्यरूपानितिरिक्तत-या इच्छाया ज्ञानसाध्यत्वांगीकारादेव इच्छाप्रागभाविनवृत्तेरिप ज्ञानसाध्यत्वसंभवादि-ति बोध्यम् । ३ दर्शित इति पूर्वोक्तमत्रानुवर्त्य चकारं चाध्याहत्य संसर्गाध्यासथ दर्शित इति योज्यम् ।

# कोऽयं लोकव्यवहारः ॥ आह कोऽयमध्यासो बरमेति? उच्यते। स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टाव-

इत्यैक्यांशभानं "ममेदिमिति" भेदांशरूपसंसर्गभानिस्ति भेदः। एवं सामग्रीसन्वादनुभवसन्वादध्यासोऽस्तीत्यतो ब्रह्मात्मैक्ये विरोधाभा-वेन विषयप्रयोजनयोः सच्वात् शास्त्रमारम्भणीयमिति सिद्धान्तभा-ष्यतात्पर्यम्। एवं च सूत्रेणार्थात्ं सूचिते विषयप्रयोजने प्रतिपाय त-द्वेतुमध्यासं रुक्षणसम्भावनात्रमाणैः साधयितुं रुक्षणं पृच्छति ॥ आ-हेति ॥ किंरुक्षणकोऽध्यास इत्याह पूर्ववादीत्यर्थः । अस्य शास्त्रस्य तच्वनिर्णयप्रधानत्वेन वादकथात्वयोतनार्थं आहेति परोक्तिः । "आ-हेत्यादि" "कथं पुनः प्रत्यगात्मनीत्यतः" प्रागध्यासरुक्षणपरं भाष्यं तदारभ्य संभावनापरम् , "तमेतमविद्याख्यम्" इत्यारभ्य "सर्वछोक-प्रत्यक्ष" इत्यन्तं प्रमाणपरमिति विभागः । रुक्षणमाह **॥ उच्यते** स्मृतिरूप इति ॥ अध्यास इत्यनुषङ्गः । अत्र परत्रावभास इत्येव लक्षणम् । शिष्टं पदहयं तदुपपादनार्थम् । तथाहि, अवभास्यत इत्यव-भासो रजतावर्थः तस्यायोग्यमधिकरणं परत्रपदार्थः । अधिकरणस्या-योग्यत्वमारोप्यात्यन्ताभावैत्वं तद्दचं वा? तथा चैकावच्छेदेन स्वँसं-सृज्यमाने स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वमध्यस्तत्वमित्यर्थः।इदं च साबनायध्याससाधारणं रुक्षणम् । संयोगेऽतिव्यामिनिरासाय एकाव-च्छेदेनेति । संयोगस्य स्वसंसृज्यमाने वृक्षेस्वात्यन्ताभाववत्यवभास्य-त्वेऽपि स्वस्वात्यन्ताभावयोर्मूलायावच्छेदकभेदानातिव्याप्तिः । पूर्व स्वाभाववति भूतले पश्चादानीतो घटो भातीति घटेऽतिव्याप्तिनिरासा-य स्वसंसृज्यमाने इति पदम् । तेनाचभासकाले प्रतियोगिसंसर्गस्य वि-यमानतोच्यते इति नातिन्याप्तिः । भूत्वावच्छेदेनावभास्यगन्धेऽतिन्या-

१ का० पा० स्त्रिते । ३ अविशिष्टमित्यर्थः । ३ अभावस्याधिकरणानतिरिक्त-त्वमते आग्रम्, अतिरिक्तत्वमते द्वितीयम् । ४ स्वसंसर्गवतीत्यर्थः । ५ पृथिवीत्वा वच्छेदेनेस्यर्थः ।

प्तिवारणाय स्वात्यन्ताभाववतीति पदम् । शुक्ताविदन्त्वावच्छेदेन रजत-संसर्गकालेऽत्यन्ताभावोऽस्तीति नाव्याप्तिः। नन्वस्य लक्षणस्यासम्भवः 'शुक्तौ रजतस्य सामग्यभावेन संसर्गासच्वात् । न च स्मर्यमाणसत्यर-जतस्यैव परत्र शुक्ताववभास्यत्वेनाध्यस्तत्वोक्तिरिति वाच्यम्, अन्य-थाख्यातिप्रसङ्गादित्यत आह ॥ स्मृतिरूप इति ॥ स्मर्यते इति स्मृतिः सत्यरजतादिः तस्य रूपिमव रूपमस्येति स्मृतिरूपः स्मर्य-माणसदश इत्यर्थः । सादृश्योक्तया स्मर्यमाणादारोप्यस्य भेदान्नान्य-थाख्यातिरित्युक्तं भवति । सादृश्यमुपपादयति ॥ पूर्व**दृष्टेति** ॥ दृष्टं दर्शनं संस्कारद्वारा पूर्वदर्शनादवभास्यत इति पूर्वदृष्टावभासः। तेन संस्कारजन्यज्ञानविषयत्वं स्मर्यमाणारोप्ययोः सादृश्यमुक्तं भवति, स्मृत्यारोपयोः संस्कारजन्यत्वात् । न च संकारजन्यत्वादारोपस्य स्मृ-तित्वापत्तिारिति वाच्यम्, दोषसंप्रयोगजन्यत्वस्यापि विवक्षितत्वेन संस्कारमात्रजन्यत्वाभावात्। अत्र संप्रयोगशब्देन अधिष्ठानसामान्य-ज्ञानमुच्यते । अहङ्काराध्यासे इन्द्रियसंत्रयोगालाभात् । एवं च दोष-संप्रयोगसंस्कारबलाच्छुक्त्यादौ रजतमुत्पन्तमस्रोति परत्र परावभा-स्यत्वलक्षणमुपपन्नमिति स्मृतिरूपपूर्वदृष्टपदाभ्यामुपपादितम्। अ-न्ये तु "ताभ्यां दोषादित्रेयजन्यत्वं कार्याध्यासलक्षणमुक्तम् " इत्याहुः। अपरे तु "स्मृतिरूपः स्मर्यमाणसदशः,, सादृश्यं च प्रमाणाजन्यज्ञा-नविषयत्वं, स्मृत्यारोपयोः प्रमाणाजन्यत्वात् पूर्वदृष्टपदं तज्जातीयप-रम्, अभिनवरजतादेः पूर्वदष्टत्वाभावात्; तथा च प्रमाणाजन्यज्ञान-विषयत्वे सति पूर्वदष्टजातीयत्वं प्रातीतिकाध्यासरुक्षणं ताभ्यामुक्तमः परत्रावभासशब्दाभ्यामध्यासमात्ररुक्षणं व्याख्यातमेवः; तत्र स्मर्य-माणगङ्गादावभिनवघटे चातिव्याप्तिनिरासाय प्रमाणेत्यादिपदइयम्" इत्याहुः । तत्रार्थाध्यासे स्मर्यमाणसदृशः परत्र पूर्वदर्शनादवभास्यत

१ अध्यासलक्षणे इति बोध्यम् । २ दोषसंप्रयोगसंस्कारा दोषादयस्वयः।

भासः। तं केचिद् ''अन्यत्रान्यधर्माध्यास''इति-क्दन्ति। केचित्तु ''यत्र यदध्यासस्ति द्विकाग्रह-निबन्धनो भ्रम'' इति। अन्ये तु "यत्र धदध्या-सस्तस्येव विपरीतधर्मत्वकल्पनामाचक्षत'' इ-ति। सर्वथापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्य-भिचरति। तथा च लोकेऽनुभवः ''शुक्तिका हि रजतवद्वभासते, एकश्चन्द्रः सद्वितीयवद्''

इति योजना। ज्ञानाध्यासे तु स्मृतिसदृशः परत्र पूर्वदर्शनादृवभासन्त इति वाक्यं योजनीयमिति संक्षेपः। ननु अध्यासे वादिविप्रतिपैत्तेः कथमुक्तलक्षणिसिद्धिरित्याशङ्कृचाधिष्ठानारोप्यस्वरूपविवादेऽपि "पर्त्र परावभास" इति लक्षणे संवादायुक्तिभः सत्याधिष्ठाने मिध्यार्थाव-भासिद्धेः सर्वतन्त्रसिद्धान्त इदं लक्षणिमिति मत्वा अन्यथात्मरूर्याति-वादिनोर्मतमाह ॥ तंकिचिदिति ॥ किचिद्न्यथारूयातिवादिनोऽन्यत्र शुक्त्यादावन्यधर्मस्य स्वावयवधर्मस्य देशान्तरस्थरूप्यादेरध्यास इति वदन्ति । आत्मरूयातिवादिनस्तु बाह्येशुक्त्यादौ बुद्धिरूपात्मनोधर्मस्य रजतस्याध्यास आन्तरस्य रजतस्य बहिर्वद्वभास इति वदन्तीन्त्यर्थः । अरूर्यातिमतमाह ॥ किचिदिति ॥ यत्र यस्याध्यासो लोकिस्त्रक्षयोर्थयोस्तदिश्रोश्य भेदायहे सति तन्मूलो भ्रमः, इदं रूप्यमिति विशिष्टल्यवहार इति वदन्तीत्यर्थः। तैरिप विशिष्टल्यवहारान्यथानुप-पत्त्या विशिष्टश्रान्तेः स्वीकार्यत्वात् परत्र परावभाससम्मतिरिति भावः । शुन्यमतमाह ॥ अन्ये लिति ॥ तस्यैवाधिष्ठानस्य शुक्त्यादेर्वि-

१ " आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । तथाः निर्वचनख्यातिरित्येत-त्ख्यातिपञ्चक्रम्" इत्येवं पञ्च प्राचीना विप्रतिपत्तयो ज्ञेयाः । २ अन्यथाख्यातिवादि-नस्तार्क्षिकस्य आत्मख्यातिवादिनो बोद्धस्य च मतमाहेत्यर्थः । ३ अख्यातिवादिनां मीमांसकानां मतमाहत्यर्थः ।

## इति। कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासौं वि-षयतद्धर्माणाम् ! सर्वो हि पुरोऽवस्थिते विष-ये विषयान्तरमध्यस्यति। युष्मत्प्रत्ययापेतस्य

परीतधर्मृत्वकल्पनां विपरीतो विरुद्धो धर्मो यस्य तद्भावस्तस्य रजता-देरत्यन्तासतः कल्पनामाचक्षते इत्यर्थः । एतेषु मतेषु परत्र परावभा-सत्वरुक्षणसंवादमाह ॥ सर्वथापि त्विति ॥ अन्यथाख्यातित्वादि-प्रकारविवादेऽप्यध्यासः परत्र परावभासत्वरुक्षणं न जहातीत्यर्थः। शुक्तावपरोक्षस्य रजतस्य देशान्तरे बुद्धौ वा सत्त्वायोगात् शून्यत्वे प्र-त्यक्षत्वायोगात्, शुक्तौ सत्त्वे बाधायोगान्मिथ्यात्वमेवेति भावः । आ-रोप्यमिथ्यात्वेन युक्तयपेक्षा तस्यानुभवसिद्धत्वादित्याह ॥तथा चेति ॥ बाधानन्तरकालीनोऽयमनुभवः, तत्पूर्वं शुक्तिकात्वज्ञानायोगाद् रज-तस्य बाधप्रत्यक्षसिद्धं मिथ्यात्वं वंच्छव्देनोच्यते । आत्मनि निरुपा-धिकेऽहङ्काराध्यासे दष्टान्तमुक्का ब्रह्मजीवान्तरभेदस्याविद्यायुपाधि-कस्याध्यासे द्रष्टान्तमाह ॥ एक इति ॥ द्वितीयचन्द्रसहितवदेक ए-वाङ्गुल्या दिधा भातीत्यर्थैः । रुक्षणप्रकरणोपसंहारार्थ 'इति'शब्दः । भवत्वध्यासः शुक्तयादौ, आत्मिनि तु न संभवतीत्याक्षिपति ॥ कथं पुनरिति ॥ यत्रापरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वं तत्रेन्द्रियसंयुक्तत्वं विषयत्वं चेति व्यापिः शुक्तयादौ. दष्टा । तत्र व्यापकाभावादाः मनोऽधिष्ठानत्वं न संभवतीत्यभिष्रेद्याह ॥ प्रत्यगात्मंनीति ॥ प्रतीचि पूर्ण इन्द्रिया-यास्रे विषयस्याहङ्कारादेखदर्माणां चाध्यासः कथमित्यर्थः । उक्तव्याप्ति-माह ॥ सर्वोहीति । पुरोऽवस्थितत्विमन्द्रियसंयुक्तत्वम् । नन्वात्मनोऽ प्यधिष्ठानत्वार्थं विषयत्वादिकमस्तिवत्यत आह ॥ युष्मद्गिति ॥ इदं प्रत्ययानर्हस्य प्रत्यगातमनो "न चक्षुपा गृह्मतृे". इ्त्यादि . श्रुतिमनुसृ-

१ सत्ख्यातिवादिनां मुरारिमिश्रादीनां मतं खण्डयति । २ अपरोक्षाध्यासाधिष्ठा नस्यं ब्याप्यम्, इन्द्रियसंयुक्तत्वं विषयत्वं चेति व्यापकम्।

च प्रत्यगात्मनोऽविषयत्वं ब्रवीषि। उच्यते । न तावद्यमेकान्तेनाविषयः । अस्मत्प्रत्ययविषय-त्वात्, अपरोक्षत्वाच्चं प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः।न चा-

त्य त्वमविषयत्वं ब्रवीषि । संप्रत्यध्यासलोभेन विषयत्वाङ्गीकारे श्रु-तिसिद्धान्तयोर्वाधः स्यादित्यर्थः । आत्मन्यध्याससंभावनां प्रतिजानी-ते ॥ उच्यते इति ॥ अधिष्ठानारोप्ययोरेकस्मिन् ज्ञाने भासमानत्व-मात्रमध्यासव्यापकम्, तैच भानप्रयुक्तसंशयनिवृत्त्यादिफलभाक्कम्, 🚜देव भानभिन्नत्वघटितं विषयत्वम्, तन्न व्यापकं गौरवादिति मत्वा-ह ॥ न तावदिति ॥ अयमात्मा नियमेनाविषयो न भवति तत्र हेतु-माह ॥ अस्मदिति ॥ अस्मत्प्रत्ययोऽहमित्यध्यासस्तत्र भासमानत्वा-दित्यर्थः । अस्मदुर्थश्रिदारमा प्रतिबिम्बितत्वेन यत्र प्रतीयते सोऽस्म-त्प्रत्ययोऽहङ्कारस्त्रत्र भासमानत्वादिति वार्थः। न चाध्यासे सिति भा-समानत्वम्, तस्मिन् सति स इति परस्पराश्रय इति वाच्यम्, अना-दित्वात् । पूर्वाध्यासे भासमानात्मन उत्तराध्यासाधिष्ठानत्वसम्भवात् ।

नन्वहमित्यहङ्कारविषयकभानरूपस्यात्मनो भासमानत्वं कथम्? तिह्वयत्वं विना तैरफलभाक्कायोगादित्यत आह ॥ अपरोक्षत्वाचे ति ॥ चशब्दः शङ्कानिरासार्थः । स्वप्रकाशत्वादित्यर्थः । स्वप्रकाशत्वं साधयति ॥ प्रत्यगिति ॥ आबारुपण्डितमात्मनः संशयादिशृन्यत्वेन प्रसिद्धेः स्वप्रकाशत्वमित्यर्थः । अतः स्वप्रकाशत्वेन भासमानत्वादा-त्मनोऽध्यासाधिष्ठानत्वं संभवतीति भावः । यदुक्तमपरोक्षाध्यासाधि-ष्टानत्वस्येन्द्रियसंयुक्त्र्या याद्यत्वं व्यापकमिति तत्राह॥ न चायमिति॥ तत्र हेतुमाह ॥ अत्रत्यक्षेऽपीति ॥ इन्द्रियात्राह्येऽपीत्यर्थः । बाला अविवेकिनः तलमिन्द्रनीलकटाहकल्पं नभो मलिनं पीतमित्येवमप-

१भासमानस्त्रं च । २ भानं तच्छन्दार्थः।

यमस्ति नियमः ''पुरोऽवस्थित एव विषये विष-यान्तरमध्यसितव्यमिति''। अत्रत्यक्षेऽपि त्या-काशे बोलास्तलमिलनताद्यध्यस्यन्ति । एवम-विरुद्धः त्रत्यगात्मन्यप्यनात्माध्यासः । तमेत-मेवंलक्षणमध्यासं पण्डिता ''अविद्या'' इति म-

रोक्षमध्यस्यन्ति । तैत्रेन्द्रियश्राह्मत्वं नाखीति व्यभिचारान्त व्याप्तिः । ए-तेनास्मानात्मनोः सादृश्याभावान्नाध्यास इत्यपास्तम्, नीलनभसोस्तद्-भावेऽप्यध्यासदर्शनात् । सिद्धान्त आलोकाकारचाक्षुषवृत्तिव्यक्तसा-क्षिवेयत्वं नभस इति ज्ञेयम् । संभावनां निगमयति ॥ एवमिति ॥ ननु ब्रह्मज्ञाननाश्यत्वेन सूत्रितामवियां हित्वा अध्यासः किमिति व-र्ण्यत इत्यत आह ॥ तमेतमिति ॥ आक्षिषं समाहितमुक्त ठक्षण छ-क्षितमध्यासमवियाकार्यत्वाद्वियेति मन्यन्त इत्यर्थः । वियानिवर्त्य-त्वाचास्यावियात्वमित्याह ॥ तद्विवेकेनेति ॥ अध्यस्तनिषेधेनाधिष्ठा-नस्वरूपनिर्धारणं वियामध्यासानिवर्त्तिकामाहुरित्यर्थः । तथापि कार-णावियां त्यक्का कार्याविया किमिति वर्ण्यते तत्राह ॥ तत्रिति ॥ त स्मिन्नध्यासे उक्तन्यायेनाविद्यात्मके सतीत्यर्थः । मुलाविद्यायाः सुपु-प्तावनर्थत्वादर्शनात् कार्यात्मना तस्या अनर्थत्वज्ञापनार्थं तर्देर्णनमिति भावः। अध्यस्तरुतगुणदोषाभ्यां अधिष्ठानं न लिप्यत इत्यक्षरार्थः। एवमध्यासस्य रुक्षणसंभावने उच्चा प्रमाणमाह ॥ तमेतमिति ॥ तं वर्णितमेतं साक्षिप्रत्यक्षसिद्धं पुरस्कत्य हेतुं कत्वा लैकिकः कर्मशा-स्त्रीयो मोक्षशास्त्रीयश्रेति त्रिविधो व्यवहारः प्रवर्तत इत्यर्थः। तत्र वि-धिनिषेधपराणि कर्मशास्त्राण्युग्वेदादीनि, विधिनिषेधभून्यप्रत्यग्ब्रह्म-

१ नभित । २ तथा च परदण्डेन परस्ताडनीय इति न्य्रायमनुकृत्य परमतिनद्भा काशस्याप्रत्यक्षस्यमुक्त्वा भाष्यकृद्धिः परिहारः कृत इति बोध्वम् । ३ कार्या विद्या त स्म्रब्दार्थः ।

न्यन्ते, तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं 'वि-द्याम्'' आहुः । तत्रेवं सति यत्र यद्ध्यासस्त-त्कृतेन दोषेण गुणेन वाऽणुमात्रेणापि सन सम्ब-ध्यते । तमेतमविद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेत-राध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहारा

पराणि मोक्षशास्त्राणि वेदान्तवाक्यानीति विभागः। एवं व्यवहारहे-तुरवेनाध्यासे प्रत्यक्षसिद्धेऽपि प्रमाणान्तरं पृच्छति ॥ कथं पुनरिति ॥ अवियावानहमित्यध्यासवानात्मा प्रमाता सविषय आश्रयो येषां तानि अवियावदिषयाणीति वियहः। तत्तत्त्रमेयव्यवहारहेतुभूतायाः प्रमाया अध्यासात्मकप्रमात्राश्चितत्वात् । प्रमाणानामविद्याविद्वपयत्वं यद्यपि प्रत्यक्षं, तथापि पुनरिप कथं केन प्रमाणेनाविद्याविद्वपयत्विमिति यो-जना । यहाऽवियावद्विषयाणि कथं प्रमाणानिः स्युः? आश्रयदोषादप्रा-माण्यापनेरित्याक्षेपः । तत्र प्रमाणप्रश्ने व्यवहारार्थापतिं तिङ्कङ्गकानु-मानं चाह ॥ "उच्यते" इत्यादिना "तस्मात्" इत्यन्तेन ॥ दे-वदत्तकर्तृको व्यवहारस्तदीयदेहादिष्वहंममाध्यासमूलस्तदन्वयव्यतिरे-कानुसारित्वात्, यदिरेथं तत्तथा, यथा मृन्मूलो घट इति प्रयोगः। तत्र व्यतिरेकं दर्शयति ॥ देहेति ॥ देवदत्तस्य सुनुप्तायध्यासाभावे व्यव-हाराभावो दृष्टः । जायत्स्वप्नयोरध्यासे सति व्यवहार इत्यन्वयः स्फु-टरवानोकः। अनेन लिङ्गेन कारणतयाध्यासः सिद्ध्यति, व्यवहाररू-पकार्यानुपपच्या वेति भावः। ननु मनुष्यत्वादिजातिमति देहेऽहमि-त्यभिमानमात्राह्यवहारः सिद्ध्यतु, किमिन्द्रियादिषु ममाभिमानेने-त्याशङ्कत्वाह ॥ न हीति ॥ इन्द्रियपदं लिङ्गादेरप्युपलक्षणं प्रत्यक्षा-दीत्यादिपदप्रयोगात्। तथा च प्रत्यक्षलिङ्गादिप्रयुक्तो यो व्यवहारो द्रष्टा

१ वा यदन्वयव्यविरेकानुसारी स तनमूल इत्यर्थः।

लोकिका वैदिकाश्च प्रवत्ताः। सर्वाणि च शासा-णि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि। कथं पुनरविद्याव-द्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शासाणि चे-ति? उच्यते। देहेन्द्रियादिष्वहंममाभिमानरहित-स्य प्रमात्वानुपपत्तो प्रमाणप्रवत्त्यनुपपत्तेः। नहीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः स-म्भवति। न चाधिष्ठानमन्तरेणेन्द्रियाणां व्यंव-हारः सम्भवति। न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन

अनुमाता श्रोताऽहमित्यादिरूपः स इन्द्रियादीनि ममतास्पदान्यग्-हीत्वा न सम्भवतीत्यर्थः। यदा तानि ममत्वेनानुपादाय यो व्यवहारः स नेति योजना । पूर्वत्रानुपादानासम्भवित्रययोरेको व्यवहारः कर्ता इति क्काप्रत्ययः साधुः । उत्तरत्रानुपादानव्यवहारयोरेकात्मकर्तृक-त्वात् तत्साधुत्वमिति भेदः । इन्द्रियादिषु ममेत्यध्यासाभावेऽन्धादे-रिव द्रष्टृत्वादिव्यवहारो न स्यादिति भावः। इन्द्रियाध्यासेनैव व्यव-हारादरुं देहाध्यासेनेत्यत आह ॥ न चेति ॥ इन्द्रियाणामधिष्ठानम् आश्रयः शरीरिमत्यर्थः । नन्वस्त्वात्मना संयुक्तं शरीरं तेषामाश्रयः किमध्यासेनेत्यत्राह ॥ न चानध्यस्तात्मभावेनेति ॥ अनध्यस्त आं-त्मभावः आत्मतादृात्म्यं यस्मिन् तेनेत्यर्थः। "असङ्गो हि" इति श्रु-तेराध्यासिक एव देहात्मनोः सम्बन्धो न संयोगादिरिति भावः । न-न्वात्मनो देहादिभिराध्यासिकसम्बन्धोऽपि मास्तु । स्वतश्रेतनतयाप्र-मातृत्वोपपत्तेः, न च सुषुप्तौ प्रमातृत्वापत्तिः करणोपरमादिति तत्राह ॥ न चैतस्मिन्निति ॥ प्रमाश्रयत्वं हि प्रमातृत्वं । प्रमा यदि नित्य-चिन्मात्रं तर्ह्याश्रयत्वायोगः, करणवैयर्थ्यं च । यदिं वृत्तिमात्रं, जगदा-

२ क • पा० व्यापारः। २ करणानां समनस्केन्द्रियाणामुपरमादविद्यायां बिलयादिस्यर्थः।

कश्चिद् व्यात्रियते । न चैतस्मिन् सर्वस्मिन्नस-त्यःसङ्गस्यात्मनः त्रमात्व्वमुपपद्यते।न च त्र-मात्व्वमन्तरेण त्रमाणत्रद्यत्तिरस्ति।तस्माद्वि-द्यावद्विषयाण्येव त्रत्यक्षादीनि त्रमाणानि शा-

न्ध्यप्रसङ्गः वृत्तेर्जंडत्वात्, अतो वृत्तीद्धो बोधः प्रमा, तदाश्रयत्वमस-कुस्यात्मनो वृत्तिमन्मनस्तादात्म्याध्यासं विना न सम्भवतीति भावः । . देहाध्यासे, तद्धर्माध्यासे चासतीत्यक्षरार्थः, तर्ह्यात्मनः प्रमातृत्वं मास्तु इति वदन्तं प्रत्याह ॥ न चेति ॥ तस्मादात्मनः प्रमातृत्वादिव्यवहा-रार्थमध्यासोऽङ्गीकर्तव्य इत्यनुमानार्थापत्त्योः फलमुपसंहरति ॥ त-स्मादिति ॥ प्रमाणसत्त्वादित्यर्थः । यद्दा प्रमाणप्रश्नं समाधायाक्षेपं परिहराते ॥ तस्मादिति ॥ अहमित्यध्यासस्य प्रमात्रन्तर्गतत्वेनादो-षत्वाद्वियावदाश्रयाण्यपि प्रमाणान्येवेति योजना । सति प्रमातरि पश्चान्त्रवन्दोष इत्युच्यते यथा काचादि, अविया तु प्रमात्रन्तर्गतत्वा-न दोषः, येन प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं भवेदिति भावः । ननु यदुक्तम-न्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यवहारोऽध्यासकार्य इति तदयुक्तं, विदुषामध्या-साभावेऽपि व्यवहारदृष्टेरित्यत आह ॥ पश्वादिभिश्चेति ॥ "च"श-ब्दः शङ्कानिरासार्थः । किं विद्दत्त्वं "ब्रह्मास्मीति" साक्षात्कारः? उत-यौक्तिकमात्मानारमभेदज्ञानम्? आये "बाधिताध्यासानुवृत्त्या व्यव-हार" इति समन्वयसूत्रे वक्ष्यते । द्वितीये परोक्षज्ञानस्यापरोक्षश्रान्त्य-निवर्त्तकत्वात् विवेकिनामापे व्यवहारकाले पश्चादिभिराविशेषादध्यास-बन्बेन तुल्यत्वाद्यवहारोऽध्यासकार्य इति युक्तमित्यर्थः। अत्रायं प्र-योगः विवेकिनोऽध्यासवन्तो व्यवहारवत्त्वात् पश्वादिवदिति । तत्र सं-

१ केन प्रमाणेनाविद्याविद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनीति प्रश्नम् । २ अविद्याविद्विषयाणि चेरमाणानि कयं स्युरिति सण्डनम् । ३ व्यवहारदर्शनात् ।

स्राणि चं।प्रश्वादिभिश्चाविशेषात्।यथा हि प-श्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सप्ति शब्दादिविज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते,अ नुकूले च प्रवर्तन्ते, यथा दण्डोद्यतक्रं पुरुषम्िन-मुखमुपलभ्य मां हन्तुमयमिच्छतीति पलायि-तुमारभन्ते, हरिततृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं प्र-त्यभिमुखीभवन्ति, एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्न-चित्ताः क्रूरदृष्टीनाक्रोशतः खङ्गोद्यतकरान् ब-**खवत उपलभ्य ततो निवर्तन्ते, तद्विपरीतान् प्र-**ति प्रैवर्तन्ते।अतः समानः पश्वादिभिः पुरु-षाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः। पश्वादी<sup>न</sup>ां च प्र-सिद्ध एवाविवेकपूर्वकः प्रत्यक्षादिव्यवहारः तं-

यहवाक्यं व्याकुर्वन् दृष्टान्ते हेतुं स्फुटयित ॥ यथाहीति ॥ विज्ञान-स्यानुकूरुत्वं प्रतिकूरुत्वं चेष्टानिष्टसाधनगोचरत्वम् , तदेवोदाहरति ॥ यथेति ॥ अयं दण्डो मदनिष्टसाथनं दण्डत्वात् अनुभूतदण्डवत् । इदं तृणमिष्टसाधनम् अनुभूतजातीयत्वात् अनुभूततृणवत् इत्यनुमा-य व्यवहरन्तीत्यर्थः । अधुना हेतोः पक्षधर्मतामाह ॥ एवमिति ॥ व्युत्पन्नचित्ता अपीत्यन्वयः। विवेकिनोऽपीत्यर्थः । फलितमाह ॥ ॥ अत इति ॥ अनुभवबलादित्यर्थः । समान इति अध्यासकार्यत्वेन तुल्य इत्यर्थः । नन्वस्माकं प्रवृत्तिरध्यासादिति न पश्चाद्यो ब्रुवन्ति, नापि परेषामेतत् प्रत्यक्षम्, अतः साध्यविक्ठो दृष्टान्त इति नेत्याह ॥ पश्वादीनां चेति ॥ तेषामात्मानात्मनोर्ज्ञानमात्रमस्ति, न विवेकः,

१, क० पा० चेति । २, क० पा० अभिमुखीभवन्ति ।

त्सामान्यदर्शनाद्युत्पत्तिमतामि पुरुषाणां प्र-त्यक्षादिव्यवहारस्तत्कालः समान इति निश्ची-यते।शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदित्वात्मनः परलोकसम्बन्धमधिक्रियते, तथापि न वदान्तवेद्यमशनायाद्यतीतमपेतब्रह्म-क्षत्रादिभेदमसंसार्यात्मतत्त्वमधिकारेऽपेक्ष्यते। अनुपयोगाद्धिकारविरोधाच्च।प्राक् तथाभूता-

उपदेशाभावात्, अतः सामग्रीसच्वादध्यासस्तेषां प्रसिद्ध इत्यर्थः । निगमयति ॥ तत्सामान्येति ॥ तैः पश्चादिभिः सामान्यं व्यवहारव-च्वं तस्य दर्शनाद्दिवेकिनामप्ययं व्यवहारः समान इति निश्रीयत इति सम्बन्धः । समानत्वं व्यवहारस्याध्यासकार्यत्वेनेत्युक्तं पुरस्तात् । त-त्रोक्तान्वयव्यतिरेको स्मारयति ॥ तत्काल इति ॥ तस्याध्यासस्य काल एव कालो यस्य स तत्कालः । यदा अध्यासस्तदा व्यवहारः । त-दभावे सुषुप्तौ तदभाव इत्युक्तान्वयादिमानिति यावत् । अतो व्यवहा-रिलङ्गाद्दिवेकिनामपि देहादिष्वहंममाभिमानोऽस्तीत्यनवयम् । ननु टौकिकव्यवहारस्याऽऽध्यासिकत्वेऽिप ज्योतिष्ठोमादिव्यवहारस्य ना-ध्यासजन्यत्वं, तस्य देहातिरिकात्मज्ञानपूर्वकत्वादित्याशङ्कच हेतुम-ङ्गीकरोति ॥ शास्त्रीये त्विति ॥ तर्हि कथं वैदिककर्मणोऽध्यासज-न्यत्वसिद्धिरित्याशङ्कच किं तत्र देहान्यात्मधीमात्रमपेक्षितमुत आ-रमतन्वज्ञानम्? आये तस्याध्यासाबाधकत्वात् तत्सिद्धिरित्याह ॥ त-थापीति ॥ न हितीय इत्याह ॥ न वेदान्त इति ॥ क्षुत्पिपासादिय-स्तो जातिविंशेपवानहं संसारीति ज्ञानं कर्मण्यपेक्षितं न तिह्वपरीता-त्मतत्त्वज्ञानम्, अनुपयोगात् प्रवृत्तिबाधाचेत्यर्थः । शास्त्रीयकर्मणोऽ-

१ उपसंहरति।

त्मविज्ञानात् प्रवर्तमानंशास्त्रमविद्याविद्वषयेत्वं नातिवर्तते । तथा हि ब्राह्मणो यजेतेत्यादीनि शास्त्राणि आत्मिन वर्णाश्रमवयोऽवस्थादिविशे पाध्यासमाश्रित्य प्रवर्तन्ते । अध्यासो नाम ''अतिस्मंस्तहुिहिरिति'' अवोचाम।तद्यथा पुन्त्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बात्यधर्मानात्मन्यध्यस्यति। तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं कृशोऽहं गोरोऽहं ति-

ध्यासजन्यत्वं निगमयति ॥ प्राक् तथेति ॥ अध्यासे आगमं प्रमाण्यति ॥ तथा हीति ॥ यथा प्रत्यक्षानुमानार्थापनयोऽध्यासे प्रमाणं तथाऽऽगमोऽपीत्यर्थः। "ब्राह्मणो यजेत" "न ह वे स्नात्वा भिक्षेत" "अष्टवर्षबाह्मणमुपनयोत" "रुष्णकेशोऽग्नीनादधीत" इत्यागमो ब्राह्मणादिपदेरिधकारिणं वर्णायभिमानिनमनुवदन् अध्यासं गमयतीति भावः। एवमध्यासे प्रमाणसिद्देऽपि कस्य कुत्राध्यास इति जिज्ञासायां तमुदाहर्तु रुक्षणं स्मारयति ॥ अध्यासो नामेति ॥उदाहरति ॥ ॥ तद्यथेति ॥ तद्धक्षणं यथा स्पष्टं भवति तथोदान्हियत इत्यर्थः । स्वदेहाद्देदेन प्रत्यक्षाः पुत्रादयो बाह्माः, तद्धमीन् साक्रल्यदीन् देहंविशिष्टात्मन्यध्यस्पृति, तद्धमीज्ञानात् स्विस्मित्तनुल्यधर्मानध्यस्यतीत्यर्थः । भेदापरोक्षज्ञाने तद्धमीध्यासायोगाद् अन्यथाख्यात्यनङ्गीकाराचेति द्रष्टव्यम् ।देहेन्द्रियधर्मान् मनोविशिष्टात्मन्यध्यस्यतीत्याह्॥ तथेनि ॥ कशत्वादिधर्मवतो देहादेरात्मिन तादात्म्येन कल्पितत्वानद्धन्ति ।। सक्षादात्मन्यध्यस्ता इति मन्तव्यम् । अज्ञाते प्रत्यपृते साक्षिन

९ स्नानमत्र समावर्तनम्, तथा च ब्रह्मचर्यान्त्यस्नानमनुष्ठायं गाईस्थ्ये भिक्षाटनं न कार्यमितिभावः।

ष्ठामि गच्छामि लङ्ग्यामि चेति। तथे न्द्रियधर्मा-न् मूकः काणः क्वीं विधरो ऽन्धोऽहमिति। त-थान्तः करणधर्मान् कामसङ्कल्पविचिकित्साध्य-वसायादीन् । एवमहम्प्रत्ययिनमशेषस्वप्रचार-साक्षिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मा-नं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेणान्तः करणादिष्व-ध्यस्यति। एवमयमनादिरनन्तो नेसार्गकोऽध्या-

णि मनोधर्माध्यासमाह ॥ तथान्तःकरणेति ॥ धर्माध्यासमुक्का त-द्देव धर्म्यध्यासमाह ॥ एवमिति ॥ अन्तःकरणं साक्षिण्यभेदेना-ध्यस्य तद्धर्मान् कामादीन् अध्यस्यतीति मन्तव्यम्। स्वप्रचारा म-नोवृत्तयः प्रातिलोम्येनासज्जडदुःखात्मकाहङ्कारादिविलक्षणतया स-चित्रमुखात्मकत्वेनाञ्चति प्रकाशत इति प्रत्यक् । एवमात्मन्यनात्म-तद्धर्माध्यासमुदाहत्यानात्मन्यात्मनोऽपि संसृष्टत्वेनाध्यासमाह ॥ तं-चेति ॥ अहमित्यध्यासे चिदात्मनो भानं वाच्यम्, अन्यथा जगदा-न्ध्यापत्तेः। न चानध्यस्तस्याध्यासे भानमस्ति । तस्माद्रजतादाविद-म इवात्मनः संसर्गाध्यास एष्टन्यः। "तद्दिपर्ययेणे "ति तस्याध्यस्तस्य जडस्य विपर्ययोऽधिष्ठानत्वं चैतन्यं च तदात्मना स्थितमिति यावत्। तत्राज्ञाने केवलात्मनः संसर्गः, मनस्यज्ञानोपहितस्य देहादौ मनउप-हितस्येति विशेषः। एवमात्मनि बुद्धचायध्यासात् कर्तृत्वादिलाभः। बुद्ध्यादौ चात्माध्यासाचैतन्यलाभ इति भावः। वर्णिताध्यासमुपसं-हरति ॥ एवमयामिति ॥ अनायावियात्मकतया कार्याध्यासस्याना-दित्वम् । अध्यासात् संस्कारस्ततोध्यास इति प्रवाहतो नैसर्गिकत्वम्॥ एवमुपादानं निमित्तं चोक्तं भवति। ज्ञानं विना ध्वंसाभावादानन्त्यम्। तदुक्तं भगवद्गीतासु, "न रूपमस्येह तथोपरुभ्यते नान्तो न चादिनी

सो मिथ्याप्रत्ययरूपः कर्तृत्वभोकृत्वप्रवंतिकः सर्वछोकप्रत्यक्षः । अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आर-भ्यन्ते । यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा

च सम्प्रतिष्ठेति"। हेतुमुक्का स्वरूपमाह ॥ मिथ्येति ॥ मिथ्या मा-या तया प्रतीयते इति प्रत्ययः कार्यप्रपंचः, तत्प्रतीतिश्चेत्येवंस्वरूपः इत्यर्थ। तस्य कार्यमाह ॥ कर्तृत्वेति ॥ प्रमाणं निगमयति ॥ स-र्वेतिं ॥ साक्षिप्रत्यक्षमेवाध्यासधार्मित्राहकमानम्, अनुमानादिकं तु सम्भावनार्थमित्यभिप्रेत्य प्रत्यक्षोपसंहारः कृतः । एवमध्यासं वर्ण-यित्वा तत्साध्ये विषयप्रयोजने दर्शयति ॥ अस्येति ॥कर्तृत्वायनर्थ-हेतोरध्यासस्य समूलस्याऽऽत्यन्तिकनाशो मोक्षः स केनेत्यत आह ॥ आत्मेति ॥ ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारस्य प्रतिपत्तिः श्रवणादिभिरप्र-तिबन्धेन लाभस्तस्या इत्यर्थः। विद्यायां कारणमाह ॥ सर्व इंति॥ आरभ्यन्ते अधीत्य विचार्यन्ते इत्यर्थः।विचारितवेदान्तानां ब्रह्मा-त्मैक्यं विषयो, मोक्षः फलमित्युक्तं भवति । अर्थात्तिहचारात्मकशास्त्र-स्यापि ते एव विषयप्रयोजने इति ज्ञेयम्। ननु वेदान्तेषु प्राणायुपा-स्तीनां भानादात्मैक्यमेव तेषामर्थ इति कथमित्यत आह ॥ यथाः चेति ॥ शरीरमेव शरीरकं कुत्सितत्वात्तनिवासी शारीरको जीवस्तस्य ब्रह्मत्वविचारो मीमांसा तस्यामित्यर्थः। उपास्तीनां चित्तैकाय्यद्वारा-त्मैक्यज्ञानार्थत्वात्तद्दाक्यानामपि महातात्पर्यमैक्ये इति विवक्ष्यते। एवमध्यासोत्त्रया ब्रह्मात्मैक्ये विरोधाभावेन विषयप्रयोजनवत्वाच्छास्त मारम्भणीयमिति दर्शितम् ॥ इति प्रथमवर्णकम् ॥ विचारस्य सा

१ का० पा० बक्ष्यते। २ प्रथमसूत्रस्य हि चत्वारि वैर्णकानि, तर्नांध्यासवर्णकं प्र-थमम् । अगतार्थवर्णकं हितीयम् । अधिकारिवर्णकं तृतीयम् । ब्रह्मण आपातप्रसिद्धि-वर्णकं चतुर्थम् । वर्णयिति गहनमर्थमिति वर्णकं व्याख्यानमिति यावत्।

च वयमस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्या-मः।वेदान्तमीमांसाशास्त्रस्य व्याचिरुयासित-स्येदमादिमं सूत्रम्।

## अथातो बस्नजिज्ञासेति॥१॥

तत्राथशब्द आनन्तर्यार्थः परिग्रत्यते नाधि-कारार्थः, ब्रह्मजिज्ञासाया अनिधकार्यव्वात्।

क्षादिषया वेदान्ताः, तेषां गतार्थत्वागतार्थत्वाभ्यामारम्भसन्देहे रू-रसस्य वेदस्य विधिपरत्वादिधेश्र "अथातो धर्मजिज्ञासा" इत्यादि-ना पूर्वतन्त्रेण विचारितत्वादवगतार्था एव वेदान्ता इत्यव्यवहितविष-याभावान्नारम्भ इति प्राप्ते ब्रुते ॥वेदान्तेति॥वेदान्त विषयकपूजि-तविचारात्मकशास्त्रस्य व्याख्यातुमिष्टस्य सूत्रसन्दर्भस्येदं प्रथमसूत्रमि-त्यर्थः।यदि विधिरेव वेदार्थः स्यात्तदा सर्वज्ञो बादरायणो ब्रह्मजिज्ञासां न ब्रूयात्,त्रह्मणिमानाभावात् । अतो ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वोक्त्या केनापि तन्त्रेणा नवगतब्रह्मपरवेदान्तविचार आरम्भणीय इति सूत्ररुद्शीयति। तच "व्याचिरुयासितस्य"इति पदेन भाष्यकारो बभाषे॥ दितीयवर्णकम्॥ ॥एवं वर्णकद्दयेनवेदान्तविचारस्य कर्तव्यतायां वि-षयप्रयोजनवच्चम् आगतार्थत्वं चेति हेतुद्दयं सूत्रस्यार्थिकार्थं व्याख्या-याक्षरव्याख्यामारभमाणः पुनरप्यधिकारिभावाभावाभ्यां शास्त्रारम्भस-न्देहे सति अथशब्दस्यानन्तर्यार्थकत्वोत्त्या अधिकारिणं साधयति ॥"**तत्राथशब्द**" इति॥ सूत्र इत्यर्थः ।"मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्यें ष्वयो अथोते"अथश्रद्धस्य बह्वोऽर्थाः सन्ति।तत्रा"थ योगानुशासनम्" इत्यत्र सूत्रे यथा अथशब्द आरम्भार्थकः योगशास्त्रमारम्यत इति तद्दत्र किं न स्यादित्यत आह ॥ नाधिकारार्थ इति ॥ अयमाशयः।

मङ्गलस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभावात्। अर्था-न्तरप्रयुक्त एव हि अथशब्दः श्रुत्या मङ्गलप्रयो-जनो भवति। पूर्वप्रकृतापेक्षायाश्च फलत आन-

किंजिज्ञासापदं ज्ञानेच्छापरम्,उत विचारलक्षकम् ? आयेऽथशब्दस्यारम्भार्थत्वेन ब्रह्मज्ञानेच्छाऽऽरम्यत इति सूत्रार्थः स्यात् स चासङ्गतः,
तस्या अनारम्यत्वात्।न हि प्रत्यधिकरणम् इच्छा कियते किंतु तया विचारः । न हितीयः । कर्तव्यपदाध्याहारं विना विचारलक्षकत्वायोगात्। अध्याहते च तेनैवारम्भोक्तेरथशब्दवैयर्थ्यात् किन्त्वधिकारिसिद्यर्थमानन्तर्यार्थतेव युक्ति । अधुना सम्भावितमर्थान्तरं दूषयित
॥ मङ्गल्लस्यति ॥ वाक्यार्थो विचारकर्तव्यता।न हि तत्र मङ्गलशब्दस्य कर्तृत्वादिनाऽन्वयोऽस्तीत्यर्थः।ननु सूत्रकता शास्त्रादौ मङ्गलं कार्यमिति अथ शब्दः प्रयुक्त इति चेत् सत्यम्, न तस्यार्थो मङ्गलं किंतु तच्छ्रवणमुद्यारणं च मङ्गलकंत्यं करोति तदर्थस्त्वानन्तर्यमेवेत्याह ॥ अर्थान्तरेति ॥ आर्थान्तरम् आनन्तर्यम्।श्रुत्या श्रवणेन शंखवीणादिनादश्रवणवदोङ्काराथशब्दयोः श्रवणं मङ्गलफलकम् ।

"ॐकारश्राथशब्दश्र दावेतौ ब्रह्मणः पुरा। कण्ठं भिच्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकाविमौ॥"

इति स्मरणादिति भावः। ननु प्रपञ्चो मिथ्येति प्रकृते सित,अथैतन्मतम् प्रपञ्चः सत्यै इत्यत्र पूर्वप्रकृतार्थादुत्तरार्थस्यार्थान्तरत्वार्थोऽथशबदो दृष्टः। तथात्र किं न स्यादित्यत आह् ॥ पूर्वेति ॥ फलतः फलस्यत्यर्थः। त्रह्मजिज्ञासायाः पूर्वमर्थविशेषः प्रकृतो नास्ति यस्मात्तस्या अर्थान्तरत्वमथशद्देनोच्येत। यतः कृतश्चिदर्थान्तरं सूत्रकृता न
वक्तव्यं, फलाभावात्। यदि फलस्य जिज्ञासापदोक्तकर्तव्यविचारस्य

**९ अध्यात्टतकर्तव्यपदेन । २ मङ्गलकार्यम्। ३ 'वुभौ ' इ**त्यपि पाउः क्रचित् ।

न्तर्याव्यतिरेकात् । सित चानन्तर्यार्थत्वे यथा धर्मजिज्ञासापूर्वरुतं वेदाध्ययनं नियमेनापेक्ष-ते, एवं ब्रह्मजिज्ञासाऽपि यत् पूर्वरुतं नियमेना-पेक्षते तद्वक्तव्यमास्वाध्यायानन्तर्यं तुसमानम्। निन्वह कर्मावबोधानन्तर्यं विशेषः।न।धर्मजि-

हेतुत्वेन यत्पूर्वं प्रकतं तद्पेक्षास्तीति अपेक्षावलात् प्रकतहेतुमाक्षिप्य ततोऽर्थान्तरत्वमुच्येत, तदार्थान्तरत्वमानन्तर्येऽन्तर्भवति हेतुफलभा-वंज्ञानायानन्तर्यस्यावश्यं वाच्यत्वात् । तस्मादिदमर्थान्तरमित्युके तस्य हेतुत्वाप्रतितेः। तस्मादिदमनन्तरमित्युक्ते भवत्येव हेतुत्वप्रती-तिः। न चाश्वादनन्तरो गौरित्यत्र हेतुत्वभानापत्तिरिति वाच्यम्, त-योर्देशतः कारुतो वा व्यवधानेनानन्तर्यस्यामुख्यत्वात्। अतः साम-श्रीफलयोरेव मुख्यमानन्तर्यम्,अव्यवधानात् ।तस्मिन्नुके सत्यर्थान्त-रत्वं नं वाच्यम्, ज्ञातत्वाद्दैफल्याचेतिभावः।फलस्य विचारस्य पूर्वप्र-कतहेत्वपेक्षाया बलाबदर्थान्तरत्वं तस्यानन्तर्याभेदात् , न पृथगथ-शब्दार्थत्वमित्यध्याहृत्य भाष्यं योजनीयम् । यद्दा पूर्वप्रकृतेऽथेंऽपेक्षा यस्या अर्थान्तरतायास्तस्याः फलं ज्ञानं तद्वाराऽऽनन्तर्याव्यतिरेकात्त-ज्ज्ञाने तस्याः ज्ञानतोऽन्तर्भावान्नाथशब्दार्थतेत्यर्थः । नन्वानन्तर्यार्थ-कत्वेऽप्यानन्तर्यस्यावधिः क इत्याशङ्कचाह॥ संति चेति॥ यन्नियमे-न पूर्ववृत्तं पूर्वभावि पुष्कलकारणिमति यावत् , तदेवावधिरिति वक्त-व्यमित्यर्थः । नन्वस्तु धर्मविचार इव ब्रह्मविचारेऽपि वेदाध्ययनं पु-ष्कलकारणमित्यत आह ॥ स्वाध्यायेति ॥ समानं ब्रह्मविचारे सा-धारणकारणम् , न पुष्कलकारणिमत्यर्थः । ननु संयोगपृथक्कन्यायेन "यज्ञेन दानेन" इत्यादिश्रुत्या " यज्ञादिकर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते"

१ का० पीं० इतिचेन्न

ज्ञासायाः प्रागप्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञांसो-पपत्तेः। यथा च हृदयाद्यवदानानामानन्तर्यनि-यमः क्रमस्य विवक्षितत्वात्, न तथेह क्रमो वि-विक्षतः।शेषशेषित्वेऽधिकृताधिकारे वा प्रमाणा-

इति सर्वापेक्षाधिकरणे वक्ष्यते । तथा च पूर्वतन्त्रेण तदवबोधः पुष्क-रुकारणमिति शङ्कते ॥ नन्विति ॥ इह ब्रह्मजिज्ञासायाम् । विशेषो-ऽसाधारणम् कारणम्। परिहरति ॥ नेत्यादिना ॥ अयमाशयः । न तावत् पूर्वतन्त्रस्थन्यायसहस्रं ब्रह्मज्ञाने तिहेचारे वा पुष्कलकारणम् , तस्य धर्मनिर्णयमात्रहेतुत्वात्, नापि कर्मनिर्णयः, तस्यानुष्टानहेतुत्वा-त् । न हि धूमाप्टयोरिव धर्मब्रह्मणोर्व्याप्तिरस्ति, यया धर्मज्ञानाट् ब्रह्म-ज्ञानं भवेत्।ययपि शुद्धिविवेकादिद्वारा कर्माणि हेनवस्तथापि तेपां ना-धिकारिविशेपणत्वम् , अज्ञातानां तेपां जन्मान्तररुतानामपि फलहे-तुरवात् । अधिकारिविशेषणं ज्ञायमानं प्रवृत्तिपुष्कलकारणमानन्तर्याव-धित्वेन वक्तव्यम् । अतः कर्माणि तद्वबोयस्तन्त्र्यायविचारो वा नाविध-रिति न व्रह्मजिज्ञासाया धर्मजिज्ञासानन्तर्यमिति । ननु धर्मव्रह्मजि-ज्ञासयोः कार्यकारणत्वाभावेऽप्यानन्तर्योक्तिद्वारा क्रमज्ञानार्थोऽथश-ब्दः। "हृदयस्यात्रेऽवयत्यथ जिह्नाया अथ वक्षस" इत्यवदानीनां क्रम-ज्ञानार्थाथशब्दवदित्याशङ्कवाह ॥ यथेति॥ अवदानानामानन्तर्य-नियमः क्रमो यथायशब्दार्थस्तस्य विवक्षितत्वाद् न तथेह धर्म-ब्रह्मजिज्ञासयोः क्रमो विवक्षितः । एककर्तृकत्वाभावेन तयोः क-

१ एकस्य तृभयस्वे संयोगपृथयस्वितृतिजैक्किन्यृषिसूत्रम् । संयोगो वाक्यं तस्य पृथ-क्त्यं भेद एकस्योभयार्थस्वे नियामक इत्यर्थः । यथा दशाजुहुयादितिकलातंयुक्तवा-क्येन कत्वर्थस्वेन विहितस्यापि दशः दश्लेन्द्रियकामस्य जुहुयादित्यनेन कलायविधानी-त्पुरुषार्थत्वमपि । तथा ज्योतिष्टोमादीनां स्वर्गार्थत्वेन विहितानामपि " यक्षन दानेन" इत्यादि वाक्येर्ज्ञान साधनत्वमपिस्यादिति भावः । २ अवदानं खण्डनम् ।

मानपेक्षणात् । अतो न क्रमाथोंऽथशब्द इत्यर्थः । ननु तयोरेककर्तृव त्वं कुत्रे नास्तित्वत आह ॥ शेषिति ॥ येषामेकप्रधानशेषतायथावदानानां प्रयाजादीनां च , ययोश्र शेषशेषित्वं यथा प्रयाजदर्शयोः , यस्य चाधिकताधिकारत्वं यथा अपांप्रणयनंदर्शपूर्णमासाङ्गमाश्रित्य "गोव्होहनेन पशुकामस्य " इति विहितस्य गोदोहनस्य , यथा वा "दर्श-पूर्णमासाभ्यामिष्ट्वां सोमेन यजेत" इति दर्शायुत्तरकाले विहितस्य सोमयागस्य दर्शायधिकताधिकारत्वं , तेषामेककर्तृकत्वं भवति । तन्तश्रेकप्रयोगवचनगृहीतानां तेषां युगपदनुष्ठानासम्भवात् क्रमरकाङ्गा यांश्रत्यादिभिहिं क्रमो बोध्यते; नैवं जिज्ञासयोः शेषशेषित्वश्रुतिलिङ्गादिकं मानमस्ति । ननु "ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत् गृहाहनी भूत्वा प्रवजेत्" इति श्रुत्या,

"अधीत्य विधिवद्देदान् पुत्रांश्रोत्पाय धर्मतः । इष्ट्रा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्"॥ इति स्मृत्या चाथिकताधिकारत्वं भातीति । तन्त । "ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत्",

"आसादयति श्रुद्धारमा मोक्षं वै प्रथमाश्रमे"।

इति श्रुतिस्मृतिभ्यां । त्वयोदाहृतश्रुतिस्मृत्योरशुद्धचित्तविषय-त्वावगमाद् एतदुक्तं भवति "यदि जन्मान्तरकृतकर्मभिः शुद्धं चित्तं तदा ब्रह्मचर्यादेव संन्यस्य ब्रह्म जिज्ञासितव्यं, यदि न शुद्धमिति रागेण ज्ञायते तदा गृही भवेत्, तत्राप्यशुद्धौ वनी भवेत्, तत्राप्य-शुद्धौ तथैव कालमाकलयेत्, वने शुद्धौ प्रवजेदिति"। तथा च श्रु-तिः "यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रवजेत्"इति तस्मान्नानयोरिषकृता-धिकारत्वे किचिन्मानमिति भावः । ननु मीमांसयोः शेषशेषित्वम धिकताधिकारत्वं च मार्स्तु, एकमोक्षफलकत्वेनककर्तृकत्वं स्यादेव। वदन्ति हि "ज्ञानकर्मभ्यां मुक्तिः" इति समुचयवादिनः। एवमेकवेदा- भावाद्धमेत्रह्मंजिज्ञासयोः;फलजिज्ञास्यभेदाच । अभ्युदयफलं धर्मज्ञानं, तच्चानुष्ठानापेक्षम्।मि-श्रेयसफलं तु ब्रह्मविज्ञानं न चानुष्ठानान्तरापे-क्षम्।भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति, पुरुषव्यापारतन्त्रत्वात्। इह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञा-

र्थजिज्ञास्यकत्वाचैककर्तृकत्वम् । तथा चाग्नेयादिषड्यागानामेकस्व-र्गफल्कानां द्वादशाध्यायानां चैकधर्मजिज्ञास्यकानां क्रमवर्त्तयोः क्रमो विवक्षित इति क्रमार्थोऽथशब्द इत्याशङ्कचाह ॥ फलेति ॥ फलेर्भे-दाज्जिज्ञास्यभेदाच न कमो विवक्षित इत्यनुपङ्गः । यथा सौर्यार्यमण-प्राजापत्यचरूणां ब्रह्मवर्चस स्वर्गायुः फल्भेदात् , यथा वा कामचि-किरसातन्त्रयोर्जिज्ञास्यभेदान्त कमापेक्षा तद्दनमीमांसयोर्न कमापेक्षेति भावः, तत्र फलभेदं विवृणोति ॥ अभ्युद्येति ॥ विषयाभिमुख्येनो-देतीत्यभ्युदयो विषयाधीनं सुखं स्वर्गादिकं तच धर्मज्ञानहेतोर्मीमां-सायाः फलमित्यर्थः। न केवलं फलस्य स्वरूपतो भेदः किन्तु हे-तुतोऽपीत्याह ॥ <mark>तच्चेति ॥</mark> ब्रह्मज्ञानहेतोर्मीमांसायाः फलं तु तद्दि-रुद्धमित्याह ॥ निःश्रेयसेति ॥ नित्यं निरपेक्षं श्रेयो निःश्रेयसं मो-क्षस्तत् फलमित्यर्थः। ब्रह्मज्ञानं च स्वोत्पत्तिव्यतिरिक्तमनुष्ठानं नापेन क्षत इत्याह ॥न चेति॥ स्वरूपतो हेतुतश्च फलभेदान्न समुचय इति भावः । जिज्ञास्यभेदं विवृणोति ॥ भव्यश्चेति ॥ भवतीति भव्यैः साध्य इत्यर्थः । साध्यत्वे हेतुमाह ॥ नेति ॥ तर्हि तुच्छत्वं नेत्याह ॥ पुरुषेति ॥ पुरुषव्यापारः प्रयत्नस्तन्त्रं हेतुर्यस्य तच्वादित्यर्थः । रुति-साध्यत्वात् रुतिजनकज्ञानकालै धर्मस्यासच्वं, न तुच्छत्वादित्यर्थः । ब्रह्मणो धर्मादैरुक्षण्यमाह ॥ इह त्विति ॥ उत्तरमीमांसांयामित्यर्थेः।

१ धर्मब्रह्मजिज्ञासयोः । २ " भव्य गेयप्रवचनीये" त्यादि सूत्रेण कर्तरि यत्यत्यया

स्यं भित्यनिर्द्यतत्वात्,न पुरुषव्यापारतन्त्रं, चो-क्नाप्रवृत्तिभेदाच । या हि चोदना धर्मस्य लक्ष-णं सा स्वविषये नियुञ्जानैवपुरुषमवबोधयति। ब्रह्मचोदना तु पुरुषमवबोधयत्येव केवलम्, अ-वबोधस्य चोदनाजन्यत्वान्न पुरुषोऽवबोधे नियु-ज्यते। यथा अक्षार्थसन्निकर्षेणार्थावबोधे तद्वत्। तस्मात् किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञा-

भूतमसाध्यम्। तत्र हेतुः॥ नित्येति ॥ सदा सन्वादित्यर्थः। साध्या-साध्यत्वेन धर्मब्रह्मणोः स्वरूपभेदमुक्का हेतुतोऽप्याह ॥ नेति ॥ ध-र्मवत् रुत्यधीनं नेत्यर्थः । मानतोऽपि भेदमाह ॥ चोदनेति ॥ अ-ज्ञातज्ञापकं वाक्यमत्र चोदना । तस्याः प्रवृत्तिर्वोधकत्वं तदैरुक्षण्या-च जिज्ञास्यभेद इत्यर्थः।सङ्यहवाक्यं विवृणोति॥या हीति॥रुक्षणं-प्रमाणं "स्वर्गकामो यजेत"इत्यादिवाक्यं हि स्वविषये धर्मे यागादि-करणस्वर्गादिफलकभावनारूपे फलहेतुयागादिगोचरनियोगे वा हि-तसाधने यागादौ वा पुरुषं प्रवर्तयदेवावबोधयति । "अयमात्मा ब्रह्म" इत्यादि वाक्यं तु त्वमर्थं केवलमप्रपञ्चं ब्रह्म बोधयत्येव न प्रवर्त-यति, विषयाभावादित्यर्थः । नन्ववबोध एव विषयस्तत्राह ॥ न पुरु-ष इति ॥ ब्रह्मचोदनया पुरुषोऽवबोधे न प्रवर्त्यत,इत्यत्र हेतुं पूर्व-वाक्येनाह ॥ अवबोधस्येति ॥ स्वजन्यज्ञाने स्वयं प्रमाणं न प्रवर्त-कमित्यत्र दष्टान्तमाह ॥ यथेति ॥ मानादेव बोधस्य जातत्वात् जा-ते च विध्ययोगात् न वाक्यार्थज्ञाने पुरुषप्रवृत्तिः । तथा च प्रवर्तक-मानमेयो धर्मः, उदासीनमानमेयं ब्रह्मं, इति जिज्ञास्यभेदात् न त-न्मीमांसयोः क्रमार्थोऽथशब्द इति भावः। एवमथशब्दस्यार्थान्तरा-सम्भवादानन्तर्यवाचित्वे सति तदवधित्वेन पुष्कलकारणं वक्तव्य- सोपदिश्यत इति। उच्यते। नित्यानित्यवस्तुं वि-वेकः, इहामुत्रार्थभोगविरागः, शमदमादिसाध-नसम्पत्, मुमुक्षुत्वं च। तेषु हि सत्सु प्रागपि ध-मीजिज्ञासाया उर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च, न विपर्यये। तस्माद्थशब्देन यथोक्त-साधनसम्पत्त्यानन्तर्यमुपदिश्यते। अतः शब्दो हेल्वर्थः। यस्माद्देद एवाग्निहोत्रादीनां श्रेयःसा-

मित्याह ॥ तस्मादिति । उपदिश्यते सूत्रकतेति शेषः । तत्कि-मित्यत आह ॥ उच्यत इति ॥ विवेकादीनामागमिकत्वेन प्रामा-णिकत्वं पुरस्तादेवोक्तम् । ठौकिकव्यापारान्मनस उपरमः शमः । बा-सकरणानामुपरमो दमः । ज्ञानार्थं विहितनित्यादिकर्मसंन्यास उ-परतिः । शीतोष्णादिद्दन्दसहनं तितिक्षा । निद्रालस्यप्रमादत्यागेन मनःस्थितिः समाधानम् । सर्वत्रास्तिकता श्रद्धा । एतत्षट्कप्राप्तिः शमादिसम्पत् । अत्र विवेकादीनामुत्तरोत्तरहेतुत्वेनाधिकारिविशेषणत्वं मन्तव्यम् । तेषामन्वयव्यतिरेकाभ्यां ब्रह्मजिज्ञासाहेतुत्वमाह ॥ ते-िवति ॥ अथ कथंचित् कुतूहिलतया ब्रह्मविचारे प्रवृत्तस्यापि फल-पर्यन्तं तज्ज्ञानानुदयाब्यातिरेकासिद्धिः। अथशब्दव्याख्यामुपसंहरित ॥ तस्मादिति ॥ ननूक्तविवेकादिकं न सम्भवति । "अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकतम्" इत्यादिश्रुत्या कर्मफलस्य नित्यत्वेन ततो वैराग्यासिद्धेः। जीवस्य ब्रह्मस्वरूपमोक्षश्रायुक्तः, भेदीत्,। तस्य लोष्टादिवत् पुरुषार्थत्वायोगाच्नततो न मुमुक्षासम्भव इत्याक्षेपपरि-हारार्थोऽतःशब्दः, तं व्याचष्टे ॥अतः शब्द इति॥ अथशब्देनानन्त-र्यवाचिना तदवधित्वेनार्थाद्विवेकादिचतुष्टर्यस्य वस्निज्ज्ञासाहेतुत्वं

१ क० पा० इहामुत्रार्थफलभोगविरागः। २ जीवस्य ब्रह्मणः सकाशार् भेदात्।

धनानामनित्यफलतां दर्शयति, ''त्रद्यथेह कर्म-चितोलोकःक्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितोलोकः क्षीयते'' इत्यादिः, तथा ब्रह्मविज्ञानादिपि परं पुरुषार्थं दर्शयति, ''ब्रह्मविदान्नोति परम्'' इ-त्यादिः, तस्माद्यथोक्तसाधनसंपत्त्यनन्तरं ब्रह्म-जिज्ञासाकर्त्तव्या। ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञा-सा। ब्रह्म च वक्ष्यमाणलक्षणं "जन्माद्यस्य य-

यदुक्तं तस्याधिकहेतुत्वस्याक्षेपनिरासायानुवादकोतःशब्द इत्यर्थः । उक्तं विवृणोति ॥ यस्मादिति ॥ तस्मादित्युक्तरेण सबन्धः। "यदल्पं तन्मर्त्यं यत् रुतकंतद्नित्यम्" इति न्यायवती "तयथेह"इत्यादिश्रुतिः कर्मफलाक्षयत्वश्रुतेर्बाधिका । तस्मात् "अतोऽन्यदार्तम्"इति श्रुत्या अनात्ममात्रस्यानित्यत्वविवेकादैराग्यलाभ इति भावः । मुमुक्षां स-म्भावयति ॥ तथेति ॥ यथा वेदः कर्मफलानित्यत्वं दर्शयति, तथा ब्रह्मज्ञानात् प्रशान्तशोकानलमपारं स्वयंज्योतिरानन्दं दर्शयतीत्यर्थः। जीवत्वादेरध्यासोक्त्या ब्रह्मत्वसम्भव उक्त एवेति भावः । एवमथातः शब्दाभ्यां पुष्कलकारणवतोऽधिकारिणः समर्थनाच्छास्रमारब्धव्य मित्याह ॥ तस्मादिति ॥ सूत्रवाक्यपूरणार्थमध्याहृतकर्तव्यपदान्व-यार्थं ब्रह्मजिज्ञासापदेन विचारं ठक्षयितुं तस्य स्वाभिमतसमासकथने-नावयवार्थं दर्शयति ॥ ब्रम्हण इति ॥ ननु "धर्माय जिज्ञासा" इ-तिवत् "ब्रह्मणे जिज्ञासा" इति चतुर्थीसमासः किं न स्यादिति चेत् , उच्यते । जिज्ञासापदस्य हि मुख्यार्थ इच्छा, तस्याः प्रथमं कर्मकार-कम्पेक्षितं पश्चात् फलं, ततश्चादौ कर्मज्ञानार्थं पष्टीसमासो युक्तः। कर्मण्युक्ते सत्यर्थात् फर्ल्मुक्तं भवति, इच्छायाः कर्मण एव फर्ल-

२ सिद्धस्य ब्रह्मणः।

त इति"। अत एव न ब्रह्मशब्दस्य जात्याद्यंथां-न्तरमाशङ्कितव्यम् । ब्रह्मण इति कर्मणि पष्ठीः न शेषे। जिज्ञास्यापेक्षत्वाजिज्ञासायाः, जिज्ञा-स्यान्तरानिर्देशाच। ननु शेषपष्ठीप्रियहेऽपि ब्र-ह्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं न विरुध्यते, सम्बन्धसा-

त्वात् । यथा ''स्वर्गस्येच्छा" इत्युक्ते स्वर्गस्य फलत्वं लभ्यते तद्वत् । अत एंव "धर्मजिज्ञासा" इत्यत्रापि सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छेति इ-च्छां गृहीत्वा षष्टीसमासो दर्शितः । विचारलक्षणायां तु विचारस्य क्वेशात्मकतया प्रथमं फलाकाङ्कृत्वात् धर्माय जिज्ञासेति चतुर्थी-समास उक्तः,तथा वृत्तिकारैः "ब्रह्मणे जिज्ञासा" इत्युक्तं चेदस्तु ज्ञात-त्वेन ब्रह्मणः फलत्वादिति । अधुना ब्रह्मपदार्थमाह ॥ ब्रह्म चेति ॥ ननु "ब्रह्म क्षत्रमिदं ब्रह्म आयाति ब्रह्म स्वयम्भुर्ब्रह्म प्रजापति" रिति श्रुतिपु लोके च ब्राह्मणत्वजातौ जीवे वेदे कमलासने च ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यत इत्याशङ्कत्याह ॥ अत एवेति ॥ जगत्कारणत्वरुक्षणप्रति-पादकसूत्रासाङ्गत्यप्रसङ्गादेवेत्यर्थः ॥ वृत्त्यन्तरे शेवे पष्टीत्युक्तं दूषयति ॥ ब्रह्मण इतीति ॥ सम्बन्धसामान्यं शेषः जिज्ञासेत्यत्र सन्प्रत्य-यवाच्याया इच्छाया ज्ञानं कर्म । तस्य ज्ञानस्य ब्रह्म कर्म । तत्र सकर्मकिकयायाः कर्म ज्ञानं विना ज्ञातुमशक्यत्वात् । इच्छाया विषयज्ञानजन्यत्वाच प्रथममापेक्षितं कर्मैंव पष्टचा वाच्यं न शेष इ-त्यर्थः। ननु प्रमाणादिकमन्यदेव तत् कर्मास्तु ब्रह्म तु शेषितया सम्बध्यतां तत्राह ॥ जिज्ञास्यान्तरेति ॥ श्रुतं कर्म त्यक्कान्यदश्रुतं कल्पयन् "पिण्डमुत्सृज्य करं रुढि" इति न्यायमनुसरत्ति भावुः। गुढाभिसन्धिः शङ्कृते ॥ निन्वति ॥ "पर्छाशेषे" [ र।३।५०]

१ त्रझाश्रिताशेषप्रमाणादिविचारपतिज्ञानार्था शेषपष्टी स्वीकार्येत्याशयवान् ।

मान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात्, एवमपि प्रत्यक्षं ब्रह्म-णः कर्मत्वमुत्सृज्य सामान्यहारेण परोक्षं कर्मत्वं कल्पयतो व्यर्थः प्रयासः स्यात्, न व्यर्थो ब्रह्मा-श्रिताशेषविचारप्रतिज्ञानार्थत्वादिति चेद्, न। प्रधानपरिग्रहे तद्पेक्षितानामर्थाक्षिप्तत्वात्। ब्र-ह्म हि ज्ञानेनाप्तुमिष्टतमत्वात् प्रधानम्। तस्मि-न प्रधाने जिज्ञासाकर्मणि परिग्रहीते येर्जिज्ञा-सितैर्विना ब्रह्म जिज्ञासितं न भवति तान्यर्था-क्षिप्तान्येवेति न पृथक् सूत्रयितव्यानि। यथा

इति विधानात् षष्ठचा सम्बन्धमात्रं प्रतीतमिष विशेषाकांक्षायां स-कर्मकिकयासिन्धानात् कर्मत्वे पर्यवस्यतीत्यर्थः । अभिसन्धिम-जानन्निवोत्तरमाह ॥ एवमपीति ॥ कर्मछाभेऽपि प्रत्यक्षं "कर्तृक-र्मणोः कती"ति [ २।३।५ ] सूत्रेण जिज्ञासापदस्य अकारान्त-त्वेन कदन्तंस्य योगे विहितं प्रथमापेक्षितं कर्मत्वं त्यक्का परोक्षमशाव्दं कल्पयत इत्यर्थः । शेषवादो स्वाभिसन्धिमुद्धाटयति ॥ न व्यर्थ-इति ॥ शेषपष्ठचां ब्रह्मसम्बन्धिनी जिज्ञासा प्रतिज्ञाता भवति । तत्र यानि ब्रह्माश्रितानि रुक्षणप्रमाणयुक्तिज्ञानसाधनफरुनि तेषा-मिष विचारः प्रतिज्ञातो भवति । तज्जिज्ञासाया अपि ब्रह्मज्ञानार्थ-त्वेन ब्रह्मसम्बन्धित्वात् । कर्मणि षष्ठचां तु ब्रह्मकर्मक एव विचारः प्रतिज्ञातो भवति । तज्जिज्ञासाया अपि व्रह्मज्ञानार्थ-त्वेन ब्रह्मसम्बन्धित्वात् । कर्मणि षष्ठचां तु ब्रह्मकर्मक एव विचारः प्रतिज्ञातो भवतित्यभिसन्धिना शेषपष्ठीत्युच्यते । अतो मत्प्रयासो न व्यर्थः । ब्रह्मतत्सम्बधिनां सर्वेषां विचारप्रतिज्ञानमर्थः फरुं यस्य तक्त्वादित्यर्थः । तत्प्रयासस्येदं फरुं न युक्तम् सूत्रेण मुखतः प्रधानस्य ब्रह्मणो विचारे प्रतिज्ञाते सति तदुपकरणानां विचारस्याधिकप्र-स्य ब्रह्मणो विचारे प्रतिज्ञाते सति तदुपकरणानां विचारस्याधिकप्र-

९ " अः प्रत्यया" दिति सूत्रेण अकारप्रत्ययो विहित इति बोध्यम्।

ं"राजाऽसौ गच्छति''इत्युक्ते सपरिवारस्य रांज्ञो गमनमुक्तं भवति तहत्। श्रुत्यनुगमाच । "यती वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्याद्याः श्रुतयः, "तिह्रजिज्ञासस्व तद्रह्म" इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्म-णो जिज्ञासाकर्मत्वं दर्शयन्ति।तच्च कर्मणि षष्ठीप-रियहे सूत्रेणानुगतं भवति । तस्माद्रह्मण इति कर्मणि पष्ठी। ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा। अवगति-पर्यन्तं ज्ञानं सन्वाच्याया इच्छायाः, कर्म,फ-लविषयत्वादिच्छायाः,ज्ञानेन हि प्रमाणेनावग

तिज्ञाया उदितत्वादित्याह सिद्धान्ती ॥ न.प्रधानेति ॥ संगृहीतमर्थ सदृष्टान्तं व्याकरोति ॥ ब्रह्म हीत्यादिना ॥ "तद्विजिज्ञासस्व" इति मूलश्रुत्यनुसाराच कर्मणि पद्यीत्याह ॥ श्रुत्यनुगमाच्चीति ॥ श्रुति-स्त्रयोरेकार्थत्वालाभाचेत्यर्थः । जिज्ञासापदस्यावयवार्थमाह ॥ ज्ञातु-मिति ॥ नन्वनवगते वस्तुनीच्छाया अदर्शनात्तस्या मूलं विषयज्ञानं वक्तव्यं, ब्रह्मज्ञानं तु जिज्ञासायाः फलं, तदेव मूलं कथमित्याशङ्कचा-ह ॥ अवगतीति ॥ आवरणनिवृत्तिरूपाभिव्यक्तिमञ्जैतन्यमवगतिः पर्यन्तोऽवधिर्यस्याख्नण्डसाक्षात्कारवृत्तिज्ञानस्य तदेव जिज्ञासायाः क-र्म, तदेव फलम् । मूलं त्वापातज्ञानमित्यधुना वक्ष्यत इति फलमूल-ज्ञानयोर्भेदान्न जिज्ञासानुपपत्तिरित्यर्थः। ननु गमनस्य त्रामः कर्म, तत्प्राप्तिः फलमिति भेदात् कर्म. एव फलमित्युक्तं तत्राह ॥ फलेति ॥ क्रियान्तरे तैयोभेंदेऽपि इच्छायाः फलविष्यत्वात् कर्मेव फलमि-त्यर्थः। ननु ज्ञानावगत्योरैक्याद्भेदोक्तिरयुक्तेत्यतआह ॥ ज्ञानेनेति ॥

१ प्राप्तिक्रमणोः।

न्तुमिष्टं ब्रह्म । ब्रह्मावगतिहिं पुरुषार्थः । निःशे षसंसारबीजाविद्याद्यनर्थनिवर्हणात् । तस्माद्र-ह्म जिज्ञासितव्यम् । तत् पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धमप्रसि-दं वा स्यात्! यदि प्रसिद्धं, न जिज्ञासितव्यं, अथाप्रसिद्धं, नेव शक्यं जिज्ञासितुमिति । उच्यते । अस्ति ताविन्नत्यशुद्धबुद्धमुक्तस्व-

ज्ञानं वृत्तिः अवगतिस्तत्फलम् इति भेद इति भावः । अवगन्तुमिनव्यञ्जयितुम् । अवगतेः फल्रत्वं स्फुटयित ॥ ब्रह्मित ॥ हिशब्दोक्तं हे-तुमाह ॥निःशेषिति॥ बीजमिवया आदिर्यस्यानर्थस्य तन्नाशकत्वादि-त्यर्थः । अवयवार्थमुक्ता सूत्रवाक्यार्थमाह ॥ तस्मादिति ॥अत्र स-न्प्रत्ययस्य विचारलक्षकत्वं तव्यप्रत्ययेन सूचयित । अथातःशब्दा-भ्यामिषिकारिणः साधितत्वात् तेन ब्रह्मज्ञानाय विचारः कर्तव्य इ-त्यर्थः ॥ इति तृतीयवर्णकम् ।

प्रथमवर्णके बन्धस्याध्यासत्वोक्तया विषयादिसिद्धाविष ब्रह्मप्रिस-द्ध्यप्रसिद्ध्योविषयादिसम्भवासम्भवाभ्यां शास्त्रारम्भसन्देहे पूर्वपक्ष-माह॥तत् पुनिरिति॥ पुनःशब्दो वर्णकान्तरयोतनार्थः॥ यदि वेदान्त-विचारात् प्रागेव ब्रह्म ज्ञातं, तर्धज्ञातत्वरूपविषयत्वं नास्ति।अज्ञाना-भावेन तन्तिवृत्तिरूपफलमपि नास्तीति न विचारियत्वव्यम्।अथाज्ञा-तं केनापि तर्दि तदुद्देशेन विचारः कर्तु न शक्यते, अज्ञातस्योद्देशायो-गात्। तथा च बुद्धावनारूढस्य विचारात्मकशास्त्रेण वेदान्तैश्च प्रति पादनायोगात्। तत्प्रतिपायत्वरूपः सम्बन्धो नास्तीति ज्ञानानुत्पत्तेः फल्मपि नास्तीत्यनारभ्यं शास्त्रिमित्यर्थः।

आपातप्रसिद्ध्या विषयादिलाभादारम्भणीयमिति सिद्धान्तयति

१ प्रमाणेनेति दोष,।

भावं सर्वज्ञं सर्वशक्तिसमन्वितं ब्रह्म। ब्रह्मशब्द-स्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते, बहतेर्धातोरर्थानुगमात्, सर्वस्यात्म-

॥ उच्यत इत्यादिना ॥ प्रसिद्धं तावदित्यर्थः । अखित्वस्याप्रकत-त्वेनास्तिपदस्य प्रसिद्धिपरत्वात् । ननु केन मानेन ब्रह्मणः प्रसिद्धिः । न च "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति श्रुत्या सेति वाच्यम्, ब्रह्मप-दस्य लोके सङ्गतित्रहाभावेन तद्घिटतवाक्यस्याबोधकत्वादित्याशङ्कर् ब्रह्मपदव्युत्पच्या प्रथमं तस्य निर्गुणस्य सगुणस्य च प्रसिद्धिरित्याह II ब्रह्मशब्दस्य हीति II अस्यार्थः । श्रुतौ सूत्रे ब्रह्मशब्दस्य प्रयो-गान्यथानुपपच्या कश्चिदथों ऽस्तीति ज्ञायते, प्रमाणवाक्ये निरर्थक-शब्दप्रयोगादर्शनात् । स चार्थो "महत्त्वरूप" इति व्याकरणान्निश्री-यते, "बृहि वृद्धाविति" स्मरणात् । सा च वृद्धिर्निरवधिकमहत्त्वमिति सङ्कोचकाभावात् श्रुतावनन्तपदेन सह प्रयोगाच ज्ञायते । निरवधि-कमहत्त्वं चान्तवत्त्वादिदोषवत्त्वे सर्वज्ञत्वादिगुणहीनत्वे च न सम्भवति। लोके गुणहीनदोपवतोरल्पत्वप्रसिद्धेः। अतो बृंहंणाद् ब्रह्मेति ब्युत्प-च्या देशकालवस्तुतःपरिच्छेदाभावरूपं नित्यत्वं प्रतीयते । अविद्यादिदो-षशून्यत्वं शुद्धत्वम् । जाङ्यराहित्यं बुद्धत्वम्। बन्धकालेऽपि स्वतो ब-न्धाभावो मुक्तत्वं च प्रतीयते । एवं सकठदोषशून्यं निर्गुणं प्रसिद्धम् तथा सर्वज्ञत्वादिगुणकं च तत्पद्वाच्यं प्रसिद्धम्। ज्ञेयस्य कार्यस्य चा-परिशेषेऽल्पत्वप्रसङ्गेन सर्वज्ञत्वस्य सर्वकार्यशक्तिमन्वस्य चालाभा-दिति । एवं "तत्पदात्प्रसिद्धेरप्रमाणत्वेनापातत्वादज्ञानानिवर्तकत्वा-जिज्ञासोपपत्तिः" इति उक्का त्वंपदार्थात्मनापि ब्रह्मणः प्रसिद्धचात-दुपपत्तिरित्याह ॥सर्वस्येति॥ सर्वस्य ठोकस्य योऽयमात्मा तदभेदाद्

त्वाचं ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः । सर्वो ग्रहे आत्मा-स्तित्वं प्रत्येति,न नाहमस्मीति।यदि हि नाव्मा-स्तित्वप्रसिद्धिः स्यात् सर्वो छोको नाहमस्मीति प्रतीयात्। आत्मा च ब्रह्म। यदि छोके ब्रह्मात्म-व्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो ज्ञातमेवेव्यजिज्ञास्यव्वं पुनरापन्नम्, न । तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः । "दहमात्रं चेतन्यविशिष्टमात्मा" इति प्राकृता

ब्रह्मणः प्रसिद्धिरित्यर्थः । नन्वात्मनः प्रसिद्धिः केत्यत आह ॥ सर्वो हीति ॥ "अहमस्मीति" न प्रत्येति इति न, किन्तु प्रत्येत्येव, सैव सचिदात्मनः प्रसिद्धिरत्यर्थः।

आत्मनः कुतः सत्तेति शून्यमतमाशङ्कृत्वाह ॥ यदि हीति ॥ आत्मनः शून्यस्य प्रतीतौ"अहं नास्मि"इति लोको जानीयात्। लो-कस्तुं "अहमस्मि"इति जानाति, तस्मादात्मनोऽस्तित्वप्रसिद्धिरित्यर्थः। आत्मप्रसिद्धाविप ब्रह्मणः किमायातं तत्राह।। आत्मा चेति ॥ "अ-यमात्मा ब्रह्म"इत्यादि श्रुतेरितिभावः। प्रसिद्धिपक्षोक्तं दोषं पूर्वपक्षेण स्मारयति ॥ यदीति ॥ अज्ञातत्वाभावेन विषयायभावादविचार्यत्वं प्राप्तमित्यर्थः । यथा "इदं रजनम्"इति वस्तुतः शुक्तिप्रसिद्धिसद्दत् "अहमस्मि" इति सन्वचैतन्यरूपात्मत्वसामान्येन वस्तुतो ब्रह्मणः प्रसिद्धिः, नेयं पूर्णानन्दबह्मत्वरूपविशेषगोचरा, वादिनां विवादा-भावप्रसङ्गात् । न हि शुक्तित्वविशेषदर्शने सति"रजतं रङ्गमन्यद्दा" इ-ति विम्नित्रपत्तिरस्ति। अतो विमतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या सामान्यतः मसि-द्धाविप विशेषस्याज्ञातत्वाद्दिषयादिसिद्धिरिति सिद्धान्तयति ॥नेत्यादि-ना ॥ सामान्यविशेषभावस्त्वात्मनि सचित्पूर्णादिपदवाच्यभेदात् क-ल्पित इति मन्तव्यम् । तत्र स्थूलसृक्ष्मक्रमेणवित्रतिपत्तीरुपन्यस्यति

जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः।"इन्द्रियाण्ये-व चेतनान्यात्माः इत्यपरे। "मनः इत्यन्ये "इ-न्द्रियाणिमनोघा "इति तदेकदेशिनः। "कि-ज्ञानमात्रं क्षणिकम् '' इत्येके । "शुन्यम्'' इत्य-परे। "अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्ता" इत्यपरे । "भोक्तेव केवछं न कर्ता" इ-त्यंके। "अस्ति तद्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञः सर्व-शक्तिः" इति केचित्।

"आत्मा स भोकुः" इत्यपरे । एवं बहवो

॥देहमात्रमित्यादिना॥ शास्त्रज्ञानशून्याः प्राक्ताः। वेदवाह्ममतान्यु-क्का तार्किकादिमतमाह ॥ अस्तीति॥साङ्गचमतमाह ॥ भोक्तेति॥ किमारमा देहादिरूपः उत तिसन्न इति विप्रतिपत्तिकोटिखेन देहे-न्द्रियमनोबुद्धिशून्यान्युक्का तद्भिन्नोऽपि कर्तृत्वादिमान्न वेति वित्र-तिपत्तिकोटित्वेन तार्किकसाङ्क्ष्यपक्षावुपन्यस्याकर्तापीश्वराद्धिन्नो न वेति विवादकोटित्वेन योगिमतमाह ॥ अस्ति तद्वचतिरिक्त ईश्वर इति ॥ निरतिशयसच्वं गृहीत्वा ईश्वरः सर्वज्ञत्वादिसम्पन इति यो-गिनो वदन्ति।

भेदकोटिमुक्का सिद्धान्तकोटिमाह ॥ आत्मा स भोकुरिति ॥ भोकुर्जीवस्याकर्तुः साक्षिणः स ईश्वर आत्मा स्वरूपमिति वेदान्तिनो वदन्तीत्यर्थः, विप्रतिपत्तीरुपसंहरति॥ एवं बहव इति॥ विप्रति प-त्तीनां प्रपञ्चो निरासश्च विवरणोपन्यासेन दिशतः सुखबोधायेतीहोपुर-म्यतेः तत्रं युक्तिवाक्याश्रयाः सिद्धान्तिनो " जीवौ ब्रह्मैव आत्मत्वाद्

वित्रतिपन्ना यूक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः । तत्राविचार्य यत् किंचित् प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात् प्रतिहन्येतानर्थं चेयात् । तस्माद् ब्रह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमी-

ब्रह्मवत्" इत्यादियुक्तेः, "तत्त्वमिस" इत्यादिश्रुतेश्रावाधितायाः स-च्वात् । अन्ये तु देहादिरात्माऽहंप्रत्ययगोचरत्वाब्यतिरेकेण घटादिव-दित्यादियुक्तयाभासम्, " स वा एष पुरुषोऽन्तरसमयः" इन्द्रियसंवादे "चक्षुरादयः ते ह वाचमूचुः, मन उवान्व, योऽयं विज्ञानमयः, असदे-वेदमय आसीत् कर्ता बोद्धा, अनश्चन्यः आत्मानमन्तरो ृयमयति" इति वाक्याभासं चाश्रिता इति विभागः । "देहादिरनात्मा भौतिक-त्वादृश्यत्वात्'' इत्यादिन्यायैः "आनन्दभयोऽभ्यासात्" इत्यादिसूत्रै-श्राभासत्वं वक्ष्यते । ननु सन्तु वित्रतिपत्तयस्तथापि यस्य यन्मते श्र द्धा तदाश्रयणात्तस्य स्वार्थः सेत्स्यति, किं ब्रह्मविचारारम्भेणेत्यत आ ह ॥ तत्राविचार्येति ॥ ब्रह्मात्मैक्यज्ञानादेव मुक्तिरिति वस्तुगतिः । मतान्तराश्रयणे तदभावान्मोक्षासिद्धिः। किंचात्मानमन्यथा ज्ञात्वात-त्पापेन संसारान्धकूपे पतेत् ॥ "अन्धं तमः प्रविशन्ति. ये के चात्मन हनो जनाः" इति श्रुतेः।

"योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपयते ।

किं तेन न रुतं पापं चोरेणात्मापहारिणा"।। इति वचनाचेत्यर्थः। अतः सर्वेषां मुमुक्षूणां निःश्रेयसफलाय वेदा-न्तविचारः कर्तव्य इति सूत्रार्थमुपसंहरित ॥ तस्मादिति ॥ बन्ध-स्याध्यस्तत्वेन विषयादिसन्द्रावादगतार्थत्वादिधकारिलाभादापातप्रसि-द्ध्याविषयादिसम्भवाच वेदान्तविषया मीमांसापूजिता विचारणा वेदा-न्ताविरोधिनो ये तर्कालन्त्रान्तरस्थास्तान्यपकरणानि यस्याःसा निःश्रे-

मांसा तद्विरोधितकींपकरणा निःश्रेयसप्रयो-जना प्रस्तूयते॥ १॥

"ब्रह्म जिज्ञासितव्यमः" इत्युक्तम्। किंलक्ष-णकं पुनस्तद्रह्म! इत्यत आह भगवान् सूत्रकारः।

## जन्माद्यस्य यत इति॥ २॥

जन्मोत्पत्तिरादिरस्येति तद्गुणसंविज्ञानो ब-

यसायारभ्यत इत्यर्थः । ननु सूत्रे विचारवाचिपदाभावात्तदारम्भः कथं सूत्रार्थं इत्यत आह ॥ ब्रह्माति ॥ ब्रह्मज्ञानेच्छोक्तिद्वारा विचारं छ-क्षियित्वा तत्कर्तव्यतां व्रवीतीति भावः । एवं प्रथमसूत्रस्य चत्वारो ऽर्था व्याख्यानचतुष्टयेन दिशताः । सूत्रस्य चानेकार्थत्वं भूपणम् । नन्वदं सूत्रं शास्त्राद्वहिःस्थित्वा शास्त्रमारम्भयति अन्तर्भूत्वा वा १ आव्ये तस्य हेयता, शास्त्रासम्बन्धात् । द्वितीये तस्यारम्भकं वाच्यम् न च स्वयमेवारम्भकं स्वस्मात् स्वात्पत्तिरित्यात्माश्रयात् , न चारम्भकान्तरं पश्याम इति । उच्यते । श्रवणविधिना आरव्धमिदं सूत्रं शास्त्रान्तर्गन् तमेव शास्त्रारम्भं प्रतिपादयति । यथाऽध्ययनविधिवेदान्तर्गत एव छ-त्स्वदेस्याध्ययने प्रयुद्धे तद्वदित्यनवयम् ॥१॥ प्रथमसूत्रं समाप्तम् ॥

प्रथमसूत्रेण शास्त्रारम्भमुपपाय शास्त्रमारभमाणः पूर्वोत्तराधिक-रणयोः सङ्गितं वर्कु वृत्तं कीर्तयिति ॥ ब्रह्मिति ॥ मुमुक्षुणा ब्रह्मज्ञाना-य वेदान्तिविचारः कर्तव्य इत्युक्तम् ब्रह्मणो विचार्यत्वोक्तया अर्थात् प्रमाणादिविचारणां प्रतिज्ञातत्वेऽपि ब्रह्मप्रमाणं ब्रह्मयुक्तिरित्यादि-विशिष्टविचाराणां विशेषण ब्रह्मज्ञानं विना कर्तुमशक्यत्वात्तत्त्वरूप-ज्ञानायादौ रुक्षणं वक्तव्यंतन्त सम्भवतीत्याक्षिप्य सूत्रकृतं पूज्यंनेव रुक्षणसूत्रमवतारयित ॥ किंरुक्षणकमिति ॥ किमाक्षेपे, नारत्येव

हुब्रीहिः। जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः। जन्मन-श्चादित्वं श्रुतिनिर्देशापेक्षं,वस्तुरुत्तापेक्षं च।श्रु-तिनिर्देशस्तावत्, "यता वा इमानि भूतानि जा-यन्ते" इत्यस्मिन् वाक्ये जन्मस्थितित्रलयानां क्रमदर्शनात्। वस्तुद्यत्तमपि जन्मना लब्धसत्ता-कस्य धर्मिणः स्थितिप्रलयसम्भवात्। "अस्य"

लक्षणिमत्यर्थः । आक्षेपेणास्योत्थानादाक्षेपसङ्गतिः। लक्षणयोतिवे-दान्तानां स्पष्टब्रह्मालिङ्गानां रुक्ष्ये ब्रह्मणि समन्वयोक्तेः श्रुतिशास्त्राध्या-यपादसङ्गतयः। तथा हि। "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इ-त्यादिवाक्यं विषयः॥ तित्कं ब्रह्मणो रुक्षणं वाक्ति न वेति सन्देहः। तत्र पूर्वपक्षे ब्रह्मस्वरूपासिद्ध्या मुक्त्यसिद्धिः फलं सिद्धान्ते तस्सि-द्धिरिति भेदः । ययप्याक्षेपसङ्गतौ पूर्वाधिकरणफलमेव फलमिति रू-त्वा पृथक् न वक्तव्यम् तदुक्तम्:-

> "आक्षेपे चापवादे च प्राप्त्यां ठक्षणकर्मणि । प्रयोजनं न वक्तव्यं, यच करवा प्रवर्तते" इति ॥

तथापि स्पष्टार्थमुक्तमिति मन्तव्यं, यत्र पूर्वाधिकरणसिद्धान्तेन पूर्वपक्षः तत्रापवादिकी सङ्गतिः । प्राप्तिस्तदर्था चिन्ता । तत्र न व-कीतिप्राप्तम् । जन्मादेर्जगद्धर्मत्वेन ब्रह्मरुक्षणत्वायोगात् । न च जगदुपादानत्वे सित कर्तृत्वं रुक्षणिमिति वाच्यम् कर्तुरुपादानत्वे द-ष्टान्ताभावेनानुमानाप्रवृत्तेः। न च श्रौतस्य ब्रह्मणः श्रुत्येव रुक्षण-सिद्धेः किमनुमानेनेति वाच्यम् अनुमानस्य श्रुत्यनुयाहकत्वेन तद-भावे तिहरोधे वा श्रुत्यर्थासिद्धेः। न च जगत्कर्तृत्वमुपादानत्वं वा प्रत्येकं रुक्षणमस्त्विति वाच्यम्, कर्तृमात्रस्योपादानाद्भिन्नस्य ब्रह्म-

१ लब्धारमकस्येतिकचित्पाटः।

त्वांयोगात् । वस्तुतौ परिच्छेदादिति प्राप्ते पुरुषाभ्यूहमात्रस्यानुमान-स्याप्रतिष्ठितस्यातीन्द्रियार्थे स्वातन्त्र्यायोगात् । अपौरुषेयतया निर्दी-षश्चत्युक्तोभयकारणत्वस्यसुखादिदृष्टांन्तेन सम्भावियतुं शक्यत्वात्। तदेव लक्षणमिति सिद्धान्तयित ॥ जनमाद्यस्य यत इतीति ॥ अत्र ययपि जगजनमस्थितिलयकारणत्वं लक्षणं प्रतिपायते तथाप्य-बे"प्ररुतिश्र"इत्यधिकरणे तत्कारणत्वं न कर्तृत्वमात्रं, किन्तु कर्तृत्वो-पादानत्वोभयरूपत्वैमिति वक्ष्यमाणं सिद्धवत्रुरुत्योभयकारणत्वं छक्ष-णमित्युच्यत इति न पौनरुक्तयम्। ननु जिज्ञास्यनिर्गुणब्रह्मणः कारणत्वं+ कथं रुक्षणमिति चेद्, उच्यते । यथारजतं शुक्तेर्रुक्षणं यद्रजतं सा शुं-किरिति, तथा यज्जगत्कारणं तद्वह्मेति कल्पितं कारणत्वं तटस्थं सदेव ब्रह्मणो रुक्षणमित्यनवयम् । सूत्रं व्याचष्टे ॥ जन्मेत्यादिना ॥ बहुबीहो पदार्थाः सर्वे वाक्यार्थस्यान्यपदार्थस्य विशेषणानि । यथा चित्रगोर्देवदत्तस्य चित्रा गावः तद्दत्रापि । जन्मादीति नपुंसकैकव-चनबोतितस्य समाहारस्य जनमस्थितिभङ्गस्य जनमविशेषणं, तथा च जन्मनः समासार्थेंकदेशस्य गुणत्वेन संविज्ञानं यस्मिन् बहुवीहौ स तद्गुणसंविज्ञान इत्यर्थः । तत्र यज्जन्मकारणं तद् ब्रह्मेति ब्रह्मत्व-विधानमयुक्तम्, स्थितिलयकारणाद्भिन्नत्वेन ज्ञाते ब्रह्मत्वस्य ज्ञातुमश-क्यत्वात् । अतो जन्मस्थितिभङ्गीर्निरूपितानि त्रीणि कारणत्वानि मिलितान्येव लक्षणमिति मत्वा सूत्रे समाहारो बोतित इति ध्येयम्। नन्वादित्वं जन्मनः कथं ज्ञातव्यं संसारस्यानादित्वादित्यत आह ॥ जनमनश्चेति ॥ मूलश्रुत्या वस्तुगत्या चादित्वं ज्ञात्वा तदपेष्टय सू-त्रकता जन्मन आदित्वमुक्तमित्यर्थः । इदमः प्रत्यक्षार्थमात्रवाचि-त्वमाशङ्कृत्वोपस्थितसर्वकार्यवाचित्वमाह॥अस्येतीति ॥ वियदादि-

१ यथा तार्किकमते अदृष्टवदात्मनः कार्यमात्रे निमित्तस्याङ्गीकारण सुखस्यापि कार्य-स्वात् तत्प्रतिनिमित्तत्वमात्मनः समवायिकारणाख्यमुपादानत्वं च स्पष्टमेव तथा च यथा सुखं प्रति निमित्तत्वमुपादानत्वं चात्मनस्तथा ब्रह्मणोपि घटेतेवैतदिति भावः।

इति प्रत्यक्षादिसन्निधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः । षष्ठी जन्मादिधर्मसम्बन्धार्था। "य-तः इति" कारणनिर्देशः । अस्य जगतो नाम-रूपाभ्यां व्याकृतस्यानेककर्तृभोकृसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेशकालिनिमत्तिक्रयाफलाश्रयस्य

जगतो नित्यत्वान जन्मादिसम्बन्ध इत्यत आह ॥ पष्ठीति ॥ वि-यत्पादे महाभूतानां जन्मादिसम्बन्धो वक्ष्यत इति भावः। ननु जग-तो जन्मादेवी ब्रह्मसम्बन्धाभावान्त रुक्षणत्वमित्याशङ्क्य तत्कारणत्वं लक्षणमिति पञ्चम्यर्थमाह॥**यत इतो**ति॥यच्छब्देन सत्यं ज्ञानमनन्त-मानन्दरूपं वस्तूच्यते।"आनन्दाद्वचेवेति"निर्णीतत्वात्।तथा च स्वरूप-लक्षणसिद्धिरिति मन्तव्यम्।पदार्थमुक्का पूर्वसूत्रस्थब्रह्मपदानुषङ्ग्रेण त-च्छव्दाध्याहारेण च सूत्रवाक्यार्थमाह॥अस्येत्यादिना॥कारणस्य सर्व-ज्ञत्वादिसम्भावनार्थानि जगतो विशेषणानि । यथा कुम्भकारः प्रथमं कुम्भशब्दाभेदेन विकैल्पितं पृथुबुध्रोदराकारस्वरूपं बुद्धावालिख्य तदात्मना कुम्भं व्याकरोति बहिः प्रकटयति, तथा परमकारणमपि स्वेक्षितं नामरूपात्मना व्याकरोति इत्यनुमीयत इति मत्वाह ॥ ना-मरूपाभ्यामिति ॥ इत्थम्भावे तृतीया । आयकार्य चेतनजन्यं का-र्यत्वात् कुम्भवदिति प्रधानशृन्ययोर्निरासः । हिरण्यगर्भादिजीवजन्य-त्वं निरस्यति ॥ अनेकेति ॥ श्राद्धवैश्वानरेष्टचादौ पितापुत्रयोः कर्तृ-भोक्त्रोभेंदात् पृथगुक्तिः। "यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वे सर्व एत आ-त्मानो व्युचरन्ति" इति श्रुत्या स्थूलसृक्ष्मदेहोपाधिद्वारा जीवानां का-र्यदुवेन जगन्मध्यपातित्वान्न जगत्कारणत्वमित्यर्थः । कारणस्य सर्व-ज्ञत्वं सम्भावयति ॥ प्रतिनियतेति ॥ प्रतिनियतानि न्यवस्थितानि

१ विकल्पाख्यवृत्त्या विषयीकृतम् ।

मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिंभङ्गं यतः सर्वज्ञात् सर्वशक्तः कारणाद्भवति,तद्रह्मे-ति वाक्यशेषः । अन्येषामपि भाविवकाराणां त्रिष्वेवान्तर्भाव इति जन्मस्थितिनाशानामिह यहणम् । यास्कपरिपठितानां तु "जायते अ-स्ति" इत्यादीनां यहणे तेषां जगतः स्थितिका-छे सम्भाव्यमानव्वात् मूळकारणादुत्पत्तिस्थि-तिनाशा जगतो न ग्रहीताः स्युरित्याशङ्क्येत त-

देशकालनिमित्तानि येषां क्रियाफलानां तदाश्रयस्येत्यर्थः। स्वर्गस्य क्रियाफलस्य मेरुपृष्ठं देशः । देहपातादूर्ध्वं काल उत्तरायणमरणादिनि-मित्तं च प्रतिनियतम् । एवं राजसेवाफलयामादेर्देशादिव्यवस्था ज्ञेया । तथा च यथा सेवाफलं देशायभिज्ञदातृकं तथा कर्मफलं फल्खा-दिति सर्वज्ञत्विसिद्धिरिति भावः । सर्वशक्तित्वं सम्भावयति ॥ मन-सापीति ॥ नन्वन्येऽपि विपरिणामादयो भावविकाराः सन्तीति कि-मिति जन्मादीत्यादिपदेन न गृह्यन्ते तत्राह ॥ अन्येषामिति ॥ वृद्धिपरिणामयोर्जन्मनि अपक्षयस्य नाशेऽन्तर्भाव इति भावः ननु "देहो जायते अस्ति वर्धते विपारेणमते अपक्षीयते नश्यति" इति यास्क-मुनिवाक्यं एतत्स्त्रुमूलं किं न स्यादत आह ॥ यास्केति ॥ या-स्कमुनिः किल महाभूतानामुत्पन्नानां स्थितिकाले भौतिकेषु प्रत्यक्षे-ण जन्मादिषद्कमुपलभ्य निरुक्तवाक्यं चकार,तन्मूलीकृत्य जन्मा-दिषट्ककारणत्वं रुक्षणं सूत्रार्थं इति ग्रहणे सूत्रकता ब्रह्मरुक्षणं न सङ्गृहीतं किन्तु महाभूतानां रुक्षणमुक्तमिति शङ्का स्यात्सा मा भू-दिति ये श्रुत्युक्ता जन्मादयस्त एव गृह्यन्त इत्यर्थः । यदि निरुक्तस्या-पि श्रुतिर्मूलमिति महाभूतजन्मादिकमर्थलाईं सा श्रुतिरेव सूत्रस्य

न्माशंङ्कीतियोत्पत्तिर्ब्रह्मणस्तत्रैवस्थितिः प्रख्य-श्चात एव यत्यन्ते। न यथोक्तविशेषणस्य जग-तो यथोक्तविशेषणमीश्वरं मुक्काऽन्यतः प्रधाना-द्वेतनादणुभ्यो वाभावाद्वासंसारिणो वोत्पच्या-दि सम्भावियतुं शक्यं, न च स्वभावतः । विशि-ष्टदेशकालिनिमत्तानामिहोपादानात्। एउदेवा-

मूरुमस्तु किमन्तर्गडुना निरुक्तेनेति भावः। यदि जगतो ब्रह्मातिरिक्तं कारणं स्यात् तदा ब्रह्मरुक्षणस्य तत्रातिव्याम्यादिदोषः स्यात्, अ-तस्तनिरासाय रुक्षणसूत्रेण ब्रह्म विना जगज्जनमादिकं न सम्भवति कारणान्तरासम्भवादिति युक्तिः सूत्रिता, सा तर्कपादे विस्तेरण व-ध्यते; अधुना सङ्क्षेपेण तां दर्शयति ॥ न यथोक्तेत्यादिना ॥ ना-मरूपाभ्यां व्याकृतस्येत्यादीनां चतुर्णा जगिहशेषणानां व्याख्यानाव-सरे प्रधानशून्ययोः संसारिणश्च निरासो दर्शितः । परमाणूनामचेत-नानां स्वतः प्रवृच्ययोगाज्ञीवादन्यस्य ज्ञानशृन्यत्वनियमेनानुमानात् सर्वज्ञेश्वरासिद्धौ तेषां प्रेरकाभावात् जगदारम्भकत्वासम्भव इति भा-वः । स्वभावादेव विचित्रं जगदिति छोकायतस्तं प्रत्याह॥ न चेति ॥ जगत उत्पच्यादि सम्भावियतुं न शक्यमित्यन्वयः। किं स्वयमेव स्वस्य हेतुरिति स्वभाव, उत कारणानपेक्षत्वम्?नायः,आत्माश्रयात्। न द्वितीय इत्याह ॥ विशिष्टेति ॥ विशिष्टान्यसाधारणानि देशकाल-निमित्तानि तेषां कार्यार्थिभिरुपादीयमानत्वात् कार्यस्य कारणानपेक्षत्वं न युक्तमित्यर्थः। अनपेक्षत्वे धान्यार्थिनां भूविशेषे वर्षादिकाले बीजादि-निमित्ते च प्रवृत्तिर्न स्यादिति भावः। पूर्वोक्तसर्वज्ञत्वादिविशेषणकमी-यरं मुक्का जगत उत्पत्त्यादिकं न सम्भवतीति भाष्येण कर्तारं विना कार्यं नास्तीति व्यतिरेक उक्तः। तेन "यत् कार्यं तत् सकर्तृकामिति"

## नुमानं संसारिव्यतिरिक्तेश्वरास्तित्वादिसाधनं-मन्यन्त ईश्वरकारणिनः।नन्विहापि तदेवोपन्य-

व्याप्तिर्ज्ञायते । एतदेव व्याप्तिज्ञानं जगित पक्षे कर्तारं साधयत् सन् स-र्वज्ञेश्वरं साधयति, किं श्रुत्येति तार्किकाणां भ्रान्तिमुपन्यस्यति ॥ एतदेवेति ॥ एतदेवानुमानमेव साधनं न श्रुतिरिति मन्यन्ते, इति योजना । अथवा एतव्याप्तिज्ञानमेव श्रुत्यनुत्राहकयुक्तिमात्रत्वेनास्मत्-सम्मतं सदनुमानं स्वतन्त्रमिति मन्यन्तं इत्यर्थः । सर्वज्ञत्वमादिश-व्दार्थः। यदा व्यापिज्ञानसहरूतमेतछक्षणमेवानुमानं मन्यन्त इत्यर्थः। तत्रायं विभागः । व्याप्तिज्ञानात् जगतः कर्तास्तीत्यस्तित्वसिद्धिः, प-श्रात् स कर्ता सर्वज्ञः जगत्कारणत्वान्धतिरेकेण कुलालदिवदिति स-र्वज्ञत्वसिद्धिर्रुक्षणादिति। अत्र "मन्यन्ते" इत्यनुमानस्याभासत्वं सू-चितम् । तथाहि । अङ्कुरादौ तावज्ञीवः कर्ता न भवति जीवाद्गिन-स्य घटवद्चेतनत्वनियमादन्यः कर्ता नास्त्येवेति व्यतिरेकनिश्चयात्, ''यूत् कार्यं तत्सकर्तृकम्" इति व्याप्तिज्ञानासिद्धिः । लक्षणलिङ्गकानु-माने तु बाधः, अशरीरस्य जन्यज्ञानायोगात्, "यज्ज्ञानं तन्मनोजन्य-म्" इति व्यामिविरोधेन नित्यज्ञानासिद्धेर्ज्ञानाभावनिश्रयात्, तस्माद-तीन्द्रियार्थे श्रुतिरेव शरणम् । श्रुत्यर्थसम्भावनार्थत्वेनानुमानं युक्तिमा-त्रं न स्वतन्त्रमितिभावः । नन्विदमयुक्तं, श्रुतेरनुमानान्तर्भावमभिप्रेत्य भवदीयसूर्वेकृताऽनुमानस्यैवोपन्यस्तत्वादिति वैशेषिकः शङ्कते॥ न न्विति॥ततो"मन्यन्ते"इत्यनुमानस्याभासोक्तिरयुकेति भावः।यदिश्रु-तीनां स्वतन्त्रमानत्वं न स्यात्तर्हि "तत्तु समन्वयाद्" इत्यादिनाृतासां तात्पर्यं सूत्रकृतः विचारयेत्, तृस्मादुत्तरसृत्राणां श्रुतिविचारार्थत्वाज-नमादिसूत्रेऽपि श्रुतिरेव स्वातन्त्र्येण विचार्यते, नानुमानमितिपरिहरति ॥ नेति ॥ किञ्च मुमुक्षोर्ब्रह्मावगतिरभीष्टा, यदर्थेमस्य शास्त्रस्यारम्भः, सा

१ व्यासपादेन।

स्तं जन्मादिस्त्रो। न। वेदान्तवाक्यकुसुमयथना-र्थत्वात् सूत्राणाम्। वेदान्तवाक्यानि हि सूत्रेरु-दाहृत्य विचार्यन्ते। वाक्यार्थविचारणाध्यवसान-निर्वृत्ता। सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मा-दिकारणवादिषु तद्र्थयहणदार्ख्यायानुमानम-पि वेदान्तवाक्याविरोधि प्रमाणं भवन्न निवार्य-ते। श्रुत्येव च सहायत्वेन तर्कस्याप्यभ्युपेत-त्वात्। तथाहि "श्रोतव्यो मन्तव्य" इति श्रुतिः "पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्ये-

चनानुमानात्, "तन्त्वौपनिषदम्" इति श्रुतेः, अतो नानुमानं विचार्यमित्याह॥वाक्यथिति॥वाक्यस्य तदर्थस्य च विचाराद्यद्ध्यवसानं तात्पर्यनिश्रयः प्रमेयसम्भवनिश्रयश्र तेन जाता ब्रह्मावगितर्मुक्तये भवतीत्यर्थः।सम्भवो बाधाभावः।ननु किमनुमानमुपेक्षितमेव, नेत्याह ॥सत्सु
विति॥विमतमभिन्ननिमित्तोपादानकं,विमतंचेतनप्रकृतिकंकार्यत्वात्सुखादिवदित्यनुमानं श्रुत्यर्थदाद्ध्यायापेक्षितमित्यर्थः।दाद्ध्यं संशयविपर्यासनिवृत्तिः।"मन्त्वव्य" इति श्रुत्यर्थक्तर्केण सम्भावनीयइत्यर्थः।यथा
कश्चिद् गन्धारदेशेभ्यश्चोरैरन्यत्रारण्ये बद्धनेत्र एव त्यक्तः केनचिन्मुक्तबन्धस्तदुक्तमार्गत्रहणसमर्थः पण्डितः स्वयं तर्ककुशलो मेधावी स्वदेशानेव प्राप्नुयात्, एवमेवेहाविद्याकामादिभाः स्वरूपानन्दात् प्रच्याव्यारिमन्तरण्ये संसारे क्षिप्तः केनचिद्दयापरवशेनाचार्येण "नासि त्वं संसारी" किन्तु "तच्चमित्र" इत्युपादेष्टस्वरूपः स्वयं तर्ककुशलश्चेत् "स्वरूपं
जानीयान्नान्यथा" इति श्रुतिः स्वस्याः पुरुषमितिरूपतर्कापेक्षां दर्शय-

ंत एवमेवेहाचार्यवान् पुरुषो वेदण्इति च,पुरु-षबुद्धिसाहाय्यमात्मनो दर्शयति । न धर्मजिज्ञा-सायामिव श्रुखादय एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञा-सायां, किन्तु श्रुत्यादयोऽनुभवादयश्च यथास-म्भवमिह प्रमाणम्, अनुभवावसानत्वाद् भूत वस्तुविषयत्वाच ब्रह्मविज्ञानस्य कर्तव्ये हि वि-षये नानुभवापेक्षास्तीतिश्रुत्यादीनामेव प्रामा-

तीत्याह ॥ पण्डित इति ॥ आत्मनः श्रुतेरित्यर्थः।ननु ब्रह्मणो मनना-यपेक्षा न युक्ता वेदार्थत्वाद्धर्मवत् किन्तु श्रुतिलिङ्गवाक्यादय एवापे-क्षिता इत्यतआह ॥ नेति ॥ जिज्ञास्ये धर्म इव जिज्ञास्ये ब्रह्मणि इति व्याख्येयम् अनुभवो ब्रह्मसाक्षात्काराख्यो विद्ददनुभवः । आदि-पदान्मनननिदिध्यासनयोर्यहः । तत्र हेतुमाह ॥ अनुभवेति॥ मुक्त्यर्थं ब्रह्मज्ञानस्य शाब्दस्य साक्षात्कारावसानत्वापेक्षणात् प्रत्यग्-भूतसिद्धब्रह्मगोचरत्वेन साक्षात्कारफलकत्वसम्भवात्तदर्थं मननायपे-क्षा युक्ता । धर्मे तु नित्यपरोक्षे साध्ये साक्षात्कारस्यानपेक्षितत्वादस-म्भवाच्च श्रुत्या निर्णयमात्रमनुष्ठानायापेक्षितम् । ठिङ्गादयस्तु श्रुत्य-न्तर्भूता एव श्रुतिद्वारा निर्णयोपयोगित्वेनापेक्ष्यन्ते, न मननादयः, अनुपयोगादित्यर्थः । निरपेक्षः शब्दः श्रुतिः । शब्दस्यार्थप्रकाशनसा-मर्थ्यं लिङ्गं । पदयोग्येतरपदाकाङ्कं वाक्यम् । अङ्गवाक्यसापेक्षं प्रधानवाक्यं प्रकरणम् । क्रमपठितानामर्थानां क्रमपठितैर्यथाकमं सम्बन्धः स्थानम् । यथा ऐन्द्राग्न्यादय इष्टयो दश क्रमेण पठिताः, दशमन्त्राश्च "इन्द्राग्नीरोचना दिव" इत्यायाः तत्र प्रथमेष्ट्री प्रथमृम्-न्त्रस्य विनियोग इत्याबृहनीयम् । संज्ञासाम्यं समांख्या । यथाऽऽध्व-

१ प्रकरणस्थानसमाख्या आदिशम्दमाह्याः ।

ण्यं स्यात्, पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच्चं कर्तव्यस्य । कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुं शक्यं लोकिकं वै-दिकं च कर्म । यथा अश्वेन गच्छति पद्भ्याम-न्यथा वा न गच्छतीति, तथा "अतिरात्रे पोड-शिनं गृद्धाति नातिरात्रे षोडशिनं गृद्धाति","उ-दिते जुहोति अनुदिते जुहोति" इति।विधिप्र-तिषेधाश्चात्रार्थवन्तः स्युः विकल्पोत्सर्गापवा-

र्यवसञ्ज्ञकानां मन्त्राणामाध्वर्यवसञ्ज्ञके कर्मणि विनियोग इति विवेकः, एवं तावद्वस्न न मननायपेक्षं वेदार्थत्वात् धर्मवदित्यनुमाने साध्यत्वेन धर्मस्यानुभवायोग्यत्वम्, अनपेक्षितानुभवत्वं चोपाधिरि-त्युक्तम् उपाधिव्यतिरेकाद् ब्रह्मणि मननायपेक्षित्वं चोक्तम्। तत्र यदि वेदार्थत्वमात्रेण ब्रह्मणो धर्मेण साम्यं त्वयोच्येत तर्हि रुतिसाध्यत्वं विधिनिषेधविकल्पोत्सर्गापवादाश्च ब्रह्मणि धर्मवत् स्युरिति । विपक्षे बाधकमाह ॥ **पुरुषेत्यादिना** ॥ पुरुषकृत्यधीन आत्मलाभ उत्पत्तिर्य-स्य तद्भावाञ्च, धर्मे श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यमित्यन्वयः। धर्मस्य साध्य-त्वं लैकिककर्मदृष्टान्तेन स्फुटयति ॥कर्तुमिति॥ लैकिकवदित्यर्थः। दष्टान्तं स्फुटयति ॥ यथेति ॥ दार्ष्टान्तिकमाह ॥ तथेति ॥ तद्दर्म-स्य कर्तुमकर्तुं शक्यत्वमुक्का अन्यथाकर्तुं शक्यत्वमाह॥उदित इति॥ धर्मस्यसाध्यत्वमुपमाय तत्र विध्यादियोग्यतामाह ॥ विधीति॥ विधिप्रतिषेधाश्च विकल्पादयश्च धर्मे साध्ये येऽर्थवन्तः सावकाशा भवन्ति ते ब्रह्मण्यपि स्युरित्यर्थः। "यजेत " " न सुरां पिबेत् " इ-त्यादयो विधिनिषेधाः। बीहिभिर्यवैर्वा यजेतेति संभावितो विकल्पः यहणायहणयोरैच्छिक्जदितानुदितहोमयोर्व्यवस्थितविकल्पः । " न हिंस्यात् " इत्युत्सर्गः । "अग्नीषोमीयं पशुमालभेत " इत्यपवादः ।

दाश्च । न षु वस्त्वेवं नैवमस्ति नास्तीति वां वि-कल्प्यते । विकल्पनास्तु पुरुषबुद्धपेक्षाः, न क-स्तुयाथात्म्यज्ञानं पुरुषबुद्धचपेक्षं, किं तर्हि व-स्तुतन्त्रमेव तत् । नहि स्थाणावेकस्मिन् स्था-णुर्वा पुरुषोऽन्यो वेति तत्त्वज्ञानं भवति।तत्र पु-रुषोऽन्यो वेति मिथ्याज्ञानं, स्थाणुरवेति तत्त्व-

तथा "आहवर्नाये जुहोति" इत्युत्सर्गः," अश्वस्य पदेपदे जुहोति " इत्यपवाद इति विवेकः, एते ब्रह्मणि स्युरित्येत्रेष्टापिं वारयति ॥ नित्वत्यादिना भूतवस्तुविषयत्वादित्यन्तेन ॥ इदं वस्तु एवं नैवं घटः पटो वेति प्रकारविकल्पः । अस्ति नास्ति वेति सत्तास्वरूपवि-कल्पः । ननु वस्तुन्यपि आत्मादौ वादिनामस्ति नास्तीत्यादिविकल्पा दृश्यन्ते तत्राह ॥ विकल्पनास्त्विति ॥ अस्तित्वादिकोटिस्मरणं पु-रुपबुद्धिस्तन्मूला मनैस्पन्दितमात्राः संशयविपर्ययविकल्पाः न प्रमा-रूपा इत्यक्षरार्थः । अयं भावः, "धर्मो हि यथायथा ज्ञायते तथा-तथा कर्तुं शक्यते " इति यथाशास्त्रं पुरुपबुद्धचपेक्षाः विकल्पाः सर्वे प्रमारूपा एव भवन्ति, तत्साम्ये ब्रह्मण्यपि सर्वे विकल्पा यथार्थाः स्युरिति । तत्रापि आमिति वदन्तं प्रत्याह ॥ नेति ॥ यदि सिद्धवस्तु-ज्ञानमपि साध्यज्ञानवत् पुरुपबुद्धिमपेक्ष्य जायेत तदा सिद्धे विक-ल्पा यथार्थाः स्यः, न सिद्धवस्तुज्ञानं पौरुपं, किं तर्हि प्रमाणवस्तुज-न्यं, तथा च वस्तुन एकरूपत्वादेकमेव ज्ञानं प्रमा, अन्ये विकल्पा अयथार्था एवेत्यर्थः । अत्र दृष्टान्तमाह॥न हि स्थाणाविति॥ स्था-णुरेवेत्यवधारणे सिद्धे सर्वे विकल्पा यथार्था न भवन्तीत्यर्थः । तत्र यद्दुर्त्-तन्त्रं ज्ञानं तयथार्थ,यत् पुरुपतन्त्रं तन्मिथ्येति विभजते॥तत्रेति॥ स्था-

१ मनःसमुहासमात्राः। २ ओंद्याब्दोऽत्राङ्गीकारवचनः।

ज्ञानं वस्तुतन्त्रत्वात् । एवम्भूतवस्तुविषयाणां प्रामाण्यं वस्तुतन्त्रम् । तत्रेवं सित ब्रह्मज्ञानम-पि वस्तुतन्त्रमेव भूतवस्तुविषयत्वात् । ननु भू-तवस्तुविषयत्वे ब्रह्मणः प्रमाणान्तरिवषयत्वमे-वेति वेदान्तवाक्यविचारणाऽनिर्थिकैव प्राप्ता, न, इन्द्रियाविषयत्वेन सम्बन्धाग्रहणात्। स्वभाव-

णावित्यर्थः।स्थाणावुक्तन्यायं घटादिष्वतिदिशति॥एविमिति॥प्रकतमा-ह॥ तत्रैवंसतीति॥ सिद्धेऽर्थे ज्ञानप्रमात्वस्य वस्त्वधीनत्वे सति ब्रह्म-ज्ञानमपि वस्तुजन्यमेव यथार्थं, न पुरुषतन्त्रं भूतार्थविषयत्वात् स्था-णुज्ञानवदित्यर्थः। अतः साध्येऽर्थे सर्वे विकल्पाः पुन्तन्त्रा, न सिद्धे-ऽर्थे इति वैरुक्षण्यात् , न धर्मसाम्यं ब्रह्मण इति मननायपेक्षा सिद्धे-ति भावः । ननु तर्हि ब्रह्मप्रत्यक्षादिगोचरं धर्मविरुक्षणत्वाद् घटा-दिवत् । तथा च जन्मादिसूत्रे जगत्कारणानुमानं विचार्यं सिद्धार्थे त-स्य मानत्वात् न श्रुतिः, सिद्धार्थे तस्या अमानत्वेन तदिचारस्य नि-ष्फरुत्वादिति शङ्कृते ॥ निन्वति ॥ प्रमाणान्तरविषयत्वमेव प्राप्तमि-ति रुत्वा प्रमाणान्तरस्यैव विचारप्राप्ताविति शेषः। अत्र पूर्वपक्षी प्रष्टन्यः, किं यत् कार्यं तद्वह्मजमित्यनुमानं ब्रह्मसाधकं, किं वा यत् कार्यं तत् सकारणिमति ? नायः, व्याम्यिसैद्धेरित्याह ॥ नेति॥ ब्रह्मण इन्द्रियायाद्यत्वात् प्रत्यक्षेण व्याप्तित्रहायोगान्त प्रमाणान्तरविषयत्व-मित्यर्थः । इन्द्रियात्राह्यत्वं कुत इत्यत आह ॥ स्वभावत इति ॥ "प-राञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूः"इति श्रुतेः, ब्रह्मणो रूपादिहीनत्वा-

१ कार्यमात्रस्य पक्षीकरणाद् दृष्टान्ता प्रसिद्धा व्याप्त्यसिद्धिरित्यर्थः । न च पक्षैकदे-शो दृष्टान्तः संभवतीति बाच्यम् , एतदनुमानात्पूर्वं ब्रद्धीसिद्ध्या तज्ञत्वस्य पक्षैकदेशेऽपि निश्चेतुमशुक्यत्वात् । अत एव व्यतिरेकिदृष्टान्तोपि न दर्शनीयः, इतः पूर्वं ब्रह्मासिद्ध्या तद्ष्रटित ब्रह्मजत्वाभावस्य दृष्टान्तेऽनिश्चितत्वादितिभावः ।

स् २। अ०२ । शाङ्करब्रह्मसूत्रभाष्य (५५ बहिनेयूट-तो विषयाणि इन्द्रियाणि न ब्रह्मविषयाणि । सति हीन्द्रियविषयत्वे ब्रह्मणः, इदं ब्रह्मणा स-म्बदं कार्यमिति गृत्धेत। कार्यमात्रमेवत् गृत्धः माणं किं ब्रह्मणा सम्बद्धं किमन्येन क्रेनचिद्वा स-म्बद्धमिति न शक्यं निश्चेतुम्।तस्माजनमादिसू-त्रंनानुमानोपन्यासार्थं,िकंतिहिं,वेदांतवाक्यप्रद्-े रीनार्थम्। किं पुनस्तद्वेदान्तवाक्यं यत्सूत्रेणेह हिन लक्षयिषितम्। "भृगुर्वै वारुणिर्वरुणं पितरमूपस-सार अधीहि भगवा ब्रह्मेति" इत्युपक्रम्याह-

चेत्यर्थः। इन्द्रियायाह्यत्वेऽपि व्याप्तियहः किं न स्यादत आह॥ स-तिहीति ॥ तन्नास्तीति शेयः । इदं कार्यं ब्रह्मजिमति व्याप्तिप्रत्यक्षं ब्रह्मणोऽतीन्द्रियत्वान सम्भवतीत्यर्थः । द्वितीये कारणसिद्धावपिं का-रणस्य ब्रह्मत्वं श्रुतिं विनाज्ञातुमशक्यमित्याह ॥ कार्यमात्रमिति ॥ सम्बद्धं कृतं.यस्मात्, श्रुतिमन्तरेण जगत्कारणं ब्रह्मेति निश्रयाला-भस्तरमात् तल्लाभाय श्रुतिरेव प्राधान्येन विचारणीया, अनुमानं तु-पादानत्वादिसामान्यदारा मृदादिवद् ब्रह्मणः स्वकार्यात्मक्रीदिश्रौ-तार्थसम्भावनार्थं गुणतया विचार्यमित्युपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ एतत्सूत्रस्य विषयवाक्यं पृच्छति ॥ किं पुनिरिति॥ इह ब्रह्मणि रुक्ष-णार्थत्वेन विचारियतुमिष्टं वाक्यं किमित्यर्थः । अत्र हि प्रथमसूत्रे विशिष्टाधिकारिणो ब्रह्मविचारं प्रतिज्ञाय ब्रह्मज्ञातुकामस्य द्वितीय-सूत्रे रुक्षणमुच्यते, तथैव श्रुताविष मुमुक्षोर्त्रह्म ज्ञातुकांमस्य जगत्-कारणत्वोपलक्षणानुवादेन ब्रह्म ज्ञाप्यत इति श्रीतार्थकमानुसारित्वं सूत्रस्य दर्शयितुं सोष्मक्रमं वाक्यं पठित ॥ भ्रृगुरिति ॥ अधिहि "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यस्ययन्त्यभिसंविशन्ति, तिहिजिज्ञास-स्व, तह्रह्म" इति । तस्य च निर्णयवाक्यं "आन-न्दाह्मचेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते, आनन्दे-न जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंवि-शन्ति" इति । अन्यान्यप्येवं जातीयकानि वा-क्यानि नित्यशुह्मबुद्धमुक्तस्वभावसर्वज्ञस्वरू-पकारणविषयाण्युदाहर्तव्यानि ॥ २ ॥ जगत्कारणत्वप्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्मेत्युपक्षि-प्तं तदेव द्रह्मन्नाह ।

स्मारय उपदिशेत्यर्थः । अत्र येनेत्येकत्वं विविक्षित्नं नानात्वे ब्रह्मत्व-विधानायोगात् । यज्जगत्कारणं तदेकिमित्यवान्तरवाक्यं, यदेकं कार-णं तद् ब्रह्मेति वा, यत्कारणं तदेकं ब्रह्मेति वा महावाक्यिमिति भेदः। किंताईं स्वरूपलक्षणिमत्याशङ्कृत्य वाक्यशेषान्निणीतो यतः शब्दार्थः सत्यज्ञानानन्द इत्याह ॥ तस्य चेति ॥ "यः सर्वज्ञः" "तस्मादेतद् ब्रह्मनामरूपमन्तं च जायते" "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म"इत्यादिशाखान्त-रीयवाक्यान्यप्यस्य विषय इत्याह ॥ अन्यान्यपीति ॥ एवं जातीय-कत्वमेवाह ॥ नित्येति ॥ तदेवं सर्वासु शाखासु लक्षणद्यवाक्यानि जिज्ञास्ये ब्रह्मणि समन्वितानि तद्विया मुक्तिरिति सिद्धम् ॥ २ ॥

> यस्य निश्वसितं वेदाः सर्वार्थज्ञानशक्तयः। श्रीरामं सर्ववेत्तारं वेदवेयमहं भजे॥

वृत्तानुवादेन सङ्ग्रीतं वदन्तुत्तरसूत्रमवतारयति ॥ जगदिति॥
१ जन्माद्यस्य यत इति सुबस्य । २ स्वरूपठक्षणं तटस्थठक्षणंचेति ठक्षणद्वयं
जगजन्मादि कारणस्वमाद्यम् , सत्यज्ञानानन्तानन्दादिरूपं द्वितीयमिति विवेकः।

चेतंन्यस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वोत्त्या सर्वज्ञत्वमर्थात् प्रतिज्ञातं सूत्र-कता चेतनसृष्टेर्ज्ञानपूर्वकत्वात् । तथा च ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वकारणक-त्वात्, यो यत्कर्ता स तज्ज्ञः यथा कुलाल इति स्थितं; तदेवार्धिकं सर्वज्ञत्वं प्रधानादिनिरासाय वेदकर्तृत्वहेतुना द्रढयन्नाहेत्यर्थः । हेतुइ-यस्यैकार्थसाधनत्वादेकविषयत्वमवान्तरसङ्गतिः । यदा वेदस्य नि-त्यत्वाद् ब्रह्मणः सर्वहेतुता नास्तीत्याक्षेपसङ्गत्या वेदहेतुत्वमुच्यते "अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतयदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथ-र्वाङ्गिरस" इतिवाक्यं विषयः। तत् किं वेदहेतुत्वेन ब्रह्मणः सर्वज्ञ-त्वं साधयति उत न साधयति इति सन्देहः ; तत्र व्याकरणादिवद्दे-दस्य पौरुषेयत्वे मुलप्रमाणसापेक्षत्वेनाप्रामाण्यापातान्त साधयतीति पूर्वपक्षे जगद्वेतोश्चेतनत्वासिद्धिः फलम् । सिद्धान्ते तिसिद्धिः । अ-स्य वेदान्तवाक्यस्य स्पष्टब्रह्मालिङ्गस्य वेदकर्तरि समन्वयोकेः श्रुति-शास्त्राध्यायपादसङ्गतयः । एवमापादं श्रुत्यादिसङ्गतय ऊह्माः । वेदे हि सर्वार्थप्रकाशनशक्तिरुपलभ्यते, सा तदुपादानब्रह्मगतशिकंपूर्वि-का तद्गता वा ? प्रकाशनशक्तित्वात् कार्यगतशक्तित्वाद्या प्रदीपश-क्तिवदिति वेदोपादानत्वेन ब्रह्मणः स्वसम्बद्धाशेषार्थप्रकाशनसाम-र्थ्यरूपं सर्वसाक्षित्वं सिद्धचित । यद्दा यथा अध्येतारः पूर्वक्रमं ज्ञा-त्वा वेदं कुर्वन्ति, तथा विचित्रगुणमायासहायोऽनावृतानन्तस्वप्रका-शचिन्मात्रः परमेश्वरः स्वरुतपूर्वकर्त्पीयक्रमसजातीयक्रमवन्तं वे-दराशि तदर्थाश्च युंगपज्जाननेव करोतीति न वेदस्य पौरुषेयता। यत्र द्यर्थज्ञानपूर्वकं वाक्यज्ञानं वाक्यसृष्टौ कारणं तत्र पौरुषेयता, अत्र च यौगंपयान सा ; अतो वेदकर्ता वेदिमव तदर्थमपि स्वसम्बद्धं नान्तरीयकतया जानातीति सर्वज्ञ इति सिद्धान्तयति।

॥ शास्त्रेति ॥ शास्त्रं प्रति हेतुत्वात् ब्रह्म सर्वझं सर्वकारणं चं ई-

१ इश्वरे । २ अर्थज्ञानवाक्यज्ञानयोः ।

## शास्रयोनित्वादिति॥'३॥

महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्था-नोपर्रहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः स र्वज्ञकलपस्यं योनिः कारणं ब्रह्म । न हीदृशस्य शासस्य ऋग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वि-तस्य सूर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । यद्यद्वि-स्तरार्थं शास्त्रं यस्मात् पुरुषविशेषात् सम्भ-वति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेः ज्ञेयैक-

ति सङ्गतिद्दयानुसारेण सूत्रयोजनामभित्रेत्य पदानि व्याचष्टे ॥ मह-त इति ॥ हेतोः सर्वज्ञत्वसिद्धये वेदस्य विशेषणानि । तत्र यन्थती-ऽर्थतश्र महत्त्वं, हितशासनात् शास्रत्वं शास्त्रशब्दः शब्दमात्रोपलक्ष-णार्थं इति मत्वाह ॥ अनेकिति ॥ "पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रा-णि, शिक्षाकल्पव्याकरणिनरुक्तन्छन्दोज्योतिपाणि षडङ्गानि " इति दशवियास्थानानि वेदार्थज्ञानहेतवः तैरुपकृतस्येत्यर्थः । अनेन म-न्वादिभिः परिगृहीतत्वेन वेदस्य प्रामाण्यं सूचितम्। अबोधकत्वा-भावादपि प्रामाण्यमित्याह॥ प्रदीपवदिति॥ सर्वार्थप्रकाशनशकि-मन्वेऽप्यचेतनत्वात् सर्वज्ञकल्पत्वं।योनिरुपादानं कुर्तृ च । ननु सर्व-ज्ञस्य यो गुणः सर्वार्थज्ञानशक्तिमच्वं वेदस्य तदन्वितत्वेऽपि तद्योनेः सर्वज्ञत्वं कुत इत्यत आह ॥ न हीति ॥ उपादाने तच्छिकं विना कार्ये तदयोगाद्देदोपादानस्य सर्वज्ञत्वम् । अनुमानं तु पूर्वे दर्शितम् । न चाविद्यायास्तदापत्तिः।शक्तिमच्वेऽप्यचेतनत्वादिति भावः। वेदःस्व विषयादधिकारार्थज्ञानवज्जन्यः, प्रमाणवाक्यत्वात्, व्याकरणरामाय-णादिवदित्यनुमानान्तरम् । तत्र व्याप्तिमाह ॥ यद्यदिति ॥ विस्तरः

देशार्थमपि, सततो ऽप्यधिकतरविज्ञान इंति-प्रसिद्धं लोके, किमु वक्तव्यमनेकशाखाभेदिभि-न्नस्य देवतिर्यङ्मनुष्यवर्णाश्रमादिप्रविभागहे-तोः ऋग्वेदाचारूयस्य सर्वज्ञानाक्रस्याप्रयते-नैव लीलान्यायेन पुरुषनिश्वासवद्यस्मान्महतो भूताचोनेः सम्भवः "अस्य महतो भूतस्य निश्व-सितमेतद्यदृग्वेद्यइत्यादिश्रुतेस्तस्य महतो भू-तस्य निरतिशयं सर्वज्ञवं सर्वशक्तिमच्वं चेति।

शब्दाधिक्यम् अनेनार्थतोऽल्पत्वं वदन् कर्तुर्ज्ञानस्यार्थाधिक्यं सू-चयति; दृश्यते चार्थवादाधिक्यं वेदे । अत्रैषा योजना ययच्छास्त्रं यस्मादाप्तात् सम्भवति स ततः शास्त्रादधिकार्थज्ञान इति प्रसिद्धं यथा शब्दसाधुत्वादिर्ज्ञेयैकदेशोऽर्थो यस्य तदिप व्याकरणादिं पा-णिन्यादेरिधकार्थज्ञानात् सम्भवति । ययल्पार्थमपि शास्त्रमधिका-र्थज्ञानात् सम्भवति तदा "अस्य महत" इत्यादिश्रुतेर्यस्मान्म-हतोऽपरिच्छिनाङूतात् सत्यायोनेः सकाशादनेकशाखेत्यादिविशि-ष्टस्य वेदस्य पुरुपनिश्वासवदप्रयत्नेनैव सम्भवः तस्य सर्वज्ञत्वं स-र्वशक्तिमच्वं चेति किमुवक्तव्यमिति, तत्र वेदस्य पौरुपेयत्वशङ्कानिरा सार्थे श्रुतिस्थनिर्यसितपदार्थमाह ॥ अप्रयत्नेनिति ॥ प्रमाणान्तरे-णार्थज्ञानप्रयासं विना निमेषादिन्यायेनेत्यर्थः।अत्रानुमानेन "यः सर्व-इ" इति श्रुत्युक्तसर्वज्ञत्वदाढर्चाय पाणिन्यादिवद्देदकर्तारे अधिका-र्थज्ञानसत्तामात्रं साध्यते, न त्वंर्थज्ञानस्य वेदहेतुत्वं, निश्वसितश्रुति-विरोधात् , वेदज्ञानमात्रेणाध्येतृवद्देदकर्तृत्वोषपत्तेश्च । इयौन् विशेषः, अध्येता परापेक्षः; इश्वरस्तु स्वरुतवेदानुपूर्वी स्वयमेव स्मृत्वा तथैव

अथवा यथोक्तम्ग्वेदादिशास्त्रं योनिः कारणं प्र-माणमस्य ब्रह्मणो यथावत् स्वरूपाधिगमे । शास्त्रादेव प्रमाणात् जगतो जन्मादिकारणं ब्र-ह्माधिगम्यत इत्यिभिप्रायः । शास्त्रमुदाहृतं पूर्व-सूत्रे "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्या-दि । किमर्थं तर्हि इदं सूत्रं यावता पूर्वसूत्र एवेवं-जातीयकं शास्त्रमुदाहरता शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणो

कल्पादौ ब्रह्मादिष्वाविभीवयन्त्रनावृतज्ञानत्वात्तदर्थमप्यवर्जनीयतया जानातीति सर्वज्ञ इत्यनवयम् । अधुना ब्रह्मणो रुक्षणान्तरं प्रमाण-जिज्ञासायां वर्णकान्तरमाह॥ अथवेति ॥ ठक्षणप्रमाणयोर्बह्मनि-र्णयार्थत्वादेकफलकत्वं सङ्गतिः। "तन्त्वौपनिषदं पुरुपम् " इति श्रु-तिर्ब्रह्मणो वेदैकवेयत्वं ब्रुते न वेति संशये, कार्यिलङ्गेनैव लाघवात् कर्तुरेकस्य सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः सिद्धेर्न ब्रूत इति प्राप्त वेदप्रमाणकत्वात् ब्रह्मणो न प्रमाणान्तरवेयत्विमिति सिद्धान्तयति ॥ शास्त्रयोनित्वा-दिति ॥ तब्याचष्टे ॥ यथोक्तिमिति ॥ सर्वत्र पूर्वोत्तरपक्षयुक्तिद्यं सं-शयबीजं द्रष्टव्यम् अत्र पूर्वपक्षे अनुमानस्यैव विचार्यतासिद्धिः फलं, सिद्धान्ते वेदान्तानामिति भेदः । अनुमानादिना ब्रह्मसिद्धिः पूर्वसूत्रे प्रसङ्गानिरस्ता । किञ्च विचित्रप्रपञ्चस्य प्रासादादिवदेककर्तृकताबा-धान ठाघवावतारः। न च सर्वज्ञत्वात् कर्तुरेकत्वसम्भवः, एकत्वज्ञा-नात् सर्वज्ञत्वज्ञानं ततं साँदित्यन्योन्याश्रयमभिप्रेत्याह ॥ शास्त्रादेवे-ति ॥ किं तच्छास्त्रमिति तत्राह ॥ शास्त्रमिति ॥ पृथगारम्भमाक्षिप-ति ॥ किमर्थमिति ॥ येन हेतुना दर्शितं ततः किमर्थमित्यर्थः। ज-न्मादिलिङ्गकानुमानस्य स्वातन्त्र्येणोपन्यासशङ्कानिरासार्थं पृथक्स्-

१ सर्वज्ञत्वज्ञानात्। २ एकत्वज्ञानम्।

द्शितम्! उच्यते। तत्र पूर्वसूत्राक्षरेण स्पर्धं शाः स्यानुपादानात् (जगतो) जन्मादि केवलमनु-मानमुपन्यस्तिमित्याशङ्केत, तामाशङ्कां निवर्तः यितुमिदं सूत्रं प्रवहते॥ "शास्त्रयोनित्वादिति"॥ कथं पुनर्ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वमुच्यते! याव-ता "आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्था-

त्रमित्याह ॥ उच्यत इति ॥३॥वेदान्ताः सिद्धब्रह्मपरा उत कार्यपरा इति निष्फठत्वसापेक्षत्वयोः प्रसङ्गोप्रसङ्गाभ्यां संशये पूर्वसूत्रे हिं-तीयवर्णकेनाक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षमाह ॥ कथं पुनरित्यादिना ॥ "सदेव सोम्य" इत्यादीनां सर्वात्मत्वादिस्पष्टत्रह्माने ब्रह्मणि स-मन्वयोक्तः श्रुत्यादिसङ्गतयः पूर्वपक्षे वेदान्तेषु मुमुक्षुप्रवृत्यसिद्धिः, सिद्धान्ते तिसिद्धिरिति विवेकः । कथमित्याक्षेपे हेतुः ॥ यावतेति ॥ यतो जैमिनिसूत्रेण शास्त्रस्य वेदस्य कियापरत्वं दर्शितमतोऽकियार्थ त्वाद्देदान्तानामानर्थक्यं फलवदर्थशून्यत्वं प्राप्तमित्यन्वयः । सूत्रस्याय-मर्थः । प्रथमसूत्रे तावहेदस्याध्ययनकारणकभावनाविधिभाव्यस्य फ-लवदर्थपरत्वमुक्तम्। "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म" इति द्वितीयसूत्रे धर्मे कार्ये चोदना प्रमाणमिति वेदप्रामाण्यव्यापकं कार्यपरत्वमवसितम्। तत्र"वायुर्वे क्षेपिष्ठा" इत्यायर्थवादानां धर्मे प्रामाण्यमस्ति न वेति सं-शये आम्नायप्रामाण्यस्य क्रियार्थत्वेन व्याप्तत्वाद्र्थवादेषु धर्मस्याप्रतीतेर-क्रियार्थानां तेषामानर्थक्यं निष्फर्लार्थत्वं,न चाध्ययनविध्युपात्तानां नि-ष्फले सिद्धेऽर्थे प्रामाण्यं युक्तं, तस्मादनित्यमेषां प्रामाण्यमुच्यते । व्यापकाभावाद्याप्यं प्रामाण्यं नास्त्येवेति यावत् । एवं पूर्वपक्षे "वि-विना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः" इति सूत्रेणे सिर्दान्त-

१ प्रसङ्गशब्दोऽत्र प्राप्तिवचनः।

नाम्" इति क्रियापरत्वं शास्त्रस्य प्रदर्शितम्, अतो वेदान्तानामानर्थक्यम्, अक्रियार्थत्वात्; कर्त्वदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिवि-शेषत्वमुपासनादिक्रियान्तरविधानार्थत्वं वा। न-हि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं सम्भवति प्रत्य-

माह ॥ क्रियापरत्विमिति॥अनित्यमिति प्राप्ते दर्शितमित्यर्थः। "वा-युर्वै क्षिप्रतमगामिनी देवता तद्देवताकं कर्म क्षिप्रमेव फलं दास्यति" इत्येवं विधेयार्थानां स्तुतिरूपार्थेन द्वारेण "वायव्यं श्वेतमालभेत" इ-त्यादि विधिवाक्येनैकवाक्यत्वादर्थवादाः सफलाः स्युः। स्तुतिलक्ष-णया सफलकार्यपरत्वात् प्रमाणमर्थवाद इति यावत्। नन्वध्ययन-विधिगृहीतानां वेदान्तानामानर्थक्यं न युक्तमित्यत आह**॥ कर्त्रिति॥** न वयं वेदान्तानामानर्थक्यं साधयामः किंतु लोके सिद्धस्य मा-नान्तरवेयत्वानिष्फठत्वाच सिद्धन्नह्मपरत्वे तेषां मानान्तरसापेक्ष-त्वनिष्फलत्वयोः प्रसङ्गादप्रामाण्यापातात् कार्यशेषकर्तृदेवताफलानां प्रकाशनद्वारा कार्यपरत्वं वक्तव्यमिति ब्रूमः । तत्र त्वंतत्पदार्थवाक्या-नां कर्तृदेवतास्तावकत्वं विविदिषादिवाक्यानां फलखावकत्वम्। ननु कर्म विशेषमनारभ्य प्रकरणान्तराधीतानां वेदान्तानां कथं तच्छेषत्वम्? मानाभावादित्यरुच्या पक्षान्तरमाह ॥ उपासनेति ॥ मोक्षकामोऽसै-**द्रह्माभेदमारो**प्य "अहं ब्रह्मास्मि" इत्युपासीत इत्युपासनाविधिः। आदिशब्दाच्छ्रवणादयः, तत्कार्यपरत्वं वा वक्तव्यमित्यर्थः । ननु श्रुतं ब्रह्म विहायाश्रुतं कार्यपरत्वं किमर्थं वक्तव्यमिति तत्राह ॥ न ही-ति ॥ परितः समन्तान्त्रश्रयेन स्थितं परिनिष्ठितं रुत्यनापेक्षं सिद्धमि-ति यावत् तस्य प्रतिपादभुज्ञातस्य वेदेन ज्ञापनं तन्न सम्भवति, माना-

१ असन्तमविद्यमानं स्वस्मिन् ब्रह्माभेदम्

क्षादिविषयेत्वात् परिनिष्ठितवस्तुनः । तस्रंति-पादने च हेयोपादेयरिहते पुरुषार्थाभावात् । अत एव "सोऽरोदीत्" इत्यादीनामानर्थक्यं माभूदिति "विधिनात्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः" इति स्तावकत्वेनार्थवत्त्वमुक्तम् । मन्त्राणां च "इषेत्वा" इत्यादीनां क्रियातत्सा-

न्तरयोग्येऽर्थे वाक्यस्य संवादे सत्यनुवादकत्वाद् "अग्निर्हिमस्य भेष-जम्" इति वाक्यवत् विसंवादे वाऽबोधकत्वाद् "आदित्यो यूप" इति वाक्यविदत्यर्थः । सिद्धो न वेदार्थः मानान्तरयोग्यत्वाद् घटविदत्यु-क्का निष्फलत्वाच तथेत्याह ॥तदिति॥ सिद्धज्ञापने हेयोपादेयागोचरे फलाभावाच तन्ने सम्भवतीत्यर्थः । फलं हि सुखावाप्तिर्दुःखहानिश्र । तच प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां साध्यम् ते चोपादेयस्य प्रवृत्तिप्रयत्नकार्यस्य हेय-स्य निवृत्तिप्रयत्नकार्यस्य ज्ञानाभ्यां जायेते, न सिद्धज्ञानादिति भावः । तर्हि सिद्धबोधिवेदवादानां साफल्यं कथमित्याशङ्कच"आम्नायस्य" इत्यादि-सङ्ग्रहवाक्यं विवृणोति॥अतएवेति॥ सिद्धवस्तुज्ञानात् फलावाभादेवे त्यर्थः। "देवैर्निरुद्धः सोऽग्निररोदीत्" इति वाक्यस्याश्रुजत्वेन रजतस्यनि-न्दाद्वारा "बर्हिपि न देयम्" इति सफलनिषेधशेषत्ववदेदान्तानां वि-ध्यादिशेषत्वं वाच्यमित्यर्थः । ननु तेषां मन्त्रवत् स्वातन्त्रयमस्तु नार्थ-वादवाद्देध्येकवाक्यत्वमित्याशङ्कृच दष्टान्तासिद्धिमाह ॥ मन्त्राणांचे-ति ॥ प्रमाणिठक्षणेऽर्थवाद्रुक्षणचिन्तानन्तरं मन्त्रचिन्ता न कता "इषेत्वा" इति मन्त्रे"छिनद्भि" इत्यध्याहाराच्छाखाच्छेदनक्रियाप्रती-तेः "अग्निर्मूर्द्धा" इत्यादौ च क्रियासाधनदेवतादिप्रतीतेर्मन्त्राः श्रुत्या-दिभिः कतौ विनियुक्ताः, ते किमुचार्मात्रेणादृष्टं कुर्वन्तः कतावुपकु-

१ ब्रह्मप्रतिपादनम् । २ प्रमाणलक्षणं द्वादशलक्षण्याः प्रथमाध्यायस्तस्मिन्

धनां भिधायित्वेन कर्मसमवायित्वमुक्तम्। न क-चिद्रपि वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेणार्थव-त्ता दृष्टा उपपन्ना वा। न च परिनिष्ठिते वस्तुस्व-रूपे विधिः सम्भवति, क्रियाविषयत्वाद्विधेः। तस्मात् कर्मापेक्षितकर्त्तदेवतादिस्वरूपप्रकाश-

र्वन्ति,उत दष्टेनैवार्थस्मरणेनेति सन्देहे चिन्तादिनाप्यध्ययनकालावग-तमन्त्रार्थस्य स्मृतिसम्भवाददृष्टार्था मन्त्रा इति प्राप्ते सिद्धान्तः। "अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ" इति लोकवेदयोर्वाक्यार्थस्याविशेपान्मन्त्र-वाक्यानां दृष्टेनैव स्वार्थप्रकाशनेन ऋतूपकारकत्वसम्भवात् दृष्टे सम्भ-वति अदृष्टकल्पनानुपपत्तेः फलवदनुष्टानापेक्षितेन क्रियातत्साधन-स्मरणेन द्वारेण मन्त्राणां कर्माङ्गत्वम् । "मन्त्रैरेवार्थः स्मर्तव्यः" इति नियमस्त्वदृष्टार्थ इति । तथा चार्थवादानां स्तुतिपदार्थद्वारा पदैकवाक्यत्वं विधिभिर्मन्त्राणां तु वाक्यार्थज्ञानद्वारा तैर्वाक्यैकवा-क्यत्वमिति विभागः। नन्वस्तु कर्मप्रकरणस्थवाक्यानां विध्येकवा-क्यत्वं, वेदान्तानां तु सिद्धे प्रामाण्यं किं न स्या दिति तत्राह ॥ न क्वचिदिति ॥ वेदान्ता विध्येकवाक्यत्वेनैवार्थवन्तः सिद्धार्था वेदक-त्वान्मन्त्रार्थवादादिवदित्यर्थः, अन्यत्रादृष्टापि वेदान्तेषु कल्प्यतामिति तत्राह ॥ उपपन्नावेति ॥ नेत्यनुषङ्गः । सिद्धे फलाभावस्योक्तत्वादि-ति भावः। तर्हि ब्रह्मण्येव स्वार्थे विधिः कल्प्यतां रुतं वेदान्तानां वि-ध्यन्तरशेषत्वेनेत्यत आह ॥ नचेति॥ ननु "द्धा जुहोति" इति सिद्धे दधनि विधिर्दष्टसत्राह ॥ क्रियेति ॥ दध्नः कियाँसाधनस्यप्रयुज्यमान-तया साध्यत्वाद्विधेयता, निष्कियब्रह्मणः कथमप्यसाध्यत्वाच विधे-यत्वमित्यर्थः । भाडमतमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ स्वयमेवारुचि

१ अप्तिहोत्रं जुहुयादितिविहितहोमक्रियासाधनस्य।

ंनेन क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानाम् । अथ प्रंक-रणान्तरभयान्नेतदभ्यूपगम्यते, तथापि स्ववान क्यगतोपासनादिकर्मपरत्वम् ।तस्मान्न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वमिति प्राप्ते उच्यते॥

तत्तु समन्वयात् ॥ ४ ॥ स्वर्धः तुशब्दः पूर्वपक्षव्याद्यत्यर्थः।तत् ब्रह्म् सर्व-शक्ति जगदुत्पतिस्थितिलयकारणं वेदान्तशा-स्रादेव अवगम्यते । कथं? समन्वयात् । सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येणेव तस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि "सदेव सोम्येद-

वदन् पक्षान्तरमाह ॥ अथेति ॥ सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे ॥ तु राब्द इति॥तद् ब्रह्म वेदान्तप्रमाणकम् इति प्रतिज्ञातेऽर्थे हेतुं पृच्छति॥क-थामिति॥ हेतुमाह॥सिमिति॥अन्वयस्तात्पर्यविषयत्वं, तस्मादित्ये-व हेतुः तात्पर्यस्य सम्यक्त्वम् अखण्डार्थविषयकत्वं सूचियतुं सम्पदं प्रतिज्ञान्तर्गतमेव तथा चाखण्डं ब्रह्म वेदान्तजप्रमाविषयः वेदान्त-तात्पर्यविषयत्वात्।यो यहाक्यतात्पर्यविषयः स तहाक्यप्रमेयः, यथाक-र्मवाक्यप्रमेयो धर्म इति प्रयोगः।वाक्यार्थस्याखण्डत्वम् असंसृष्टत्वं,वा-क्यस्य चाखण्डार्थकत्वं, स्वपदोपस्थिता ये पदार्थाखेषां यः संसर्गः तद-गोचरप्रमाजनकत्वम् । न चेदमप्रसिद्धम् । प्ररुष्टप्रकाशश्चन्द्र इत्यादि-लक्षणवाक्यानां लोके लक्षणयां चन्द्रादिव्यक्तिमात्रप्रमाहेतुत्वात् स-र्वपदरुक्षणा चाविरुद्धा । सर्वैरर्थवादपदैरेकस्याः स्तुतेर्रुदेयत्वाङ्गी-कारात्। तथा सत्यज्ञानादिपदैरखण्डं ब्रह्म भातीति न पक्षासिद्धिः।

मग्रआसीत्", "एकमेवाहितीयम्" "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्" । "तदेतद् ब्रह्मापूर्वम-'नपरमृतरमबात्यम्" "अयमात्माब्रह्म सर्वानु-

नापि हेत्वसिद्धिः । उमक्रमादिलिङ्गैर्वेदान्तानामहितीयाखण्डब्रह्मणि तात्पर्यनिर्णयात् तत्र छान्दोग्यषष्ठे उपक्रमं दर्शयति ॥ सदेवेति । उद्दालकः पुत्रमुवाच, "हे सौम्य प्रियदर्शन इदं सर्वं जगद् अये उत्प-तेः प्राकाले सदबाधितं ब्रह्मैवासीत् "। एवकारेण जगतः पृथक्सत्ता निषिध्यते । सजातीयविजातीयस्वगतभेदनिरासार्थम् "एकमेवादि-तीयम् " इति पदत्रयम् । एवमदितीयं ब्रह्मोपकम्य "ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्" इत्युपसंहति । इदमुपक्रमोपसंहारैकरूप्यं तार्त्पर्यलिङ्गम् तथा "तन्वमसि " इति नवकृत्वोऽभ्यासः । रूपादिहीनादितीयब्रह्मणो मा-नान्तरायोग्यत्वात् अपूर्वत्वमुक्तम्, "अत्र वाव किल सत् सौम्य न विभालयसे" इति सङ्घाते स्थितं प्रत्यग्**ब**ह्म न जानासीत्यर्थः।"त-स्य तावदेव चिरं यावन विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये" इति ब्रह्मज्ञानात् फलमुक्तं विदुषस्तस्य यावत् कालं देहो न विमोध्यते तावदेव देहपा-तपर्यन्तो विलम्बः। अथ देहपातानन्तरं विद्यान् ब्रह्म सम्पत्स्यते वि-देहकैवल्यमनुभवतीत्यर्थः । "अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य " इत्या-बिद्दतीयज्ञानार्थोऽर्थवादः । मृदादिदृष्टान्तैः प्ररुत्यतिरेकेण विकारो नास्तीत्युपपत्तिरुक्ता । एवं पट्टिधानि तात्पर्यलिङ्गानि व्यस्तानि सम-स्तानि वा प्रतिवेदान्तं दृश्यन्त इत्यैतरेयकोपकमवाक्यं पठति॥ "आत्मा वै" इति ॥ बृहदारण्यके मधुकाण्डोपसंहारवाक्यं सदात्म-नो निर्विशेषत्वार्थमाह॥तदेतदिति॥ मायाभिर्बहुरूपं तद् ब्रह्म। ए-तदापरोक्षम्। अपूर्वे कारणशृन्यम् । अनपरं कार्यरहितम् अनन्तरं जा-त्यन्तरम् अस्य नास्तीत्यनन्तरम्, एकरसमित्यर्थः। अबाह्मम् अद्दितीय-

भूः"। "ब्रह्मेवेद्ममृतं पुरस्ताद्" इत्यादीनिं। न च तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते समन्वयेऽगम्यमाने ऽर्थान्तरकल्पना युक्ता, श्रु-तहान्यश्रुतकल्पनाप्रसङ्गात्। न च तेषां कर्त्रः वृत्ता स्वरूपप्रतिपादनपरतावसीयते। "तत् केन कं पश्येद्" इत्यादिक्रियाकारकफल्जनिराकरणश्रु-तेः। न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेऽपि प्रत्य-क्षादिविषयत्वं ब्रह्मणः। "तत्त्वमिस" इति ब्र-

म्। तस्यापरोक्षत्वमुपपादयति ॥ अयमिति ॥ सर्वमनुभवतीति स-र्वानुभूः, चिन्मात्रमित्यर्थः । ऋग्यजुःसामवाक्यान्युक्का आथर्वणवा-क्यमाह ॥ ब्रॅह्मेवेदिमिति ॥ यत् पुरस्तात् पूर्वदिग्वस्तुजातमिदमब्रह्मै-वाविदुषां भाति तदमृतं ब्रह्मेव वस्तु इत्यर्थः । आदिपदेन "्सत्यं ज्ञानम्" इत्यादिवाक्यानि गृद्यन्ते ।नन्वस्तु ब्रह्मणसात्पर्यविषयत्वं वे-दान्तानां कार्यमेवार्थः किं न स्यादिति तत्राह ॥ न चेति ॥ वेदान्तानां ब्रह्मणि तात्पर्ये निश्रीयमाने कार्यार्थत्वं न युक्तं "यत्परः शब्दः स श-ब्दार्थः" इति न्यायादित्यर्थः । यदुक्तमर्थवादन्यायेन वेदान्तानां कर्जा-दिस्तावकत्विमिति तत्राह ॥ न च तेषा मिति ॥ तेषां कर्मशेषस्ताव-कत्वं न भाति किंतु ज्ञानद्दारा कर्म तत्साधननाशिक्रुमेव, तत्तत्र वि-बाकाले " कः कर्ता केन करणेन कं विषयं पश्येद् " इति श्रुतेरित्यर्थः, अर्थवादानां तु स्वार्थे फलाभावात् स्तुतिलक्षणिति भावः। यदुक्तं सिद्धत्वेन मानान्तरवेयं ब्रह्म, नृ वेदार्थ इति तत्राह ॥ न च परीति॥ "तत्त्वमसि" इति शास्त्रमन्तरेणेतिसम्बन्धः । धर्मी न वेदार्थः साध्य-त्वेन पाकवन्मानान्तरवेयत्वात् । यदि वेदं विना धर्मस्यानिर्ण-यान मानान्तरवेयता तदा ब्रह्मण्यपि तुल्यम् । यञ्चोक्तं निष्फठत्वा-

ह्मात्मभावस्य शास्त्रमन्तरेणानवगर्भ्यमानव्वा-त् । यत् हेयोपादेयरहितत्वादुपदेशानर्थक्यमि-ति, नैष दोषः। हेयोपादेयशून्यब्रह्मात्मतावग-मादेव सर्वक्केशप्रहाणात् पुरुषार्थसिद्धेः।देवता-दिप्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगतोपासनार्थत्वे-ऽपि न कश्चिद्विरोधः। नतु तथा ब्रह्मण उपास-नाविधिशेषत्वं सम्भवति। एकत्वे हेयोपादेयभू-न्यतया क्रियाकारकादिहैतविज्ञानोपमर्दोपप-त्तेः। न हि एकत्वविज्ञानेनोन्मथितस्य द्वेतवि-

द् ब्रह्म न वेदार्थ इति तदनूय परिहरति ॥ यात्त्वित्यादिना ॥ रहि-तत्वाद्भिनत्वाद् ब्रह्मण इति शेषः। यद्प्युक्तम् "उपासनापरत्वं वेदा-न्तानाम् " इति तत्र किं प्राणपञ्चाग्न्यादिवाक्यानामुत सर्वेषामिति ? तत्रायमङ्गीकरोति ॥ देवतादीति ॥ श्रेष्ठत्वादिगुणः फलं चादिशब्दा-र्थः न दितीयः विधिशृन्यानां " सत्यज्ञानम् " इत्यादीनां स्वार्थे फ-लवतामुपासनापरत्वकल्पनायोगात् । किञ्च तदर्थस्य ब्रह्मणस्तच्छे-षत्वं ः ज्ञानात् प्रागूर्ध्वं वा ? आये, अध्यस्तगुणवतस्तस्य तच्छेपत्वे-ऽपि न द्वितीय इत्याह ॥ नतु तथेति ॥ प्राणादिदेवतावदित्यर्थः। "अहं ब्रह्मास्मि" इत्येकत्वे ज्ञाते सति हेयोपादेयशृ्न्यतया ब्रह्मात्म-नः फलाभावादुपास्योपासकदैतज्ञानस्य कारणस्य नाशाच नोपास-नाशेषत्वमित्याह ॥ एकत्व इति ॥ दैतज्ञानस्य संस्कारवठात् पुनरु-दुये विधानमिति नेत्याह ॥ न हीति॥ टढस्येति शेषः । भ्रान्तित्वानि-श्रयो दाढर्च, संस्कारात्थं तु भ्रान्तित्वेन निश्चितं न विधिनिमित्तम् । "येनेति" उपासनायां कारणस्य सन्वेनेत्यर्थः । वेदप्रामाण्यस्य व्यापकं

ज्ञानस्य पुनः सम्भवोऽस्ति, येनोपासनाविधि-शेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्येत । यद्यप्यन्यत्र वेदवा-क्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेण प्रमाणत्वं न दृष्टं, तथाप्यात्मविज्ञानस्यफलपर्यन्तत्वान्न तद्विषय-स्य शास्त्रस्य त्रामाण्यं शक्यं त्रत्याख्यातुम् ।न चानुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं येनान्यत्र हुष्टं नि-दर्शनमपेक्षेत । तस्मात् सिद्धं ब्रह्मणःशास्त्रप्रमा-णकत्वम् ।

क्रियार्थः त्वमनुवदति ॥ यद्यपीति ॥ कर्मकाण्डेऽर्थवादादीनामित्यर्थः तथा च व्यापकाभावाद्देदान्तेषु व्याप्याभावानुमानमिति भावः । वे-दान्ता न स्वार्थे मानं अक्रियार्थुनात् , "सोऽरोदीत्" इत्यादिवदित्य-नुमाने निष्फरार्थकत्वमुपाधिरित्याह ॥ तथापीति ॥ अर्थवादानां निष्फलस्वार्थमानत्वेऽपीत्यर्थः । तद्दिपयस्य तत्कारणस्य स्वार्थे ब्र-ह्मात्मनीति शेषः । सफलज्ञानकरणत्वेन वेदान्तानां स्वार्थे मान-त्वसिद्धेर्न क्रियार्थकत्वं तब्बापकमिति भावः । ननु माभूद्देदप्रामा-ण्यस्य व्यापकं, क्रियार्थकत्वं व्याप्यं तु भविष्यति तदभावाद्देदा-न्तानां प्रामाण्यं दुर्ज्ञानिमिति नेत्याह ॥ न चेति ॥ येन वेदप्रामा-ण्यं स्वस्यानुमानगरम्यत्वेनान्यत्र कचिद् दष्टं दष्टान्तमपेक्षेत तदेव ना-स्तीत्यर्थः । चक्षुरादिवद्देदस्य स्वतः प्रामाण्यज्ञानानः तब्बाप्तिलिङ्गाय-पेक्षा। प्रामाण्यसंशये नु फलवदज्ञाता बाधितार्थतात्पर्यात् प्रामाण्य-निश्रयो न क्रियार्थत्वेन " करूपे पतेद्" इति वाक्ये व्यभिचारादिति भावः । वर्णकार्थमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ समन्वयादित्यर्थः । विधिवाक्यानामपि फलवदज्ञातार्थत्वेन प्रामाण्यं तत्तुल्यं वेदान्ता-

अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते "यद्यपि शास्त्रप्रमा-णकं ब्रह्म तथापि प्रतिपत्तिविधिविषयतयेव शा-स्रेण ब्रह्म समर्प्यते, यथा यूपाह्वनीयादीन्य-छोकिकान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते

नामपीति स्थितम् । एवं पदानां सिद्धेऽर्थे व्युत्पत्तिमिच्छतां ब्रह्मना स्तिकानां मतं ब्रह्मणो मानान्तरायोग्यत्वात् सफलत्वाच वेदान्तैक मेयत्वमित्युक्तया निरस्तम् । सम्प्रति सर्वेषां पदानां कार्यान्वितार्थे श क्तिमिच्छतां विधिशेषत्वेन प्रत्यग्ब्रह्म वेदान्तैर्योध्यते न स्वातन्त्र्ये णेति वदतां वृत्तिकाराणां मतनिरासाय सूत्रस्य वर्णकान्तरमारभ्यते तत्र वेदान्ताः किमुपासनाविधिशेषत्वेन ब्रह्म बोधयन्ति उत स्वात-न्त्र्येणेति ? इति सिद्धे व्युत्पच्यभावभावाभ्यां संशये पूर्वपक्षमाह ॥ अत्रापर इति ॥ ब्रह्मणो वेदान्तवेयत्वोक्तौ वृत्तिकाराः पूर्वपक्षयन्ती-त्यर्थः । उपासनातो मुक्तिः पूर्वपक्षे तत्त्वज्ञानादेवेति सिद्धान्ते फलं विधिर्नियोगः तस्य विषयः प्रतिपत्तिरुपासना । अस्याः को विषयः, इत्याकाङ्घायां सत्यादिवाक्यैंविधिपरेरेव ब्रह्म समर्प्यत इत्याह ॥ प्र-तिपत्तीति ॥ विधिविषयप्रत्तिपतिविषयतयेत्यर्थः । विधिपराद्याक्यात्त-च्छेपलाभे दष्टान्तमाह ॥ यथेति ॥ "यूपे पशुं बधाति" "आहवनीये जुहोति" "इन्द्रं यजेत" इति विधिषु के यूपादयः, इत्याकाङ्कायां "यूपं तक्षत्यष्टालीकरोति" इति तक्षणादिसंस्कृतं दारु यूपः। "अग्नी-नादधीत" इत्याधानसंस्कृतोऽग्निराहवनीयः।"वज्रहस्तः पुरन्दर" इति विधिपरेरेव वाक्यैः समर्प्यन्ते तहद् ब्रह्मेत्यर्थः।विधिपरवाक्यस्यापि अ-न्यार्थबोधित्वे वाक्यभेदः स्यादिति शङ्कानिरासार्थमपिशब्दः । माना-न्तराज्ञातान्यपि शेषतयभेच्यन्ते न प्रधानत्वेनेति न वाक्यभेदः, प्रधाना-र्थभेदस्यैव वाक्यभेदकत्वादिति भावः।नन् कषड्विधलिङ्गेस्तात्पर्यविषय- तहत्। कृते एतत् ? प्रवित्तिनिवृत्तिप्रयोजनंता-च्छास्रस्य; तथा हिशास्त्रतात्पर्यविदं आहुः, "हः ष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्" इति,चोदनेतिः क्रियायाः प्रवर्तकं वचनम् । तस्य. ज्ञानमुपदे-शः। "तद्भृतानां क्रियार्थेन समाम्नायः" "आ-म्नायस्य क्रियार्थेत्वादानर्थक्यमतदर्थानामि-ति" च। अतः पुरुषं क्रचिद्विषयविशेषे प्रवर्तयत्

स्य ब्रह्मणः कुतो विधिविशेषस्वमिति शङ्कृते ॥कुत इति॥ वृद्धव्यवहारं-ण हि शास्त्रतात्पर्यनिश्रयः। वृद्धव्यवहारे च श्रोतुः प्रवृत्तिनिवृत्ती उदि-श्यामप्रयोगो दश्यते। अतः शास्त्रस्यापि ते एव प्रवोजने, ते च कार्यज्ञान-जन्ये इति कार्यपरत्वं शास्त्रस्य ततः कार्यशेवत्वं ब्रह्मण इत्याह ॥प्रवृत्ती-ति॥शास्त्रस्य नियोगपरत्वे वृंदसम्मतिमाह॥तथा हीत्यादिना॥िक-या कार्य, नियोगो विधिः, धर्मोऽपूर्वमित्यनर्थान्तरम्। को वेदार्थः, इत्या-काङ्कायां शाबरभाष्यकतोक्तम्॥ हृष्टो होति ॥ तस्य वेदस्य कार्यं वेदार्थः इत्यत्रचोदनासूत्रस्थं भाष्यमाह ॥चोदनेति॥ कियाया नियोगस्य ज्ञान-द्दारा प्रवर्तकं वाक्यं चोदनेत्युच्यत इत्यर्थः । शबरस्वामिसंमति-मुक्का जैमिनिसंमतिमाह॥ तस्य ज्ञानिमिति॥ तस्य धर्मस्य ज्ञा-पकम् अपौरुषेयविधिवाक्यमुपदेशः तस्य धर्मेणाव्यतिरेकादित्यर्थः । पदानांकार्यान्वितार्थे शक्तिरित्यत्र सूत्रं पठित ॥ तद्भूतानामिति ॥ तत्तत्र वेदे भूतानां सिद्धार्थनिष्ठानां पदानां कियार्थेन कार्यवाचिना लिङ्कान दिपदेन समाम्नायः सहोचारणं कर्तव्यम् । पदार्थज्ञानस्य वाक्यार्थरूप-कार्यधीनिमित्तत्वादित्यर्थः। कार्यान्वितार्थे शक्तानि पदानि कार्यवाचिप देन सह पदार्थः स्मृतिहारा कार्यमेव वाक्यार्थं बौधयन्तीति भावः।फलि-

१ श्रावरसम्मितिम् । २ एते शन्दाः समानार्थका इत्यर्थः ।

अ• १। पा०

कुर्काश्चिद्विषयिवशेषान्निवर्तयञ्चार्थवच्छासं, त-च्छेषत्या चान्यदुपयुक्तं, तत्सामान्याद्वेदान्ता-नामपि तथेवार्थवच्वं स्यात्। सित च विधिपर-त्वे यथा स्वर्गादिकामस्याग्निहोत्रादि साधनं विधीयते, एवममृतत्वकामस्य ब्रह्मविज्ञानं वि-धीयते इति युक्तम्। नन्विह जिज्ञास्यवेठक्षण्य-मुक्तम् कर्मकाण्डे भव्यो धर्मो जिज्ञास्यः, इह-तु भूतं नित्यनिर्वतं ब्रह्म जिज्ञास्यमिति। तत्र-धर्मज्ञानफठादनुष्ठानापेक्षाद्विठक्षणं ब्रह्मज्ञान-फळं भवितुमहिति। नाहित्येवं भवितुम्। कार्य

तमाह ॥अत इति ॥यतो वृद्धा एवमाहुः, अतो विधिनिषेधवाक्यमेव शास्त्रम्, अर्थवादादिकं तु तच्छेषतयोपक्षीणं, तेन कर्मशास्त्रेण सामान्यं शास्त्रत्वं, तस्माहेदान्तानां कार्यपरत्वेनैव अर्थवच्वं स्यादित्यर्थः । ननु वेदान्तेषु नियोज्यस्य विधेयस्य चादर्शनात् कथं कार्यधीरिति तत्राह् ॥ सति चेति ॥ ननु धर्मब्रह्मजिज्ञासासूत्रकाराभ्यामिह काण्डहये-ऽर्थमेद उक्तः, एककार्यार्थत्वे शास्त्रभेदानुपपनेः । तत्र काण्डहये जिन्ज्ञास्यभेदे सति फठवैठक्षण्यं वाच्यम् । तथा च न मुक्तिफठाय ज्ञानस्यभेदे सति फठवैठक्षण्यं वाच्यम् । तथा च न मुक्तिफठाय ज्ञानस्य विधेयता, मुक्तेर्विधेयित्रयाजन्यत्वे कर्मफठादिविशेषप्रसङ्गादविशेष जिज्ञास्यभेदासिद्धेः । अतः कर्मफठविठक्षणत्वान्तित्यसिद्ध मुक्ते-खब्धअकज्ञानविधिरयुक्त इत्याशङ्कृते ॥ नन्विहेति ॥ मुक्तेः कर्मफठाहै-ठक्षण्यमासिद्धमिति तद्र्थं ज्ञानं विधेयम् । न च तर्हि सफठं कार्यमेव वे दान्तेष्वपि जिज्ञास्यमिति तद्रदासिद्धेरिति वाच्यम् , इष्टत्वात् । न च ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वसूत्रविरोधः, ज्ञानविधिशेषत्वेन सूत्रकता ब्रह्मप्र-

ंविधित्रयुक्तस्येव ब्रह्मणः त्रतिपाद्यमानव्वात्। "आत्मा वा अरे द्रष्ठव्यः" "य आत्मापहतपा-प्मा सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः" "आ-त्मेत्येवोपासीत""आत्मानमेवलोकमुपासीत" "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" इत्यादिषु हिं विधाने-षु सत्सु "कोऽसावात्मा किं तद् ब्रह्म" इत्याका-ङ्कायां तत्स्वरूपसमर्पणेन सर्वे वेदान्ता उप-युक्ताः, "नित्यः सर्वगतो नित्यतृप्तो नित्यशुद्ध-बुद्दमुक्तस्वभावो विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'' इत्येव-मादयः। तदुपासनाच्च शास्त्रदृष्टोऽदृष्टो मोक्षः फ-लं भविष्यति। कर्तव्यविध्यननुप्रवेशे तु वस्तु-मात्रकथने हानोपादानासम्भवात् "सप्तद्वीपा वसुमतीः "राजाऽसौ गच्छतिः इत्यादिवाक्य-वद्वेदान्तवाक्यानामानर्थक्यमेव स्यात् । नन् वस्तुमात्रकथनेऽपि "रञ्जुरियं नायं सर्पः" इ-

तिपादनादिति परिहरित ॥ नाईत्येविमिति ॥ ब्रह्मणो विधिप्रयुक्तत्वं-र्फुटयति॥आत्मावा इति॥"ब्रह्म वेद" इत्यत्र ब्रह्मभावकामो त्रह्म-वेदनं कुर्यादिति विधिः विपरिणम्यत इति द्रष्टव्यम् । लोकं ज्ञानस्वरूपं वेदान्तानेवार्थतो दर्शयति ॥ नित्य इति ॥ ननु किं विधिफलमिति-तदाह॥तदुपासनादिति॥प्रत्यंग्बह्मोपासनाद्बह्मविदाप्नोति परम्" इति शास्त्रोक्तो मोक्षः स्वर्गवल्लोकाप्रसिद्धः परुगमित्यर्थः । ब्रैह्मणः क-र्तव्योपासनाविषयकविधिशेषत्वानङ्गीकारे बाधकमाह ॥ कर्तव्येति॥

त्यादो भ्रान्तिजनितभीतिनिवर्तनेन र्थवच्वं ह-ष्टम्। तथेहाण्यसंसायात्मवस्तुकथनेन संसारि-चभ्रान्तिनिवर्तनेनार्थवच्वं स्यात् । स्यादेतदेवं यदि रञ्जुस्वरूपश्रवण इव सर्पभ्रान्तिः संसा रित्वभ्रान्तिर्व्रह्मस्वरूपश्रवणमात्रेण निवर्तेत, न तु निवर्तते । श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं सुखदुः-खादिसंसारित्वधर्मदर्शनात् । "श्रोतव्यो मन्त-व्यो निदिध्यासितव्यः" इति च श्रवणोत्तरका-ख्योर्मनननिदिध्यासनयोर्दर्शनात् । तस्मात् प्रतिपत्तिविधिविषयतयैव शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्मा-भ्युपगन्तव्यमिति"।

विध्यसम्बद्धिसद्द्वोधे प्रवृत्त्यादिफलाभावाद्देदान्तानां वैफल्यं स्या-दित्यर्थः।निविति शङ्का स्पष्टार्था । दृष्टान्तवैषम्येन परिहरिता। स्यादिति एतद्र्यवत्त्वमेवं चेत् स्यादित्यर्थः । एवंशब्दार्थमाह ॥ यदीति ॥ किं-च, यदि ज्ञानादेव मुक्तिखदा श्रवणजन्यज्ञानानन्तरं मननादिविधिर्नस्यात्, तिद्द्येश्च कार्यसाध्या मुक्तिरित्याह ॥ श्रोतव्य इति ॥ शब्दानां कार्यान्वितशक्तेः प्रवृत्त्यादिफलस्यैव शास्त्रत्वात् सिद्धे फलाभावान्मननादिविधेश्च कार्यपरा वेदान्ता इति पूर्वपक्षमुपसंहरित ॥ तन्सादिति ॥ वेदान्ता न विधिपराः स्वार्थे फलवच्चे सित नियोज्यविध्रत्वात्, "नायं सर्पः" इति वाक्यवत् "सोऽरोदीत्" "स्वर्गकामो यजेत" इति वाक्ययोनिरासाय हेतौ विशेषणद्दयमिति सिद्धान्तयति ॥ अत्रेति ॥ यदुक्तं मोक्षकामस्य नियोज्यस्य ज्ञानं विधेयमिति तन्ने-

९ नियोज्यः सत्र कार्यं यः स्वकीयस्त्रेन बुध्वते इत्यत्रोक्तलक्षणकः ।

अत्राभिधीयते, न, कर्मब्रह्मविद्याफलयोंवैं-**लक्षण्यात्।शारीरं वाचिकं मानसं च कर्म** श्रु-तिस्मृतिप्रसिद्धं धर्मारूयं यद्विषया जिज्ञासाः; "अथातो धर्मजिज्ञासा" इति सूत्रिता। अधुमी ऽपि हिंसादिः प्रतिषेधचोदनालक्षणस्त्रात् जि-ज्ञास्यः परिहाराय । तयोश्चोदनाळक्षुणयोरथी-नर्थयोर्धर्माधर्मयोः फले प्रत्यक्षे सुखदुःस्वेशरी-रवाङ्मनोभिरेवोपभुज्यमाने विषयेन्द्रियसंयो-गजन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे । मनु-ष्यत्वादारभ्य ब्रह्मान्तेषु देहवत्सु सुखतारत-म्यमनुश्रूयते । ततश्च तद्वेतोर्धर्मस्य तारतम्यं

त्याह ॥ नेति ॥ मोक्षो न विधिजन्यः कर्मफठविरुक्षणत्वादात्मव-दित्यर्थः । उक्तहेतुज्ञानाय कर्मतत्फले प्रपञ्चयति ॥ शारीरमित्यादिना वर्णितं संसाररूपम् अनुवदतीत्यन्तेन॥ अथवेदाध्ययनानन्तरम् । अतो वेदस्य फलवदर्थपरत्वात् धर्मनिर्णयाय कर्मवाक्यविचारः कर्त-व्य इति सूत्रार्थः । न केवलं धर्माख्यं कर्म किं तु अधर्मोऽपीत्याह ॥ ॥ अधर्मोऽपीति ॥ निषेधवाक्यप्रमाणकत्वादित्यर्थः । कर्मोक्ता फ-लमाह ॥ तयोरिति ॥ मोक्षस्तु अतीन्द्रियो विशोकः शरीरायभोग्यो विषयायजन्योऽनात्मवित्स्वप्रसिद्ध इति वैलक्षण्यज्ञानाय प्रत्यक्षत्वा-दीनि विशेषणानि । सामान्येन कर्मफलमुक्का धर्मफलं पृथक् प्रपञ्च-यति ॥ मनुष्यत्वादिति ॥ "सं एको मानुष आनन्दस्ततः शतगुणो गन्धर्वादीनाम्" इति श्रुतेरनुभवानुसारित्वमनुशब्दार्थः । ततश्र सु-खतारतम्यादित्यर्थः । मोक्षस्तु निरतिशयस्तत्साधनं च तच्चज्ञानमेक-

गम्यंते।धर्मतारतम्यादधिकारितारतम्यं।प्रिसि-दं चार्थित्वसामर्थ्यादिकृतमधिकारितारतम्यम्। तथाचयागाद्यनुष्ठायिनामेवविद्यासमाधिविशे-षादुत्तरेण पथा गमनम्।केवछैरिष्टापूर्तदत्तसा-धनैर्धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनम्।तत्रा-पि सुखतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च शासाद् "यावत्सम्पातमुषित्वा"इत्यस्माद्गम्यते।तथा मनुष्यादिषुनारकस्थावरान्तेषु सुखळवश्चोदना-

रूपिमिति वैलक्षण्यम् । किंच साधनचतुष्टयसम्पन्न एकरूप एव मोक्षवियाधिकारी । कर्मणि तु नानाविध इति वैलक्षण्यमाह ॥ ध-मेति ॥ गम्यते न केवलं किंतु प्रसिद्धं चेत्यर्थः । अधित्वं फलकामि-त्वम् । सामर्थ्यं लैकिकं पुत्रादि । आदिपदादिद्दैन्त्वं शास्त्रानिन्दित-त्वं च । किंच, कर्मफलं मार्गप्राप्यं, मोक्षस्तु नित्याम इति भेदमाह ॥ तथेति ॥ उपासनायां चित्तस्थैर्यप्रकर्षादिमार्गेण ब्रह्मलोक-गमनं "तेऽचिषम्" इत्यादिना श्रूयत इत्यर्थः ।

> "अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम् । आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते"॥ "वापीकृपतडम्बादि देवतायतनानि च। अन्तप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते"॥ "शरणागतसन्त्राणं भूतानां चाप्यहिंसनम्।

१ कमकाण्डे क्रियाकर्वादिस्त्रक्पिवभागिवज्ञानेवान् विद्वान् पाद्यो न ब्रह्मात्मैकत्विव द्याता, जस्य ति ध्यिकि जुरत्वान् । अत एव भगवानिवद्वद्विषयत्वं शास्त्रस्य वर्णयाम्बभूव । तथा च विद्वत्त्वस्याधिकारिविद्याषणत्यानद्वीकारे पशुगूद्वादीनामपि अधिकारो दुर्वारः स्यात् ।

लक्षणधर्मसाध्य एवेति गम्यते तारतम्येनं वर्त-मानः।तथोर्ध्वगतेष्वधोगतेषुच देहवत्सुदुःखता-रतम्यदर्शनात्तद्देतोरधर्मस्य प्रतिषेधचोदनाल-क्षणस्य तदनुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्यते । एवमविद्यादिदोषवतां धर्माधर्मतारतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपूर्वकं सुखदुःखतारतम्यमनित्यं संसाररूपं श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धम् । तथा च श्रुतिः "न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययो-रपहतिरस्ति" इति, यथा वर्णितं संसाररूपम-नुवद्ति । "अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये-

बहिर्वेदि च यद्दानं दत्तमित्यभिधीयते"॥

तत्रापि॥ चन्द्रलोकेऽपीत्यर्थः । सम्पति गच्छित अस्माङ्ठोकादमुं लोकमनेनित सम्पातः कर्म, यावत् कर्म भोकव्यं तावत् स्थित्वा पुन-रायान्तीत्यर्थः । मनुष्यत्वाद्ध्वंगतेषु सुबस्य तारतम्यमुक्का अधोगतेषु तदाह ॥ तथिति ॥ इदानीं दुःखतद्वेनुतदनुष्टायिनां तारतम्यं वदन् अधर्मफलं प्रपञ्चयित ॥तथोध्विमिति॥ द्विविधं कर्मफलं मोक्षस्य त-देलक्षण्यज्ञानाय प्रपञ्चितमुपसंहरित ॥ एविमिति ॥ अस्मिताकाम-क्रोधभयान्यादिशब्दार्थः। "ते तं भुक्का स्वर्गलोकं विशालम्" इत्यायाः स्मृतिः काष्टोपचयात् ज्वालोपचयदर्शनात् फलतारतम्येन साधनता-रतम्यानुमानं न्यायः । श्रुतिमाह् ॥ तथा चेति ॥ मोक्षो न कर्मफलं कर्मफलविरुद्धातीन्द्रियत्वविशोकत्वशरीरायभोग्यत्वादिधर्मवच्चात् व्यतिरेकेण स्वर्गादिवदिति न्यायानुष्राह्यां श्रुतिमाहं ॥अद्गर्रारमिति ॥ वावेत्यधारणे । तच्वतो विदेहं सन्तमात्मानं वैषयिके सुखदुःखेनैव

स्पृशंतः" इति त्रियात्रिययोः स्पर्शनंत्रतिषेधा-स्रोदनालक्षणधर्मकार्यत्वं मोक्षाख्यस्याशरीर-त्वस्य त्रतिषिध्यत इति गम्यते । धर्मकार्यत्वे हि त्रियात्रियस्पर्शनत्रतिषेधो नोपपद्यते । अ-शरीरत्वमेव धर्मकार्यं भवत्विति चेन्न, तस्य स्वा भाविकत्वात् । "अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्व-वस्थितम् । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचिति"। "अत्राणो त्यमनाः शुभ्रः" "असङ्गो त्ययं पुरुषः" इत्यादि श्रुतिभ्यः। अत एवानुष्ठे-यकर्मफलविलक्षणं मोक्षाख्यमशरीरत्वं नित्य-मिति सिद्धम् । तत्र किश्चित्परिणामिनित्यं स्या-

स्पृशत इत्यर्थः । मोक्षश्रेदुपासनारूपधर्मफलं तदेव त्रियमस्तीति तिनिषेधायोग इत्याह ॥ धर्मकार्यत्वे हीति ॥ ननु त्रियं नाम वैषयिकं सुखं तिनिषध्यते, मोक्षस्तु धर्मफलमेव कर्मणां विचित्रदानसामध्यीर्दिति शक्कृते ॥ अशरीरत्वमेविति ॥ आत्मनो देहासाङ्गित्वमशरीर-त्वं तस्यानादित्वान्न कर्मसाध्यतेत्याह ॥ नेति ॥ अशरीरं स्थूलदेह-शून्यं देहेष्वनेकेषु अनित्येषु एकं नित्यमवस्थितं महान्तं व्यापिनं, आपिक्षिकमहत्त्वं वारयति ॥ विभुमिति ॥ तमात्मानं ज्ञात्वा धीरः सन् शोकोपलितं संसारं नानुभवतीत्यर्थः । सूक्ष्मदेहाभावे श्रुति-माह ॥ अत्राण इति ॥ प्राणमनसोः कियाज्ञानशक्त्योर्निषेधात्, त-दर्धानानां कर्मज्ञानेन्द्रियाणां निषेधो हि यतः, अतः श्रुद्ध इत्यर्थः । देहद्वयाभावे श्रुतिः "असङ्गो हि" इति, निर्देहात्मस्वरूपमोक्षस्याना-दिभावत्वे सिद्धे फलिसमाह ॥ अत एवेति ॥ नित्यत्वेऽपि परिणा-

चिस्मिन् विक्रियमाणेऽपि तदेवेदमिति बुंदिनी विहन्यते।यथा पृथिव्यादि जगन्नित्यत्ववादि-नां, यथा च साङ्क्यानां गुणाः। इदं तु पारम् मार्थिकं कूटस्थं नित्यं व्योमवत् सर्वव्यापि सर्व-विक्रियारहितं नित्यत्वतं निरवयवं स्वयं ज्योतिः-स्वभावम्।यत्र धर्माधर्मी सह कार्येण कालत्र-वं च नोपावतंते तदशरीरत्वं मोक्षारूयम्। "अ-न्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच भव्याच्य इत्यादिश्रुतिभ्यः।

मितया धर्मकार्यत्वं मोक्षस्येत्याशङ्क्य नित्यं देधा विभजते ॥ तत्रकिञ्चिदिति ॥ नित्यवस्तुमध्य इत्यर्थः । परिणामि च तन्तित्यं चेति
परिणामिनित्यं आत्मा तु कूटस्थनित्य इतिन कर्मसाध्य इत्याह ॥ इदंित्वति ॥ परिणामिनो नित्यत्वं प्रत्यभिज्ञाकल्पितं मिथ्येव, कूटस्थस्य
तु नाशकाभावान्तित्यत्वं पारमार्थिकं कूटस्थत्वसिद्ध्यर्थं परिस्पृन्दाभावमाह ॥ व्योमविदिति ॥ परिणामाभावमाह ॥ सर्विक्रियारहितमिति ॥ फलानपेक्षित्वान् फलार्थापि कियेत्याह ॥ नित्यतृप्तमिति ॥
तृप्तिरनपेक्षत्वं, विशोकं सुस्रं वा निरवयवत्वान् किया तस्य भानार्थमपि न किया स्वयंज्योतिष्ट्रात्, अतः कूटस्थत्वान् कर्मसाध्यो मोक्ष
इत्युक्तम् । कर्मतत्कार्यासङ्गित्वाच तथेत्याह ॥ यत्रेति ॥ कालानवचिल्नत्वाचेत्याह ॥ कालेति ॥ कालत्रयं च नोपावर्तत इति योग्यतया सम्बन्धनीयम् । धर्मायनवच्छेदे मानमाह ॥ अन्यत्रेति ॥ अन्यदित्यर्थः । कतात् कार्यात् । अकताच कारणात् । भृताद्भव्याच । चकाराद्यतमानाच । अन्ययत् पश्यसि तद्दित्यर्थः । ननु उक्ताः श्रुतयो

अतस्तद्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता। तद्यदि कर्तव्यशेषत्वेनोपदिश्येत तेन च कर्तव्येन सा-ध्यश्चेन्मोक्षोऽभ्युपगम्येत अनित्य एव स्यात्। तत्रैवं सित यथोक्तकर्मफलेष्वेव तारतम्यावस्थि-तेष्वनित्येषु कश्चिदितिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत। नित्यश्च मोक्षः सर्वैमीक्षवादिभिरभ्युपगम्यते। अतो न कर्तव्यशेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः। अ-पि च "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" "क्षीयन्ते चा-

ब्रह्मणः कुटस्थासिङ्गित्वं वदन्तु मोक्षस्य नियोगफठत्वं किं न स्या-दिति तत्राह ॥ अत इति ॥ तत् कैवल्यं ब्रह्मैव, कर्मफलिवलक्षण-त्वादित्यर्थः । ब्रह्माभेदान्मोक्षस्य कूटस्थत्वं धर्मायसिङ्गित्वं चेति भा-वः।यद्या यिज्ञज्ञास्यं तद् ब्रह्म अतः पृथक्जिज्ञास्यत्वात् धर्मायस्पृष्ट-मित्यर्थः । अतःशब्दाभावपाठेऽप्ययमेवार्थः ब्रह्मणो विधिस्पशेंशास्त्र-पृथक्कं न स्यात्, कार्यविलक्षणानिधगतविषयालाभात्। न हि ब्रह्मात्मै-क्यं भेदप्रमाणे जात्रति विधिपरवाक्याल्ल्ब्युं शक्यं न वा तिहना विधेर-नुपपत्तिः योषिदग्न्यैक्योपास्तिविधिदर्शनादितिभावः अथवा मोक्षस्य नियोगासाध्यत्वे फलितं सृत्रार्थमाह ॥अत इति ॥यदत्र जिज्ञास्यं ब्रह्म तत् स्वतन्त्रमेव वेदान्तैरुपदिश्यते, समन्वयादित्यर्थः । विपक्षे दण्डं पा-तयति ॥तद्यदीति॥तत्रेवं सतीति॥मोक्षे साध्यत्वेनानित्ये सतीत्यर्थः ॥अत इति॥ मुक्तेनियोगासाध्यत्वेन नियोज्यालाभात् कर्तव्यनियोगां-भावादित्यर्थः । प्रदीपात् तमोनिवृत्तिवज्ज्ञानादज्ञानिवृत्तिरूपमोक्षस्य दृष्टफलत्वाच न नियोगसीध्यत्वमित्याह ॥अपि चेति॥ "यो ब्रह्माहम्" इति वेद स ब्रह्मैव भवति । परं कारणमवरं कार्यं तद्गुपे तद्धिष्ठाने स्य कर्माणितस्मिन् दृष्टे परावरे" "आनन्दं ब्र-ह्मणो विद्वात्र बिभेति कुतश्चन" "अभयं वे ज-नकप्राप्तोऽसि" "तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मी-ति" "तस्मात्तत्सर्वमभवत्" "तत्र क्रो मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत" इत्येवमाद्याः श्रुतयो ब्रह्मविद्यानन्तरं मोक्षं दर्शयन्त्या मध्ये तत्कृतं-कार्यान्तरं वारयन्ति । तथा "तद्वैतत् पश्यत्रृषि-र्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च" इति ब्र-

तस्मिन् दृष्टे सति अस्य द्रष्टुरनारब्धेफलानि कर्माणि नश्यन्ति । ब्रह्म-णः स्वरूपमानन्दं विद्वान् निर्भयो भवति दितीयाभावात्। "अभयं बह्म प्राप्तोऽसि "। अज्ञानहानात् तज्जीवाख्यं ब्रह्मगुरूपदेशादात्मा-नमेव "अहं ब्रह्मारिम" इत्यवेत् विदितवत्। तस्माद्देदनात्तद्वह्म पू-र्णमभवत् परिच्छेदभ्रान्तिहानादेकत्वम्, "अहं ब्रह्म" इत्यनुभवह्न तत्रानुभवकाले मोहशोकौ न स्त इति श्रुतीनामर्थः, तासां तात्पर्य-माह ॥ ब्रह्मोति ॥ विद्यातत्फलयोर्मध्य इत्यर्थः । मोक्षस्य विधिफलत्वे स्वर्गादिवत् कालान्तरभावित्वं स्यात्। तथा चश्रुतिबाध इति भावः। इतश्र मोक्षो वैधो नेत्याह ॥ तथेति ॥ तद्वह्मैतत् प्रत्यगस्मीति पश्य-न् तस्मात् ज्ञानात्, वामदेवो मुनीन्द्रः शुद्धं ब्रह्म प्रतिपेदे ह तत्र ज्ञाने तिष्ठन् दृष्टवानात्ममन्त्रान् स्वस्य सर्वात्मत्वप्रकाशकान् "अहं मनुः" इत्यादीन् ददर्शेत्यर्थः। यद्यपि स्थितिर्गानिकयाया लक्षणं, ब्रह्मदर्श-नं तु ब्रह्मप्रतिपत्तिकियाया हेतुरिति वैषम्यमस्ति, तथापि "रुक्षण-हेस्वोः कियाया" [३।२। १२६] इति सूत्रेण कियां प्रति रु-. क्षणहेत्वोरर्थयोर्वर्तमानाद्धातोः परस्य लटः शैतृशानचावादेशौ भवत

१ प्रारम्धेतराणि संचितान्यागामीनि चेत्यर्थः ।

ह्मदंर्शनसर्वात्मभावयोर्मध्ये कर्तव्यान्तरवार-णायोदाहार्यम्।यथा तिष्ठन् गायतीति तिष्ठति-गायत्योर्मध्येतत्कर्तृकं कार्यान्तरं नास्तीति ग-म्यते। "त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारंतारयिसः; श्रुतं त्येव मे भगवहृशेभ्य-स्तरित शोकमात्मविद्" इति। "सोऽहं भगवः शोचामि तम्मा भगवाङ्ग्छोकस्य परं पारं तार-यतु" इति "तस्मै मृदितकषायाय तमसः (प-गुपारं दर्शयति भगवान् सनह्कुमारः" इति चै-वमाद्याः श्रुतयो मोक्षप्रतिबन्धनिद्यत्तिमात्रमे-

इति विहितशतृत्रत्ययसामर्थ्यात् तिष्ठन् गायित इत्युक्ते तत्कर्तृकं कार्यान्तरं मध्ये न भातीत्येतावता पश्यन् प्रतिपेदे इत्यस्य दृष्टान्त-माह ॥ यथेति ॥ किञ्च, ज्ञानादज्ञानिवृक्तिः श्रूयते ज्ञानस्य विध्यत्वे कर्मत्वादविद्यानिवर्तकत्वं न युक्तम्, अतो बोधका एव वेदान्ता न विधायका इत्याह ॥ त्वं हीति ॥ भारद्याजादयः षड्ऋष-यः पिप्पठादं गुरुं पादयोः प्रणम्य अचिरे त्वं खल्वस्माकं पिता यस्त्वमविद्यामहोदधेः परं पुनरावृक्तिशृन्यं पारं ब्रह्मविद्याद्ववेनास्मां-स्वारयसि प्रापयसि ज्ञानेनाज्ञानं नाशयसीति यावत् । प्रश्नेवाक्यमुक्ता छान्दोग्यमाह ॥ श्रुतमिति ॥ अत्र तारयत्वित्यन्तमुपक्रमस्थं शेष-मुपसंहारस्थमिति भेदः । "आत्मविच्छोकं तरित" इति भगवज्ञुल्ये-भयो मया श्रुतमेव हि न दृष्टम्, "सोऽहमज्ञत्वात् हे भगवः शोचामि तं शोचन्तं मां भगवानेवं ज्ञानष्ठवेन शोकसागरस्य परं पारं प्रापयतु"

१ प्रभोपनिषद्वाक्यमित्यर्थः ।

वात्मज्ञानस्य फलं दर्शयन्ति तथा चाचार्यप्रंणी-तं न्यायोपखंहितं सूत्रं "दुःखजन्मप्रद्यतिदोष-मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापाया-दपवर्गः" इति । मिथ्याज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मै-कत्वविज्ञानाद्भवति । न चेदं ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञा-

इति नारदेनोक्तः सनत्कुमारस्तस्मै तपसा दग्धिकिल्बिषाय नारदाय तमसः शोकनिदानाज्ञानस्य ज्ञानेन निवृत्तिरूपं परं पारं ब्रह्म दर्शित-वानित्यर्थः "एतयो वेद विहितं गुहायां सोऽवियायन्थि विकिरतिं" इति वाक्यमादिशब्दार्थः । एवं श्रुतेस्तच्वप्रमा मुक्तिहेतुर्न कर्मेत्युक्तम्। तत्राक्षपादगौतममुनिसम्मतिमाह ॥ तथा चेति ॥."गौरोऽहम्" इति मिथ्याज्ञानस्यापाये रागद्देषमोहादिदोषाणां नाशः, दोषापायाद्धर्मीध-र्मस्वरूपप्रवृत्तेरपायः, प्रवृत्यपायात् पुनर्देह्याप्तिरूपजन्मापायः, एवं पाठकमेणोत्तरोत्तरस्य हेतुनाशान्ताशे सित तस्य प्रवृत्तिरूपहेतोरनन्त-रस्य कार्यस्य जन्मनोऽपायात् दुःखध्वंसरूपोऽपवर्गो भवतीत्यर्थः । ननु पूर्वसूत्रे "तन्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः" इत्युक्ते सतीतरपदार्थ-भिन्नात्मतत्त्वज्ञानं कथं मोक्षं साधयतीत्याकाङ्कायां मिथ्याज्ञाननिवृ-त्तिद्दारेणेति वक्तुमिदं सूत्रं प्रवृत्तम् । तथा च भिन्नात्मज्ञानान्मुक्तिं व-दत् सूत्रं सम्मतं चेत् परमतानुज्ञा स्यादित्यत आह ॥ मिथ्येति ॥ "तत्त्वज्ञानान्मुक्तिः" इत्यंशे सम्मतिरुका, भेदज्ञानं तु "यत्र हि दैत-मिव भवति" इति श्रुत्या भ्रान्तित्वात् "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इ-ह नानेव पश्यति" इतिश्रुत्या अनर्थहेतुत्वाच न मुक्तिहेतुरिति भावः। ननु ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानमपि भेदज्ञानवन्त प्रमा, सम्पदादिरूपत्वेन भान्तित्वादित्यत आह ॥न चेदमित्यादिना॥ अल्पालम्बनीतेरस्कारे-णोत्कष्टवस्त्वभेद्ज्ञानं सम्पद्यथा मनः स्ववृत्त्यानन्त्यादनन्तं तत उत्क-

नं सम्पद्रूपं, "यथानन्तं वे मनोऽनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयित" इति। नचाध्या-सरूपं यथा "मनो ब्रह्म" इत्युपासीत, "आदि-त्यो ब्रह्म" इत्यादेश इति च मनआदित्यादिषु ब्रह्मदृष्ट्यासो, नापि विशिष्टिक्रियायोगिनिमित्तं "वायुर्वाव संवर्गः प्राणो वाव संवर्गः" इतिवत्। नाप्याज्यावेक्षणादिकर्मवत् कर्माङ्गसंस्काररू-पम।सम्पदादिरूपे हि ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेऽभ्यु-

ष्टा विश्वेदेवा अप्यनन्ता इत्यनन्तत्वसाम्याद् "विश्वेदेवा एव मनः" इ-ति सम्पत्तयाऽनन्तफलप्राप्तिर्भवति तथा चेतनत्वसाम्याज्जीवे ब्रह्माभे-दः सम्पदिति न चेत्यर्थः। आलम्बनस्य प्राधान्येन ध्यानं, प्रतीकोपा-स्टिपुर्वे स्तिरध्यासः। यथा ब्रह्मदृष्ट्या मनस आदित्यस्य वा। तथा "अहं ब्र-ह्म" इति ज्ञानमध्यासो नेत्याह ॥ न चेति ॥ आदेशः उपदेशः किया-विशेषो विशिष्टकिया, तया योगो निमित्तं यस्य ध्यानस्य तत्तथा । यथा प्ररुपकाले वायुरग्न्यादीन् संवृणोति संहरतीति संवर्गः, स्वापकाले प्रा-णो वागादीन् संहरतीति संहारिकयायोगात् संवर्ग इति ध्यानं छा-न्दोग्ये विहितं तथा वृद्धिक्रियायोगाज्ञीवो ब्रह्मेति ज्ञानमिति नेत्याह ॥ नापीति ॥ यथा "परन्यवेक्षितमाज्यं भवति" इति उपांशुयाजाय-ङ्गस्यांज्यस्य संस्कारकमवेक्षणं विहितं तथा कर्मणि कर्तृत्वेनाङ्गस्यात्म-नः संस्कारार्थं ब्रह्मज्ञानं नेत्याह ॥**नाप्याज्येति**॥प्रतिज्ञाचतुष्टये हेतुमा-ह।।सम्पदादीति॥ उपक्रमादिलिङ्गेर्बह्मारमैकत्ववस्तुनि प्रमितिहेतुर्यः समानाधिकरणवाक्यानां पदनिष्ठः समन्वयः तात्पर्यं निश्चितं तत्पीडचे त । किं च । एकत्वज्ञानादाज्ञानिकस्य हृदयस्यान्तःकरणस्य यो रागा-

पगम्यमाने "तत्त्वमिस" "अहं ब्रह्मास्मि" "अ-यमात्मा ब्रह्म" इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्र-ह्मात्मैकत्ववस्तुप्रतिपादनपरः पदसमन्वयः पी-ड्येत । "भियते हृद्यग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसं-शयाः'' इति चैवमादीन्यविद्यानिरुत्तिफलश्रव-णान्युपरुध्येरन्।"ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति" इति-चैवमादीनि तद्भावापत्तिवचनानि सम्पदादिप-क्षेन सामञ्जस्येनोपपचेरन्।तस्मान्न सम्पदा-दिरूपं ब्रह्मात्मेकव्वविज्ञानम् । अतो न पुरुष-व्यापारतन्त्रा ब्रह्मात्मविद्या, किंतर्हि, प्रत्यक्षादि-प्रमाणविषयवस्तुज्ञानवद्वस्तुतन्त्रैव । एवम्भूत-स्य ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य वा न कयाचियुक्तया श-क्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम् । न च विदि-

दिग्रन्थिश्रिन्मनस्तादात्म्यरूपाहङ्कारग्रन्थिर्वा नश्यतीत्यज्ञाननिवृत्तिफठवाक्यबाधः स्यात् सम्पदादिज्ञानस्याप्रमात्वेनाज्ञानानिवर्तकत्वात् ।
किंच जीवस्य ब्रह्मत्वसम्पदा कथं तद्भावः । पूर्वरूपे स्थिते नष्टेवान्यस्यान्यात्मतायोगात् । तस्मान्न सम्पदादिरूपमित्यर्थः । सम्पदादिरूपत्वाभावे फिटतमाह ॥ अत इति ॥ प्रमात्वान्न छतिसाध्या किं तहिं नित्येव न प्रमाणसाध्येत्यर्थः । उक्तरीत्या सिद्धब्रह्मरूपमोक्षस्य कार्यसाध्यत्वं तज्ज्ञानस्य नियोगविषयत्वं च कल्पयितुमशक्यं छत्यसाध्यत्वादित्याह ॥ एवम्भूतस्येति ॥ ननु ब्रह्म कार्याङ्गं कारकत्वात्
पत्न्यवेक्षणकर्मकारकाज्यवदिति चेत्, किं ज्ञाने ब्रह्मणःकर्मकारकत्वं
उतोपासनायाम् ? नाय इत्याह ॥ नचेति ॥ शाब्दज्ञानं विदिकिया-

क्रियाकर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणः। "अन्य-देवतहिदिताद्धोऽविदिताद्धि" इति विदिक्ति-याकर्मत्वप्रतिषेधात् "येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयाद्" इति च। तथोपास्तिक्रियाक-र्मत्वप्रतिषेधोऽपि भवति। "यहाचानभ्युदितं ये-न वागभ्युद्धते" इत्यविषयत्वं ब्रह्मण उपन्य-स्य, "तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नदं यदिद्मुपासते" इति। अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वानुपप-तिरिति चेन्न, अविद्याकिएपतभेदनिद्यतिपर-त्वाच्छासस्य। न हि शास्त्रमिदन्तया विषयभू-तं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति किं तर्हि प्रत्यगात्म-त्वेनाविषयत्या प्रतिपादयद्विद्याकिएपतं वेद्य-

शब्दार्थः, विदितं कार्यम् अविदितं कारणं तस्मादिध अन्यदित्यर्थः। येनात्मना इदं सर्व दृश्यं ठोको जानाति तं केन करणेन जानीयात्, तस्मादिवषय आत्मेत्यर्थः। न द्वितीय इत्याह ॥तथेति ॥ "यन्मनसा न मनुते" इति श्रुत्या ठोको मनसा यत् ब्रह्म न जानातीत्यविषयत्व-मुक्का "तदेवावेयं ब्रह्म त्वं विद्धि" यत्तूपाधिविशिष्टं देवतादिक् मित्यु-पासते जनाः नेदं ब्रह्मेत्यर्थः। ब्रह्मणः शाब्द्योधाविषयत्वे प्रतिज्ञाहा-निरिति शङ्कृते ॥ अविषयत्व इति ॥ वेदान्तजन्यवृत्तिकताविधानि-वृत्तिफ्ठशालितया शास्त्रप्रमाणकत्वं वृत्तिविषयत्वेऽपि स्वप्रकाशब्द्मणो वृत्यभिव्यक्तर्फ्रणाविषयत्वादप्रमेयत्वमिति परिहरति ॥ ने-ति ॥ परत्वात् फलत्वादित्यर्थः। निवृत्तिरूपब्रह्मतात्पर्यादिति वार्थः। उक्तं विवृणोति ॥ न हाति ॥ चिद्दिषयत्वमिदन्त्वम् । अविषयत्या

वेदित्वेदनादिभेदमपनयति । तथा च शासं "यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः"। "अविज्ञातंविजानतांविज्ञातमविजानताम्""न हष्टेर्द्रष्टारं पश्येनं विज्ञातेर्विज्ञातारं विज्ञानीयाः" इति चैवमादि । अतोऽविद्याकिल्पतसंसारित्व-निवर्तनेन नित्यमुक्तात्मस्वरूपसमर्पणान्न मो-क्षस्यानित्यत्वदोषः । यस्य तृत्पाद्यो मोक्षस्त-स्य मानसं वाचिकं कायिकं वा कार्यमपेक्षत इ-ति युक्तम्। तथा विकार्यत्वे च। तयोः पक्षयो-

१ जन्यत्वादितिफितितोऽर्यः।

मीक्षरय ध्रुवमनित्यत्वम्। न हि दध्यादि विका-र्घमत्पाद्यं वा घटादि नित्यं दृष्टं लोके। न चाप्य-त्वेनापि कार्यापेक्षा, स्वात्मस्वरूपत्वे सत्यना-प्यत्वात्। स्वरूपव्यतिरिक्तत्वेऽपि ब्रह्मणो ना-प्यत्वम्। सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्वरूपत्वात् स-र्वेण ब्रह्मण आकाशस्येव । नापि संस्कार्यो-मोक्षो येन व्यापारमपेक्षेत । संस्कारो हि ना-म संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्यादोषाप-नयेन वा न तावद् गुणाधानेन सम्भवति, अ-नाधेयातिशयब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । नापि दोषापनयेन, नित्यशुद्बब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्ष-स्य । स्वात्मधर्म एव संस्तिरोभूतो मोक्षः क्रि-ययात्मनि संस्क्रियमाणेऽभिव्यञ्यते । यथा-ऽऽदर्शे निघर्षणिकयया संस्क्रियमाणे भास्वर-

साय क्रियया स्थितस्यैव ब्रह्मणो यामवदाप्तिरस्तु नेत्याह ॥ न चेति ॥ ब्रह्म जीवाभिन्नं न वा? उभयथाप्यनाप्यत्वात् न क्रियापेक्षेत्याह ॥ ॥ स्वात्मेत्यादिना ॥ यथा बीहीणां संस्कार्यत्वेन प्रोक्षणापेक्षा, तथा मोक्षस्य नेत्याह ॥ नापीत्यादिना ॥ गुणाधानं बीहिषु प्रोक्षणा-दिना, क्षालनादिना वस्त्रादौ मलापनयः। शङ्कृते ॥स्वात्मधर्म इति॥ ब्रह्मात्मस्वरूप एव मोक्षोऽनायविद्यामलावृतः उपासनया मले नष्टे-ऽभिव्यज्येते इत्यत्र दृष्टान्तः ॥ यथेति ॥ सस्कारो मलनाशः, किमा-त्मनि मलः सत्यः कल्पितो वा ? द्वितीये ज्ञानादेव तन्नाशो न किय-

त्वधर्म इति चेन्न, क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेरात्मंनः। यदाश्रया हि क्रिया तमविकुर्वती नेवात्मानं छ-भते । यद्यात्मा क्रियया विक्रियेतानित्यत्वमा-त्मनः प्रसज्येत। अविकार्योऽयमुच्यते "इति चै-वमादीनि वाक्यानि बाध्येरन्। तज्ञानिष्टम्। त-स्मान्न स्वाश्रया क्रियात्मनः सम्भवति । अ-न्याश्रयायास्तु क्रियाया अविषयत्वान्न तयात्मा संस्क्रियते । नन् देहाश्रयया स्नानाचमनयज्ञो-पवीतादिकया क्रियया देही संस्क्रियमाणो दृष्टः। न,देहादिसंहतस्यैवाविद्यागृहीतस्यात्मनः सं-स्क्रियमाणव्वात्। प्रत्यक्षं हि स्नानाचमनादेर्देह-समवायित्वम्। तया देहाश्रयया तत्संहत एवकः श्चिद्विद्ययात्मत्वेन परिग्रहीतः संस्क्रियत इति

या; आये किया किमात्मिनिष्टा अन्यनिष्टा वा? नाय इत्याह॥न कियेति ॥ अनुपपितं स्फुटयित ॥ यदि ति ॥ किया हि स्वाश्रये संयोगादिविकारमकुर्वती न जायते इत्यर्थः। तच्च वाक्यवाधनं न दितीय
इत्याह ॥ अन्येति ॥ अविषयत्वात् कियाश्रयद्रव्यासंयोगादिति यावत् । दर्पणं तु सावयवं कियाश्रयष्टकाचूर्णादिद्रव्यसंयोगित्वात् संस्कियत इति भावः । अन्यिकियया अन्यो न संस्कियत इत्यत्र व्यभिचारं शङ्कते ॥ निविति ॥ आत्मनो मूलाविधाप्रतिबिग्चित्वेन
न गृहीतस्य नरोऽहमिति भान्त्या देहताद्यात्म्यमापनस्य कियाश्रयत्वश्रान्त्या संस्कार्यत्वश्रमान व्यभिचार इत्याह ॥ नेति॥

युक्तम्।यथा देहाश्रयचिकित्सानिमित्तेन धातु-साम्येन तत्संहतस्य तदिभमानिन आरोग्यफलं "अहमरोगः" इति युत्रबुद्धिरुत्पचते,एवं स्नाना चमनयज्ञोपवीर्तादिना "अहं शुद्धः संस्कृतः" इति यत्र बुद्धिरुत्पचते स संस्क्रियते, स च देहे-न संहत एव । तेनेव त्यहंकर्त्राहंप्रत्ययविषयेण प्रत्ययिना सर्वाः क्रिया निर्वर्त्यन्ते तत्फलं च स एवाश्वाति। "तयोरन्यः पिण्पलं स्वाद्धत्त्यनश्च-त्रन्योऽभिचाकशीति" इति मन्त्रवर्णाद् "आत्मे-निद्रयमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः" इति च।

कश्चिदिति ॥ अनिश्चितब्रह्मस्वरूप इत्यर्थः । यत्रात्मिन विषये आरोग्यबुद्धिरुत्पयते तस्य देहसंहतस्यैवारोग्यफलमित्यन्वयः । ननु देहाभिन्नस्य कथं संस्कारः? तस्यामुष्मिकफलभोकृत्वायोगादित्यत आह
॥ तेनेति ॥ देहसंहतेनैचान्तःकरणप्रतिबिम्बात्मना कर्जाहमितिभासमानेन प्रत्ययाः कामादयो मनलादात्म्यादस्य सन्तीति प्रत्ययिना
कियाफलं भुज्यत इत्यर्थः, मनोविशिष्टस्यामुष्मिकभोकुः संस्कारो
युक्त इति भावः । विशिष्टस्य भोकृत्वं, न केवलस्य साक्षिण इत्यत्र
मानमाह ॥ तयोरिति ॥ प्रमातृसाक्षिणोर्मध्ये सन्वसंसर्गमात्रेण कल्पितकर्तृत्वादिमान् प्रमाता पिप्पलं कर्मफलं भुङ्के, स एव शोधितत्वेनान्यः साक्षितया प्रकाशत इत्यर्थः । आत्मा देहः, देहादियुकं प्रमात्रात्मानमित्यर्थः । एवं सोपाधिकस्य चिद्धातोर्मिथ्यासंस्कार्यत्वमुका निरुपाधिकस्यासंस्कार्यत्वे मानमाह ॥ एक इति ॥ सर्वभृतेष्वदितीय एको देवः स्वप्रकाशः, तथापि मायावृतत्वान्न प्रकाशत इ-

तथा "एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व-भूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः सा-क्षी चेता केवलो निर्गुणश्य" इति। "स पर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्त्राविरं शुद्धम्पापविद्धम्" इति चेतो मन्त्रावनाधेयातिशयतां नित्यशुद्धतां च ब्रह्मणो दर्शयतः । ब्रह्मभावश्य मोक्षः । त-स्मान्न संस्कार्योपि मोक्षः। अतोऽन्यन्मोक्षं प्रति क्रियानुप्रवेशद्वारं न शक्यं केनचिद्दर्शयितुम् ।

त्याह ॥ गूढ इति ॥ ननु जीवेनासम्बन्धाद्गिन्तत्वाद्दा देवस्याभानं न तु मायागृहनादिति नेत्याह ॥ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मेति ॥ देवस्य विभुत्वात् सर्वप्राणिप्रत्यक्काचावरणादेवाभानमित्यर्थः । प्रत्य-क्के कर्तृत्वं स्यादिति चेत्, न। कर्माध्यक्षः क्रियासाक्षीत्यर्थः। तर्हि साक्ष्यमस्तीति द्वेतापत्तिः,न । सर्वभूतानामधिष्ठानं भूत्वा साक्षी भैवति, साध्यमधिष्ठाने साक्षिणि कल्पितमिति भावः । साक्षिशब्दार्थमाह ॥ चेता केवल इति॥ बोद्धृत्वे सति, अकर्ता साक्षीति लोकप्रसिद्धम्। चकारो दोषाभावसमुचयार्थः, निर्गुणत्वान्निर्दोषत्वाच । गुणो दोषना-शो वा संस्कारो नेत्यर्थः। स इत्युपक्रमात्। शुकादिशब्दाः पुंस्त्वेन वाच्याः, स एव आरमा परि सर्वमगात् व्याप्तः, शुक्रो दीप्तिमान्, अ-कायो लिङ्गशून्यः, अवणोऽक्षतः, अस्नाविरः शिराविधुरः अनय-र इति वा । आभ्यां पदाभ्यां स्थूलदेहशून्यत्वमुक्तम् । शुद्धो रा-गादिमलशून्यः, अपापविद्धः पुण्यपापाभ्यामसंस्पृष्ट इत्यर्थः । अत इति । उत्पत्याप्तिविकारसंस्कारेभ्योऽन्यत् पश्चमं क्रियाफलं नास्ति यन्मोक्षस्य कियासाध्यत्वे द्वारं भवेदित्यर्थः । ननु मोक्षस्याँसाँध्यत्वे शास्त्रारम्भो वृथा, न, ज्ञानार्थत्वादित्याह ॥ तस्मादिति ॥ द्वारा-

तस्माज्ज्ञानमेकं मुक्का क्रियाया गन्धमात्रस्या-च्यनु प्रवेश इह नोपपद्यते । ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया, न, वैलक्षण्यात् । क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षेव चोद्यते । पुरुष-व्यापाराधीना च यथा "यस्ये देवताये हिवर्ध-हीतं स्यात् तां मनसा ध्यायेद्वषट्करिष्यन्" इ-ति "सन्ध्यां मनसा ध्यायेत्" इति चैवमादिषु । ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसं तथापि पुरुषेण क-र्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुंशक्यं पुरुषतन्त्रत्वात् । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यं, प्रमाणं च यथाभूतवस्तु-विषयम्, अतो ज्ञानं कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तु-

विदित्यर्थः। व्याघातं शङ्कते॥ निन्विति॥ तथा च मोक्षे किया-प्रवेशो नासीति व्याहतमिति भावः। मानसमिप ज्ञानं न विधि-ग्या किया वस्तुतन्त्रत्वात् रुत्यसाध्यत्वाचेत्याह ॥ नेति ॥ वैरुक्ष-यं प्रपञ्चयति ॥ किया हीति ॥ यत्र विषये तदनपेक्षेव या चो-ते तत्र सा हि कियेति योजना। विषयवस्त्वनपेक्षा, रुतिसाध्या च क्षेयत्यत्र दष्टान्तमाह ॥ यथेति ॥ गृहीतमध्वर्युणेति शेषः। "वषट् गरिष्यन् होता सन्ध्यां देवताम्" इति चैवमादिवाक्येषु यथा यादशी यानिकया वस्त्वनपेक्षा पुन्तन्त्रा च चोयते तादशी कियेत्यर्थः। ध्या-मिप मानसत्वात् ज्ञानवन्त कियेत्यत आह ॥ ध्यानिस्यादिना ॥ थापि कियैवेति शेषः रुत्यसाध्यत्वमुपाधिरिति भावः। ध्यानिकया-।क्को तती वैरुक्षण्यं ज्ञानस्य रुप्तटयति ॥ ज्ञानिन्त्विति ॥ अतः प्र-

१ क्रियाभेदवति ज्ञाने वर्तनात्साध्यव्यापकत्वम् ध्याने मानसत्वहेतुमति चास्यावर्त-त्साभनाव्यापकत्वं बीध्यम् ।

मशक्यं केवलं वस्तुतन्त्रमेव, तत् न चोदनातन्त्रं नापि पुरुषतन्त्रं, तस्मान्मानसव्वेऽपि ज्ञानस्य महद्वेलक्षण्यम् । यथा च "पुरुषो वाव गौतमा-ग्निर्योषा वाव गौतमाग्निः," इत्यत्र. योषित्पुरु-षयोरग्निबृद्धिर्मानसीभवति केवलचोदनाजन्य-त्दातु क्रियेव सा पुरुषतन्त्रा च । या तु प्रसि-देऽम्रावमिब्दिः न सा चोदनातन्त्रा, नापि पु-रुषतन्त्रा, किं तर्हि, प्रत्यक्षविषयवस्तुतन्त्रेवे-ति ज्ञानमेव तन्न क्रिया । एवं सर्वप्रमाणविष-यवस्तुषु वेदितव्यम् । तत्रेवं सति यथाभूतब्र-ह्मात्मविषयमपि ज्ञानं न चोदनातन्त्रम्। अत-स्तद्विषया लिङादयः श्रूयमाणा अप्यनियो-

मात्वान चोदनातन्त्रं न विधेर्विषयः । पुरुषः रुतिद्वारा तन्त्रं हेतुर्यस्य तत्पुरुषतन्त्रं,तस्माद्दस्त्वव्यभिचाराद्पुंतन्त्रत्वाच ध्यानात् ज्ञानस्य म-हान् भेद इत्यर्थः।भेदमेव दष्टान्तान्तरेणाह॥ यथा चेति ॥ अभेदास-च्वेऽपि विधितो ध्यानं कर्तुं शक्यं न ज्ञानिमत्यर्थः । ननु प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयजन्यतया तत्तुन्त्रत्वेऽपिशाब्दबोधस्य तदभावाद्दिधेयिक्रयात्वमि-ति नेत्याह ॥ एवं सर्वेति ॥ शब्दानुमानायर्थेष्विप ज्ञानमविधेयिक-यात्वेन ज्ञातन्यम् । तत्रापि मानादेव ज्ञानस्य प्राप्तेर्विध्ययोगादित्यर्थः । तत्रैवं सित लोके ज्ञानस्याविधेयत्वे सतीत्यर्थः । यथाभूतत्वमबाधित-त्वम् । ननु "आत्मानं पश्येत्" "ब्रह्म त्वं विद्धि" "आत्मा द्रष्ट्यः" इति विज्ञाने लिङ्लोट्तन्यप्रत्यया विधायकौः श्रूयन्ते, अतो ज्ञानं विधेयमित्यत आह ॥ तदिषय इति ॥ तस्मिन् ज्ञानरूपविषये वि-

ज्यविषयत्वात् कुण्ठीभवन्त्युपलादिषुप्र युक्तक्षु-रतेक्षण्यादिवत्, अहेयानुपादेयवस्तुविषयत्वा-त् । किमर्थानि तर्हि "आत्मा वा अरे द्रष्ट-व्यः श्रोतव्यः" इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि! स्वाभाविकप्रद्यत्तिविषयविमुखी क-रणार्थानि इति ब्रूमः । यो हि बहिर्मुखः प्रव-तंते पुरुष "इष्टं मे भूयादनिष्टं मा भूत्" इ-ति, न च तत्रात्यिन्तिकं पुरुषार्थं लभते । तमात्यं-तिकपुरुषार्थवाञ्चिनं स्वाभाविकात्कार्यकरणसं-घातप्रद्यत्तिगोचराद्विमुखीकृत्य प्रत्यगात्मस्त्रो-तस्त्या प्रवर्तयन्ति "आत्मा वा अरे दृष्टव्यः"

धयः पुरुषं प्रवर्तियतुं अशका भवन्ति । अनियोज्यं कृत्यसाध्यं नियोज्यशून्यं वा ज्ञानं तिद्देषयकत्वादित्यर्थः । "ममायं नियोगः" इति बोद्धा नियोज्यो विषयश्च विधेर्नास्तीति भावः । ति ज्ञेयं ब्रह्म विधीयतां नेत्याह ॥ अहयेति ॥ वस्तुस्वरूपो विषयस्तन्वात् ब्रह्मणो निरितशयस्यासाध्यत्वान विधेयत्विमत्यर्थः । उदासीनवस्तु-विषयकत्वाच ज्ञानं न विधेयं, प्रवृत्यादिफलाभावादित्यर्थः । विधिपदानां गीतं पृच्छिति ॥ किमर्थानीति ॥ विधिच्छायानि प्रसिद्धयानादिविधितुल्यानीत्यर्थः । विधिपत्ययैरात्मज्ञानं परमपुरुषार्थसाधननिति स्तूयते स्तुत्या आत्यन्तिकष्टहेतुत्वश्रान्त्या या विषयेषु प्रवृत्तिः आत्मश्रवणादिप्रतिबन्धिका तन्त्वितिफलानि विधिपदानीत्याह ॥ ॥ स्वाभाविकति ॥ विवृणोति ॥ यो हीत्यादिना ॥ तत्र विषयेषु सङ्घातस्य या प्रवृत्तिः तद्गोचराच्छब्दादेरित्यर्थः। लोतश्चित्तवृत्तिप्रवा-

इत्यादीनि । तस्यात्मान्वेषणाय प्रवत्तस्याहे-यमनुपादेयं चात्मतत्त्वमुपिद्श्यते "इदं सर्वे य-दयमात्मा" "वत्र व्यस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् के-न कंपश्येत् केन कं विजानीयात्" "विज्ञातार-मरे केन विजानीयाद्यमात्मा ब्रह्म" इत्येवमा-दिश्रुतिभिः। यद्प्यकर्तव्यप्रधानमात्मज्ञानं हा-नायोपादानाय वा न भवतीति तत्तथेवेत्यभ्युप-गम्यते। अलङ्कारो ह्ययमस्माकं यह्रह्मात्मावग-तो सत्यां सर्वकर्तव्यताहानिः कृतकृत्यता चेति। तथा च श्रुतिः।

"आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्" इति।

"एतहुद्धा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च

हः। प्रवर्तयन्ति ज्ञानसाधनश्रवणादाविति शेषः। श्रवणस्वरूपमाह ॥ तस्येति॥ अन्वेषणं ज्ञानम्। यदिदं जगत्तत् सर्व आत्मैवेत्यनात्मवाधेन आत्मा बोध्यते । आद्देतीयादृश्यात्मबोधे क विधिः तपस्वी द्दैतवनोप-जीवनः स्थास्यतीति भावः । आत्मज्ञानिनः कर्तव्याभावे मानमाह ॥ तथा चेति ॥ "अयं स्वयंप्रभानन्दः परमात्माहमस्मि" इति । यदि कश्चित् पुरुष आत्मानं जानीयात्तदा किं फलमिच्छन् कस्य वा भोकुः प्रीतये शरीरं तप्यमानमनुसंज्वरेत् तप्येत, भोकुभोग्यद्दैताभावात्, कृतकृत्य आत्मविदित्यभिष्रायः । ज्ञानदौर्लभ्यार्थश्चेच्छव्दः।

१ स्व प्रकाशानन्दरूप इत्यर्थः।

भारत,, इति च स्मृतिः । तस्मान्न प्रतिपत्तिवि-धिविषयतया ब्रह्मणः समर्पणम् । यद्पि केचि-दाहुः "प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषच्यतिरेकेण के-वलवस्तुवादी वेदभागो नास्ति,, इति, तन्नाऔ-पनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशेषत्वात् । योऽसावु-पनिषव्स्वेवाधिगतः पुरुषोऽसंसारी ब्रह्मोत्पा-चादिचतुर्विधद्रव्यविलक्षणः स्वप्रकरणस्थोऽन न्यशेषो नासो नास्ति नाधिगम्यत इतिवा वदितुं

एतद् गुह्मतमं तच्वं वृत्तिकारमतनिरासमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ प्राभाकरोक्तमुपन्यस्यति॥यदिषकेचिदिति॥ कर्तात्मा लोकसिद्धत्वा-न वेदान्तार्थः। तदन्यत् ब्रह्म नास्त्येव वेदस्य कार्यपरत्वेन मानाभा-यादित्यर्थः । मानाभावोऽसिद्धः इत्याहः ॥ नेति ॥ अज्ञातस्य फलस्व-रूपस्यात्मन उपनिषदेकवेयस्याकार्यशेषत्वात् कत्स्ववेदस्य कार्यपर-त्वमसिद्धम् । न च प्रवृत्तिनिवृत्तिलिङ्गाभ्यां श्रोतुस्रदेतुं कार्यबोधमनु-माय वक्तृवाक्यस्य कार्यपरत्वं निश्चित्य वाक्यस्थपदानां कार्यान्विते श्रामुख्यहान्न सिद्धस्य अपदार्थस्य वाक्यार्थत्वमिति वाच्यं "पुत्रस्ते-जातः" इति वाक्यश्रोतुः पितुईर्षिलेङ्गेनेष्टं पुत्रजन्मानुमाय पुत्रादि-पदानां सिद्धे सङ्गृतियहात् कार्यान्वितापेक्षयान्वितार्थे शक्तिरित्यङ्गी-कारे लाघवात् सिद्धस्यापि वाक्यार्थत्वादित्यलम् । किञ्च ब्रह्मणो ना-स्तित्वादेव रुत्स्ववेदस्य कार्यपरत्वमुत वेदान्तेषु तस्याभानान् अथवा कार्यशेषत्वात् किंवा टोकसिद्धत्वादाहोस्वित् मानान्तरविसेधात् ? तत्रायं पक्षत्रयं निराचष्टे ॥ योऽसाविति ॥ अनन्यशेषत्वार्थमसंसारि इत्यादि विशेषणं नास्तित्वाभावे हेतुं वेदान्तमानसिद्ध्त्वमुक्का हेत्व-न्तरमात्मत्वमाह ॥ स एष इति ॥ इतिरिदमर्थे " इदं न इदं न"

शक्यं "स एष नेति नेत्यात्मा" इत्यात्मशब्दात्, आत्मनश्च प्रत्याख्याबुर्मशक्यत्वात् । य एव निराकर्ता तस्यैवाव्मव्वप्रसंगात्। नन्वात्माहंप्र-त्ययविषयत्वादूपनिषत्स्वेव विज्ञायत इत्यनुप-पन्नम्।न, तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्। न त्यहंप्र-त्ययविषयकर्तृव्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्थः समएकः कूटस्थनित्यः पुरुषो विधिकाण्डेतर्कस-मये वा केनचिद्धिगतः सर्वस्यात्मा; अतः स न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यो विधिशेषत्वं वा नेतु-म्,आत्मत्वादेव च सर्वेषां न हेयो नाप्युपादेयः। सर्वं हि विनश्यद्विकारजातं पुरुषान्तं विनश्यति ।

इति सर्वदृश्यनिषेधेन य आत्मा उपदिष्टः स एष इत्यर्थः । चतुर्थे श-ङ्कृतं ॥ नन्वात्माहमिति ॥ आत्मनोऽहङ्कारादिसाक्षित्वेनाहंधीविषय-त्वस्य निरस्तत्वाच्न ठोकसिद्धतेत्याह॥नेति॥यं तीर्थंकारा अपि न जान-न्ति तस्याठौकिकत्वं किमु वाच्यमित्याह॥न हीति॥समस्त**ारत**म्यव-र्ज्जितः, तत्तन्मते आत्मानधिगतियोतकानि विशेषणानि । पञ्चमंनिर-स्यति॥अत इति।केनचिद्वादिना प्रमाणेन युक्त्या वेत्यर्थः। अगम्यत्वा-ममानान्तरविरोध इति भावः।साक्षी कर्माङ्गं चेतनत्वात् कर्तृवदिति तत्राह ॥ विधीति ॥ अज्ञातसाक्षिणोऽनुपयोगाज्ज्ञातस्य घातकत्वा-न कर्मशेषत्वमित्यर्थः। साक्षिणः सर्वशेषित्वादहेयानुपादेयत्वाच न कर्मशेषत्वमित्याह ॥ आत्मलादिति ॥ अनित्यत्वेनात्मनो हेयत्व-माशङ्कवाह ॥ सर्व हीति ॥ परिणामित्वेन हेयतां निराचष्टे ॥ वि-

पुरुषो हि विनाशहेत्वभावादविनाशी विक्रिया-हेत्वभावाच कूटस्थनित्योऽत एव नित्यशुद्धब्-द्रमूक्तस्वभावः तस्मात् "पुरुषात् न परं कि-श्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः" "तन्वौपनि-षदं पुरुषं पुच्छामि" इति चौपनिषद्वविशेषणं पुरुषस्योपनिषत्स्वेव प्राधान्येन प्रकाश्यमान-त्वे उपपद्यते।अतो भूतवस्तुपरो वेदभागो ना-स्तीति वचनं साहसमात्रम्। यदपिशास्रतात्प-र्यविदामनुक्रमणं, दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबो-धनमित्येवमादिः तद्धर्मजिज्ञासाविषयत्वाहि-

क्रियेति ॥ उपादेयत्वं निराचष्टे ॥ अत एवेति ॥ निर्विकारित्वादि-त्यर्थः । उपादेयत्वं हि साध्यस्य, न त्वात्मनः नित्यसिद्धत्वादित्यर्थः । परप्राप्त्यर्थं आत्मा हेय इत्यत आह ॥ तस्मात् पुरुषान्न परं किञ्चिदि-ति ॥ काष्ठा सर्वस्यावधिः । एवमात्मनोऽनन्यशेषत्वादबाध्यत्वादपू-र्वत्वादेदान्तेषु स्फुटभानाच वेदान्तैकवेयत्वमुक्तम् तत्र श्रुतिमाह ॥ तन्त्वेति ॥ तं सकारणसूत्रस्याधिष्ठानं पुरुषं पूर्णे हे शाकल्य त्वा त्वां पृच्छामीत्यर्थः । अत इति । उक्तिक्रैः श्रुत्या च वेदान्ताना-मात्मवस्तुपरत्वनिश्चयादित्यर्थः । पूर्वोक्तमनुवदति ॥ यदपीति ॥ वेदस्य नैरर्थक्ये शङ्किते तस्यार्थवत्तापरिमदं भाष्यम् ॥ दृष्टो हीति ॥ तत्र फलवदर्थावबोधनमिति वक्तव्ये धर्मविचार प्रक्रमात् कर्मावबोध-नमित्युक्तं नैतावता वेदान्तानां ब्रह्मपरत्विनरासः। अत एवानुपरुब्धे-८र्थे "तत्प्रमाणमिति" सूत्रकारो धर्मस्य फलवदज्ञातत्वेनैव वेदार्थतां

धिप्रतिषेधशास्त्राभिप्रायं द्रष्टच्यम् । अपि च "आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदृर्थाना-म्" इत्येतदेकान्तेनाभ्यूपगच्छतां भूतोपदेशान-र्थक्यप्रसङ्गः प्रदत्तिनिद्तिविधिव्यतिरेकेण भू-तं चेद्रस्त्पदिशति भव्यार्थत्वेन। कूटस्थनित्यं भूतं नोपदिशतीति को हेतुः । न हि भूतमुपदि-

दर्शयति । "तच्चितिशिष्टं ब्रह्मणः" इति न वृद्धवाक्यैविरोध इत्याह ॥ तद्धर्मेति ॥ निषेधशास्त्रस्यापि निवृत्तिकार्यपरत्वमस्ति, तत् सूत्र-भाष्यवाक्यजातं कर्मकाण्डस्य कार्यपरत्वाभिप्रायमित्यर्थः। वस्तुत-स्तु लिङथें कर्मकाण्डस्य तात्पर्यं, लिङथंश्र लोके प्रवर्तकज्ञानगोच-रत्वेन क्छप्तं यागादिकियागतिमष्टसाधनत्वमेव न कियातोऽतिरिक्तं कार्य तस्य कूर्मलोमवदप्रसिद्धत्वादिति तस्याँपि पराभिमतकार्यविल-क्षणे सिद्धे दिधसोमादौ प्रामाण्यं किमुत ज्ञानकाण्डस्येति मन्तव्यम्। किञ्च वेदान्ताः सिद्धवस्तुपराः फलवद्भूतशव्दत्वाद्दध्यादिशब्दवादे-त्याह॥ अपि चेति॥ किमिकयार्थकशब्दानामानर्थक्यमिभधेयाभावः फलाभावो वा? आय आह ॥ **आम्नाय**स्येति ॥ इति न्यायेन एतद-भिधेयराहित्यं नियमेनाङ्कीकुर्वतां "सोमेन यजेत" "द्धा जुहोति" इत्यादिवाक्येषु द्धिसोमादिशब्दानामर्थशून्यत्वं स्यादित्यर्थः । ननु केनोक्तमभिधेयराहित्यमित्याशङ्कवाह ॥ प्रवृत्तीति ॥ कार्यातिरेकेण भन्यार्थत्वेन कार्यशेषत्वेन दध्यादिशब्दो भूतं विक चेत्, तर्हि सत्या-दिशब्दः कूटस्थं न वक्तीत्यत्र को हेतुः किं कूटस्थस्याकियात्वादुता-क्रियाशेषत्वाद्देति प्रश्नः। ननु दध्यादेः कार्यान्वयित्वेन कार्यत्वाद्यदेशः न कूटस्थस्याकार्यत्वादित्याबमाशङ्कच निरस्यति॥ न हीति॥ दध्यादेः श्यमानं क्रिया भवति । अक्रियात्वेऽपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात् क्रियार्थ एव भूतोपदेश इति चेत्, नेष दोषः । क्रियार्थत्वेऽपि क्रियानिर्वर्तन-शक्तिमहस्तूपदिष्टमेव । क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य। न चेतावता वस्त्वनुपदिष्टं भवति। यदि नामोपदिष्टं किं तव तेन स्यादिति। उच्यते, अ-नवगतात्मवस्तूपदेशश्च तथेव भवितुमहिति; त-द्वगत्या मिथ्याज्ञानस्य संसारहेतोर्निष्टतिः

कार्यत्वे कार्याभेदेशेषत्वहानिः। अतो भूतस्य कार्याद्धिनस्य दध्यादेःश-ब्दार्थत्वं लब्धमिति भावः। द्वितीयं शङ्कते ॥अक्रियात्वेऽपीति॥ क्रि-यार्थः कार्यशेषपरः कूटस्थस्य त्वकार्यशेषत्वान्नोपदेश इति भावः। भूत-स्य कार्यशेषत्वं शब्दार्थत्वाय फलाय वा? नाय इत्याह ॥नेष दोष इति॥ दध्यादेः कार्यशेषत्वे सत्यपिशब्देन वस्तुमात्रमेवोपदिष्टं न कार्यान्वयी शब्दार्थः । अन्वितार्थमात्रे शब्दानां शक्तियहणादित्यर्थः । द्वितीयम-ङ्गीकरोति ॥ क्रियार्थत्वंत्वि ति ॥ तस्य भूतविशोषस्य दध्यादेः कि-याशेपत्वं फलमुद्दिश्याङ्गीकियत इत्यर्थः, न तु ब्रह्मण इति तु शब्दा-र्थः। ननु भूतस्य कार्यशेषत्वाङ्गीकारे स्वातन्त्र्येण कथं शब्दार्थतेति तत्राहः ॥ नचेति ॥ फलार्थ शेषत्वाङ्गीकारमात्रेण शब्दार्थत्वभङ्गो नास्तीत्यर्थः। आनर्थक्यं फलाभाव इति पक्षं शङ्कते॥ यदीति॥ ययपि दध्यादि स्वतो निष्फलमपि क्रियाद्वारा सफलत्वादुपदिष्टं त-थापि कूटस्थब्रह्मवादिनः क्रियाद्दाराभावात् तेन दृष्टान्तेन किं फलं स्यादित्यर्थः। भूतस्य साफल्ये कियैव द्वारमिति न नियमः, रज्ज्वा-ज्ञानमात्रेण साफल्यदर्शनादित्याह ॥ उच्यते इति ॥ तथैव दध्या-दिवदेवेत्यर्थः । दध्यादेः क्रियाद्दारा साफल्यं, ब्रह्मणस्तु स्वत इति वि-

प्रयोजनं क्रियत इत्यविशिष्टमर्थवच्वं क्रियासा-धनवस्तूपदेशेन। अपि च "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" इति चैवमाद्या निरुत्तिरुपदिश्यते। न च सा क्रि-या नापि क्रियासाधनम्। अक्रियार्थानामुपदे-शोऽनर्थकश्चेत् "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" इत्यादि-निरुच्युपदेशानामानर्थक्यं प्राप्तं, तच्चानिष्टम्, न च स्वभावप्राप्तहन्त्यर्थानुरागेण नञः शक्यम-

शेषे सत्यपि वेदान्तानां सफलभूतार्थकत्वमात्रेण दध्यायुपदेशसा-म्यमित्यनवयम् । इदानीं वेदान्तानां निषेधवाक्यवत् सिद्धार्थप-रत्वमित्याह ॥ **अपि चेति ॥ न**जः प्रकृत्यर्थेन सम्बन्धात् हन-नाभावोनञर्यः इष्टसाधनत्वं तन्यादिप्रत्ययार्थः, इष्टश्चात्र नरकटुः-खाभावः, तत्परिपालको हननाभाव इति निषेधवाक्यार्थः 👢 ह-ननाभावो दुःखाभावहेतुरित्युक्तावर्थाद्धननस्य दुःखसाधत्विया पुरुषो निवर्त्तते, नात्र नियोगः कश्चिदस्ति, तस्य किया तत्साधन-दध्यादिविषयत्वात्। न च हननाभावरूपा नञ्वाच्या निवृत्तिः कि-या । अभावत्वानापि क्रियासाधनम् । अभावस्य भावार्थाहेनुत्वा-द्भावार्थासत्त्वाचेत्यर्थः । अतो निषेधशास्त्रस्य सिद्धार्थे प्रामाण्यमिति भावः । विपक्षे दण्डमाह ॥ अक्रियेति ॥ ननु स्वभावतो रागतः प्रा-प्तेन हन्त्यर्थेनानुरागेण नञ्सम्बन्धेन हेतुना हननविरोधिनी सङ्कल्प-क्रिया बोध्यते, सा च नत्रर्थरूपा तत्राप्राप्तत्वादिधीयते "अहननं कु-र्यात् " इति । तथा च कार्यार्थिमैदं वाक्यमित्याशङ्कच निषेय-ति ॥ न चेति ॥ औदासीन्यं पुरुषस्य स्वरूपं, तच हनन्किया-निवृत्त्युपलक्षितं निवृत्त्यौदासीन्यं हननभाव इति यावत् तब्बतिरेके-

१ ब्राह्मणो न हन्तव्य इतिवाक्यम्

## प्राप्तिक्रयार्थत्वं कल्पियतुं हननिक्रयानि हत्त्यो-दासीन्यव्यतिरेकेण। नञ्रश्चेष स्वभावो यत् स्वसम्बन्धिनोऽभावं बोधयतीति, अभावबुद्धि-

ण नजः क्रियार्थरवं कल्पयितुं न च शक्यमिति योजना, मुख्यार्थस्या-भावस्य नत्रर्थत्वसम्भवे तिद्दरोधिक्रियालक्षणाया अन्याय्यत्वात् नि-षेधवाक्यस्यापि कार्यार्थत्वे विधिनिपेधभेदविष्ठवापत्तेश्रेति भावः। ननु तदभाववत्तदन्यतिहरुद्धयोरिप नञः शिकः किं न स्यात् , "अवाह्मणः · अधर्मः" इति प्रयोगदर्शनात्, "तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्प-ता।अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट् प्रकीर्तिताः"इत्यनेकार्थत्वादिति चेत्,न।अनेकार्थत्वस्यान्याय्यत्वादित्याह॥नञश्चेति॥ गवादिशब्दा-नां तु अगत्या नानार्थत्वं, स्वर्गेषुवाग्वज्ञादीनां शक्यपशुसम्बन्धाभावेन लक्षणानवतारात्। अन्यविरुद्धयोस्तु लक्षत्वं युक्तं शक्यसम्बन्धात्। ब्रा-ह्मणादन्यस्मिन् क्षत्रियादौ धर्मविरुद्धे वा पापे ब्राह्मणायभावस्य नत्रुश-क्यस्य सम्बन्धात् , प्रकृते च आख्यात योगात् नञ् प्रसञ्यप्रतिषेधक, ए-व न पर्युदासरुक्षक इति मन्तव्यम् । यद्दा नञःप्ररुत्या न सम्बन्धः । प्रकृतेः प्रत्ययार्थोपसर्ज्जनत्वात् प्रधानसम्बन्धाचाप्रधानानां किन्तु प्र-क्रत्यर्थनिष्ठेन प्रत्ययार्थेनेष्टसाधनत्वेन सम्बन्धो नजः। इष्टं च स्वापे-क्षया बलवदनिष्ठाननुबन्धि यत्तदेव न तात्कालिकसुखमात्रं विषसं-युकानभोगस्यापि इष्टत्वापत्तेः, तथा च "न हन्तव्यः" हननं बलव-दिनष्टासाधनत्वे सित इष्टसाधनं न भवतीत्यर्थः। अत्रच "हन्तव्यः" इति इनने विशिष्टेष्टसाधनत्वं भ्रान्तिप्राप्तमनूय नेत्यभावबोधने बळवदनि-ष्टसाधुनं हननमितिबुद्धिर्भवति, हनने तात्कालिकेष्टसाधनत्वरूपवि-शेष्यसन्वेन विशिष्टाभावबुद्धेर्विशेषणाभावपर्यवसानात् । विशेषणं बरुवद्निष्टासाधनत्वमिति तदभावो बरुवद्निष्टसाधनत्वं नत्रर्थइति श्रीदासीन्ये कारणं, सा च दग्धेन्धनाग्निवत् स्वयमेवोपशाम्यति, तस्मात् प्रसक्तियानिवः च्योदासीन्यमेव "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" इत्या-दिषु प्रतिषेधार्थं मन्यामहे अन्यत्र प्रजापतिब्र-तादिभ्यः,तस्मात् पुरुषार्थानुपयोग्युपाख्याना-

पर्यवसन्तं तहुद्धिरौदासीन्यपरिपाल्कित्याह ॥ अभावेति ॥ चोऽप्य-र्थः, पक्षीन्तरयोती प्रकत्यर्थाभावबुद्धिवत् प्रत्ययार्थाभावबुद्धिरपीत्यर्थः। बुद्धेः क्षणिकत्वात्तदभावे सत्यौदासीन्यात् प्रच्युतिरूपा हननादौ प्र-. वृत्तिः स्यात् इति तत्राह् ॥ **सा चेति ॥** यथाग्निरिन्धनं *दग्*ध्वा शा-म्यति एवं सा नञर्थाभावबुद्धिः हननादाविष्टसाधनत्वश्रान्तिमूऌं रा-गेन्धनं दग्ध्वैव शाम्यतीत्यक्षरार्थः,रागनाशे कुतः प्रच्युतिरिति भावः। यद्दा रागतः त्राप्ता सा किया रागनाशे स्वयमेव शास्यतीत्यर्थः । पर-पक्षे तु हननविरोधिकिया कार्येत्युक्तेऽपि हननस्येष्टसाधनत्वभान्त्यनि-रासात् प्रच्युतिर्दुर्वारा । तस्मानदभावएव नत्रर्थ इत्युपसंहरति ॥ त-स्मादिति ॥ भावार्थाभावेन तदिषयकरुत्यभावात् कार्याभावखच्छा-ब्दार्थः।यद्वेत्युक्तपक्षे निवृन्युपलक्षितमौदासीन्यं यस्मादिशिष्टाभावाय-त्तमेवतिव्याख्येयं स्वतःसिद्धस्यौदासीन्यस्य नत्रर्थसाध्यत्वोपपादनार्थं निवृत्युपरुक्षितत्वमिति ध्येयम् । तस्य बटोर्वतमित्यनुष्ठेयक्रियावाचि-वतशब्देन कार्यमुपक्रम्य "नेक्षेतोयन्तमादित्यम्"इति प्रजापतिवत-मुक्तम्, अत उपक्रमवलातत्र नञ ईक्षणिवरोधिसङ्कल्पिकयारुक्षणा-ङ्गीकता एवमगौरसुरा अधर्म इत्यादौ नामधात्वर्धयुकस्य नञः प्रति-भ्योऽन्यत्राभावमेव नजर्थं मन्यामहे इत्यर्थः । दुःखांभावफलर्के नज-र्थे सिद्धे निषेधशास्त्रमानत्ववद्देदान्तानां ब्रह्माण मानत्वमिति भावः।त-

दिभूतार्थवादविषयमानर्थक्याभिधानं द्रष्टव्य-म्। यदप्युक्तं कर्तव्यविध्यनुप्रवेशमन्तरेण व-स्तुमात्रमुच्यमानमनर्थकं स्यात् "सप्तद्वीपा व-सुमती''इत्यादिवदिति तत् परिहृतं, रज्जूरियं ना-यं सर्प इति वस्तुमात्रकथनेऽपि प्रयोजनस्य दृ-ष्टत्वात्। ननु श्रुतंत्रह्मणोऽपि यथापूर्वे संसारि-त्वदर्शनात् न रज्जुस्वरूपकथनवदर्थवत्त्वमित्यु-क्तम्, अत्रोच्यते।नावगतब्रह्मात्मभावस्य यथा-पूर्वं संसारित्वं शक्यं दर्शयितुं वेदप्रमाणजनित ब्रह्मात्मभावविरोधात्। न हि, शरीराद्यात्माभि-मानिनो दुःखभयादिमत्त्वं दृष्टमिति, तस्यैव वे-दप्रमाणजनितब्रह्मात्मावगमे तद्भिमाननिवृ-त्तौ तदेव मिथ्याज्ञाननिमित्तं दुःखभयादिमत्त्वं भवतीति शक्यं कल्पयितुम्। न हि, धनिनो ग्रह-स्थस्य धनाभिमानिनो धनापहारनिमित्तं दुः-खं दृष्टमिति,तस्यैव प्रव्रजितस्य धनाभिमानर-हितस्य तदेव धनापहारनिमित्तं दुःखं भवति ।

र्धिकियार्थानामानर्थक्यमिति सूत्रं किंविषयमिति तत्राह ॥ तस्मादि-ति ॥ वेदान्तानां स्वार्थे फलवन्वान्धर्थकथाविषयं तदित्यर्थः। यद्पी-त्यादिस्पष्टार्थे।श्रवणज्ञानमात्रात् संसारानिवृत्ताविष साक्षात्काराज्ञी-वत्तपुव मुक्तिर्दुरपद्भवेति सदष्टान्तमाह ॥ अत्रोच्यते इत्यादिना ॥व-झाहमिति साक्षात्कारविरोधादित्यर्थः। तन्वविदो जीवन्मुकौ मानमाह ंन च कुण्डलिनः कुण्डलित्वाभिमाननिमित्तं सु-खं दृष्टमिति तस्यैव कुण्डलवियुक्तस्य कुण्डलि-त्वाभिमानरहितस्य तदेव कुण्डलित्वाभिमान-निमित्तं सुखंभवति।तदुक्तं श्रुत्या"अशरीरं वाव-सन्तं न त्रियात्रिये रुपुशतः'' इति शरीरे पतिते,+ अशरीरत्वं स्यात् न जीवत इति चेत्, न, सशरी-रत्यस्य मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात् । न त्यात्मनः शरीरीत्यभिमानलक्षणंमिथ्याज्ञानंमुक्काअन्य-तः सशरीरत्वं शक्यं कल्पयितुम् । नित्यमशरी-रत्वं अकर्मनिमित्तत्वादित्यवोचाम। तत्कृतधर्मा-धर्मनिमित्तं सशरीरत्वमिति चेत्, न, शरीरस-म्बन्धरयासिद्धत्वाद्धर्माधर्मयोरात्मकृतत्वासि-द्धेः।शरीरसम्बन्धस्य धर्माधर्मयोस्तत्कृतत्वस्य-

॥ तदुकं श्रुत्येति ॥ जीवतोऽशरीरत्वं विरुद्धमिति शङ्कते ॥ शरीर इति ॥ आत्मनो देहसम्बन्धस्य श्रान्तिप्रयुक्तत्वास्तव्यधिया तन्नाश-स्त्रप्रारीरत्वं जीवतो युक्तमित्याह ॥ नेत्यादिना ॥ असङ्गात्मस्व-रूपं त्वशरीरत्वं श्रांत्यावृतं तव्यधिया जीवतो व्यज्यत इत्याह ॥ नि-स्यमिति ॥ देहात्मनोः सम्बन्धः सत्य इति शङ्कते ॥ तत्स्रतेति ॥ तन्नाशार्थं कार्यापक्षेति भावः । आत्मनः शरीरसम्बन्धे जाते धर्मा-धर्मोत्पतिः, तस्यां सत्यां सम्बन्धजनमेत्यन्योन्याश्रयादेकस्यासिध्या दितीयस्यासिद्धिः स्यादिति परि हरति॥ नेत्यादिना ॥नन्वेतद्देहजन्यध-र्माधर्मकर्मण एतद्देहसम्बन्धहेतुत्वे स्यादन्योन्याश्रयः, पूर्वदेहकर्मण एत देहसम्बन्धोत्पत्तिः, पूर्वदेहश्रीपूर्वदेहरुतकर्मण इतिबीजाङ्कुरवदना- चेतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गादन्धपरम्परैवैषा अना-दित्वकल्पना क्रियासमवायाभावाञ्चात्मनः क र्तृत्वानुपपत्तेः। सिन्नधानमात्रेण राजप्रभृतीनां दृष्टं कर्तृत्वमिति चेत्र । धनदानायुपार्जितभृत्य-सम्बन्धित्वात्तेषां कर्तृत्वोपपत्तेन त्वात्मनारे धन-दानादिवच्छरीरादिभिः स्वस्वामिसम्बन्धनि-मित्तं किञ्चिच्छक्यं कल्पयितुम् । मिथ्याभिमा-नस्तु प्रत्यक्षः सम्बन्धहेतुः । एतेन यजमानत्व-मात्मनो व्याख्यातम् । अत्राहुः, देहादिव्यति-रिक्तस्यात्मन आत्मीये देहादावभिमानो गौणो नमिथ्येति चेत्,न,प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमु-

दित्वान्तायं दोष इत्यत आह॥अन्येति॥ अप्रामाणिकीत्यर्थः। निह वीजादङ्कुरः ततो बीजान्तरं चयथा प्रत्यक्षेण दृश्यते तद्दात्मनो देहसम्बन्धः पूर्वकर्मकृतः प्रत्यक्षः, नाप्यस्ति कश्चिदागमः प्रत्युत असङ्गो
हीत्यादिः श्रुतिः सर्वकर्तृत्वं वारयतीति भावः। तत्र युक्तिमाह ॥ क्रियेति ॥ कृटस्थस्य कृत्ययोगान्त कर्तृत्विमत्यर्थः। स्वतो निष्कयस्यापि कारकसन्निधानात् कर्तृत्विमति शङ्का दृष्टान्तवैषम्येण निरस्यति
॥ नेति ॥ राजादीनां स्वक्रीतभृत्यकार्ये कर्तृत्वं युक्तं नात्मन इत्यर्थः।
देहकर्मणोरविद्याभूमौ बीजाङ्कुरवदावर्तमानयोरात्मना सम्बन्धो श्रानितकत एवत्याह ॥ मिथ्यति ॥ ननु "यजेत " इति विध्यनुपपन्यातमनः कुर्तृत्वमेष्टव्यमिति तत्राह ॥ एतेनेति ॥ श्रान्तिकतेन देहादिसम्बन्धेन यागादिकर्तृत्वमाब्रह्मबोधाद्याख्यातिमत्यर्थः ॥ अत्राहुः
प्राप्ताकरा इत्यर्थः। श्रान्त्यभावाद्देहसम्बन्धादिकं सत्यमिति भावः

च्यत्वप्रसिद्धेः।यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदो यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां-सिंहशब्दप्रत्ययभाङ्मुख्योऽन्यःप्रसिद्धस्तुश्चा-न्यःपुरुषः प्रायिकैः क्रौर्यशौर्यादिभिः सिंहगुणैः सम्पन्नः सिद्धः तस्य पुरुषे सिंहशब्दप्रत्ययौ गोणो भवतःनात्रसिद्धवस्तुभेदस्य तस्य व्वन्य-त्रान्यशब्दप्रत्ययौ भ्रान्तिनिमित्तावेव भवतः, न गोणो। यथा मन्दान्धकारे "स्थाणुरयं" इत्य गृत्यमाणविशेषे पुरुषशब्दप्रत्ययो स्थाण्वि-षयो,यथा वा, शुक्तिकायामकस्मात् "रजतिम-दं " इति निश्चितौ शब्दप्रत्ययौ तद्वदेहादिस-ङ्घातेऽहमिति निरुपचारेण शब्दप्रत्ययावात्मां-नात्मविवेकेनोत्पद्यमानौ कथं गौणौशक्यो व-दितुम् । आत्मानात्मविवेकिनामपि पण्डिता-नामजाविपालानामिवाविविक्तौ शब्दप्रत्ययौ

भेदज्ञानाभावान्न गौण इत्याह ॥ नेति ॥ प्रसिद्धो ज्ञातो वस्तुनोभेदी येन तस्य गौणमुख्यज्ञानाश्रयत्वप्रसिद्धेरित्यर्थः।यस्य तस्य पुंसो गौणौ भवतः इत्यन्वयः । शौर्यादिगुणविषयावित्यर्थः॥तस्य त्विति ॥ भेद-ज्ञानशृ्न्यस्य पुंस इत्यर्थः॥**राब्दप्रत्ययावि**ति॥शब्दः शाब्दबोधश्रेत्य-र्थः। संशयमूलौ तावुदाहरति॥यथा मन्देति॥ यदा संशयमूलयोर्न गौ-णत्वं तदा भ्रान्तिमूलयोः किं वाच्यमित्याह ॥ यथावेति॥ अकस्मा-दिति ॥ अतर्कितादष्टादिना संस्कारोद्दोधे सतीत्यर्थः । निरुपचारेण गु- भवतः । तस्माद्देहादिव्यतिरिक्तात्मास्तित्ववा-दिनां देहादावहंप्रत्ययो मिथ्येव न गोणः, त-स्मान्मिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वात् : सशरीरत्वस्य सिद्धं जीवतोऽपि विदुषोऽशरीरत्वम् । तथा च ब्रह्मविद्धिषया श्रुतिस्तद्यथा "अहिनिर्द्ध्यायनी वल्मीकेमृता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवदं शरीरं शेते अथायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मेव तेज एव" इति । "सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकर्ण इव सवाग-वागिव समना अमना इव सप्राणोऽप्राण इव" इति च।स्मृतिरिप च "स्थितप्रज्ञस्य का भाषा" इत्याद्या स्थितप्रज्ञलक्षणान्याचक्षाणा विदुषः सर्वप्रवृत्त्यसम्बन्धं दर्शयित । तस्मान्नावगतब्र-

णज्ञानं विनेत्यर्थः । देहादिव्यतिरिकात्मास्तित्ववादिनामिति, देहात्मवादिनां तु प्रमेत्यिभमान इति भावः। जीवन्मुक्तौ प्रमाणमाह
॥ तथा चिति ॥ तत् तत्र जीवन्मुक्तस्य देहे यथा दृष्टान्तः। अहिनिर्वयनी सर्पत्वक् वर्ष्मीकादौ प्रत्यस्ता निक्षिप्ता मृता सर्पण त्यक्ताभिमाना वर्तते, एवमेवदं विदुषा त्यक्तिभमानं शरीरं तिष्ठति । अथ
तथा त्वचानिर्मुक्तसर्पवदेवायं देहस्थोऽशरीरः, विदुषो देहेसर्पस्य त्वचीवाभिनाभावादशरीरत्वादमृतः प्राणितीति प्राणो जीवन्नि ब्रह्मैव
कि तद्वस्न तेजः स्वयं ज्योतिरानन्द एवेत्यर्थः, वस्तुतोऽचक्षुरि बाधितच्क्षुरायनुवृत्त्या सचक्षुरिवत्यादि योज्यम् ॥ इत्यनवद्यमिति ॥
ब्रह्मात्मज्ञानान्मुक्तिलाभात् सिद्धै वेदान्तानां प्रामाण्यं हितशासनाच्छास्नत्वं निर्दोषत्या स्थितमित्यर्थः । ब्रह्मज्ञानमुद्दिश्य श्रवणवन्मनन-

ह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वम्।यस्य तु यथापूर्वं संसारित्वं नासाववगतब्रह्मात्मभाव इत्यनवद्यम्।यतु पुनरुक्तं श्रवणात् पराचीन-योर्मननिद्ध्यासनयोर्द्शनाद्विधिशेषुत्वं ब्र-ह्मणो न स्वरूपपर्यवसायित्वमिति,न, अवग-त्यर्थत्वात् मननिद्ध्यासनयोः।यदि त्यवग-तं ब्रह्मान्यत्र विनियुज्येत् भवेत् तदा विधिशेष-त्वम्। न तु तद्स्ति, मननिद्ध्यासनयोरपि श्रवणवद्वगत्यर्थत्वात्। तस्मान्न प्रतिपत्तिवि-धिविषयतयां शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः सम्भव-तीत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकं वेदा-न्तवाक्यसमन्वयादिति सिद्धं, एवं च स"त्यथा-

निदिध्यासनयोरप्यवान्तरवाक्यभेदेन विध्यङ्गीकारान ब्रह्मणो विधि-शेषत्वमुद्देश्यज्ञानलभ्यतया प्राधान्यादित्याह ॥ नेति ॥ श्रवणं ज्ञान-करणवेदान्तगोत्त्ररत्वात् प्रधानं मनननिदिध्यासनयोः प्रमेयगोत्तर-त्वात्तदङ्गत्वं नियमादृष्टस्य ज्ञाने उपयोगः सर्वापेक्षान्यायादिति म-न्तव्यम् । तिई ज्ञाने विधिः किमिति त्यक्तत्त्राह ॥ यदि होति ॥ यदिज्ञाने विधिमङ्गीकृत्य वेदान्तरवगतं ब्रह्म विधेयज्ञाने कर्म कारक-त्वेन विनियुज्येत तदा विधिशेषत्वं स्यात् । न त्ववगतस्य विनियुक्त-त्वमस्ति, प्राप्तावगत्या फललामे विध्ययोगादित्यर्थः ॥ तस्माद्विध्यस-म्भवात् । अतः शेषत्वासम्भवात् । सत्यादिदाक्येर्लब्बज्ञानेन अज्ञा-निवृत्तिरूप फललाभे सतीत्यर्थः । सूत्रं योजयित ॥ स्वतन्त्रमिति ॥ एवंच सतीति । चोवधारणे उक्तरीत्या ब्रह्मणः स्वातन्त्रये सत्येव भन

तो ब्रह्मजिज्ञासे" ति तद्विषयः पृथक् शास्त्रारम्भ 'उपपद्यते। प्रतिपत्तिविधिपरत्वे हिं "अथातो ध-र्मजिज्ञासे" त्येवारब्धत्वान्न पृथक्शास्त्रमारभ्ये-त, आर्भ्यमाणं चैवमारभ्येतं "अथातः परि-शिष्टधमीजज्ञासे" त्यथातः क्रत्वर्थपुरुषार्थयो-र्जिज्ञासेतिवत् ब्रह्मात्मैक्यावगतिस्त्वप्रतिज्ञाते-ति,तदर्थों युक्तः शास्त्रारम्भो "ऽथातो ब्रह्मिज-ज्ञासे" ति । तस्मादहं ब्रह्मास्मीत्येतदवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि । न त्यहेयानुपादेयोद्वेतात्मावगतों निर्विषया-

गवृतो व्यासस्य पृथक्शास्त्रकृतिर्युक्ता, धर्मविलक्षणप्रमेयलाभात् वि-दान्तानां कार्यपरत्वे तु प्रमेयाभेदान्त युक्तेत्यर्थः । ननु मानसधर्मवि-चारार्थं पृथगारम्भ इत्याशङ्कृचाह॥आरभ्यमाणं चेति ॥अथ बाह्य-साधनधर्मविचारानन्तरम्, अतो बाह्यधर्मस्य शुद्धिद्वारा मानसोपा-सना धर्महेतुत्वात् परिशिष्टो मानसधर्मो जिज्ञास्य इति सूत्रं स्यादित्यत्र दृष्टान्तमाह ॥ अथेति ॥ तृतीयाध्याये श्रुत्यादिभिः शेषशेषित्वनिर्णयानन्तरं शेषिणा शेषस्य प्रयोगसम्भवात् कः ऋतु-शेषः को वा पुरुषशेष इति जिज्ञास्यत इत्यर्थः । एवमारभ्येत जा-त्वारब्धं तस्मादान्तरधर्मार्थमारम्भ इत्ययुक्तमिति भावः । स्वमते सूत्रानुगुण्यमस्तीत्याह ॥ ब्रह्मिति ॥ जैमिनिना ब्रह्म न विचारित-मिति. तज्जिज्ञास्यत्वसूत्रणं युक्तमित्यर्थः । वेदान्तार्थश्रेदद्दैतं तर्हि देतसापेक्षविध्यादीनां का गतिरित्याशङ्कच, ज्ञानात् प्रागेव तेषां प्रा-माण्यं न पश्चादित्याह ॥ तस्मादिति ॥ ज्ञानस्य प्रमेयप्रमातृबा- ण्यप्रमात्काणि च प्रमाणानि भवितुमहंन्ती-ति। अपि चाहुः॥ "गौणिमिथ्यात्मनो ऽसत्त्वे पुत्रदेहादिबाधनात्। सद् ब्रह्मात्माहिमित्येवंबोधे कार्यं कथं भवेत्॥ अन्वेष्ठव्यात्मविज्ञानात् प्राक् प्रमात्त्वमात्मनः। अन्विष्टः स्यात् प्रमातेव पाप्मदोषादिवर्जितः। देहात्मप्रत्ययो यहत् प्रमाणत्वेन किल्पतः। छौिककं तहदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्" इति॥४॥

धकत्वादित्यर्थः । ब्रह्म न कार्यशेषः तद्दोधात् प्रागेव सर्व व्यवहार इ-त्यत्र ब्रह्मविदां गाथामुदाहरित ॥ अपि चेति ॥ सदबाधितं ब्रह्म पूणंमात्मा विषयानांदत्त इति सर्वसाध्यहमित्येवम्बोधे जाते सित पुत्रदेहादेः सत्ताबाधनात् मायामात्रत्वित्रश्रयात् पुत्रदारादिरहिमिति स्त्रीयदुः खसुखभाक्तगुणयोगाद्रौणात्माभिमानस्य "नरोऽहं कर्ता मृदः"
इति मिथ्यात्माभिमानस्य च सर्वव्यवहारहेतोरसन्त्वे कार्यं विधिनिषेधादिव्यवहारः कथं भवेत्, हेत्वभावात् न कथंचिद्रवेदित्यर्थः । नन्वहं ब्रह्मित बोधो बाधितः, अहमर्थस्य प्रमातुः ब्रह्मत्वायोगादित्याशङ्क्र्य, प्रमातृत्वस्याज्ञानिक्तितान्तः करणतादात्म्यकृतत्वान्न बाध
इत्याह ॥ अन्वेष्टव्य इति ॥ "य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकः सोऽन्वेष्टव्यः" इति श्रुतेः ज्ञात्त्यपरमात्मविज्ञानात् प्रागेवाज्ञानाचिद्धातोरात्मनः प्रमातृत्वं, प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वे तदाश्रितानां प्रमाणानां प्रमाणमं कथमित्यत आह ॥ देहिति ४- यथा

१ यदामोति यदादत्ते यश्चात्ति विषयानिङ ॥ यश्चास्यसततं भावस्तस्मादात्मेति गीयते इति वृद्धोत्तेः।

एवं तावहेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगितप्र-योजनानां ब्रह्मात्मिन तात्पर्येण समन्विताना-मन्तरेणापि कार्यानुप्रवेशं ब्रह्मणि पर्यवसा-नमुक्तम् । ब्रह्म च सर्वज्ञं सर्वशिक्त जगदु-त्पत्तिस्थितिनाशकारणिनत्युक्तम् । साङ्क्या-दयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरगम्य-मेवेति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्त-राण्यनुमिमानास्तत्परतयेव वेदान्तवाक्योनि योजयन्ति । सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टि-

देहात्मप्रत्ययः कल्पितो अमेर्रिप व्यवहाराङ्गृतया मानत्वेनेष्यते वै-दिकैः, तद्दश्लौिककमध्यक्षादिकमात्मबोधावधि व्यवहारकाले बाधा-भावात् व्यावहारिकं प्रामाण्यमिष्यतां, वेदान्तानां तु कालत्रयाबाध्य-बोधित्वात् तन्त्वावेदकं प्रामाण्यमिति तुशब्दार्थः ॥ आत्मनिश्चया-त्॥ आ आत्मनिश्चयादित्याङ् मर्यादायाम् प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वेऽ-पि विषयाबाधात् प्रामाण्यमिति भावः॥४॥

> "रामनाम्नि परे धाम्नि कत्स्नाम्नायसमन्वयः। कार्यतात्पर्यवाधेन साधितः शुद्धबुद्धये"॥

वृत्तमन्याक्षेपलक्षणमवान्तरसङ्गितमाह ॥साङ्घादयस्तिति॥ भवतु सिद्धे वेदान्तानां समन्वयः, तथापि मानान्तरायोग्ये ब्रह्मणिश-कियहायोगात् कृटस्थत्वेन अविकारित्वेन कारणत्वायोगाचन समन्व-यः, किंतु सर्गांचं कार्यं जडप्रकृतिकं कार्यत्वात् घटवत् इत्यनुमानगन्ये त्रिगुणे प्रधाने समन्वय इत्याक्षिपन्तीत्यर्थः। सिद्धं मानान्तरगन्यमेवे-त्यायहः शक्तियहार्थः, अत एव प्रधानादावनुमानोपस्थिते शक्तियहस- विषयेषु अनुमानेनेव कार्येण कारणं लिलक्षिय-षितम् । प्रधानपुरुषसंयोगानित्यानुमेया इति साङ्ग्या मन्यन्ते। काणादारूवेतेभ्य एव वाक्ये-भ्य ईश्वरं निमित्तकारणमनुमिमते, अणूंश्च स-मवायिकारणम्। एवम् अन्येऽपि तार्किका वा-क्याआसयुक्तयाभासावष्टम्भाः पूर्वपक्षवादि-न इहोत्तिष्ठन्ते । तत्र पदवाक्यप्रमाणज्ञेना-चार्येण वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मावगतिपरत्वप्रद-र्शनाय वाक्याभासयुक्तयाभासप्रतिपत्तयः पूर्व-

म्भवात् तत्परतया वाक्यानि योजयन्तीत्युक्तं । किञ्च "तेजसा सोम्य शुक्नेन सन्मूळमन्विच्छ" इत्यायाः श्रुतयः । शुक्नेन छिङ्गेन कारणस्य स्वतो उन्वेषणं दर्शयन्तो मानान्तरसिद्धमेव जगत्कारणं वदन्तीत्याह ॥ सर्वोष्विति ॥ नन्वतीन्द्रियत्वेन प्रधानादेर्व्याप्तियहायोगात् कथमनुमानं तत्राह ॥ प्रधानेति ॥ यत्कार्यं तज्जडप्रकृतिकं यथा घटः, यज्जडं तचेतनसंयुक्तं यथा रथादिरिति सामान्यतोदृष्टानुमानगम्याः प्रधानपुरूषसंयोगा इत्यर्थः । अहितीयब्रह्मणः कारणत्विवरोधिमतान्तरमाह ॥ काणादास्त्विति ॥ सृष्टिवाक्येभ्य एव परार्थानुमानरूपेम्यो यत् कार्यं तत् बुद्धमत्कर्तृकमिति ईत्यरं कर्तारं परमाणूंश्च यत् कार्यंद्रव्यं तत् स्वन्यूनपारमाणद्रव्यारव्यमित्यनुमिमत इत्यर्थः । अन्येऽपि बौद्धादयः "असद्दा इदमय आसीत्" इत्यादिवाक्याभासः । यद्दस्तु तच्छुन्यावसानं यथा दीप इति युक्त्या भासः । एवं वादिवि-प्रतिपत्तिमुक्का तिनरासायोत्तरसूत्रसन्दर्भमक्तारयति ॥ तत्रिति ॥ वादिविवादे सतीत्यर्थः॥ व्याकरणमीमांसान्यायनिधित्वात् पदवाक्य-

पक्षीकृत्य निराक्रियन्ते। तत्र साङ्ग्याः प्रधानं वित्रुणमचेतने, जर्गतः कारणमिति मन्यमाना-श्राहुः "यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वज्ञस्य स र्वशक्तेर्ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं दर्शयन्ति, इत्यवो-चस्तानि प्रधानकारणपक्षेऽपि योजयितुं श-क्यन्ते। सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्यापि स्व-विकारविषयमुपपद्यते, एवं सर्वज्ञत्वमप्युपद्यते । कथम्। यतु ज्ञानं मन्यसे स सत्त्वधर्मः "सत्त्वा-त् सञ्जायते ज्ञानम् " इति स्मृतेः।तेन च सच्व-धर्मेण ज्ञानेन कार्यकारणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञा योगिनः प्रसिद्धाः, सत्त्वस्य हि निरतिशयोत्क-र्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम् । न केवलस्याकार्यकरण-स्य पुरुषस्योपलब्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वं किञ्चि-ज्ज्ञत्वं वा कल्पयितुं शक्यं, त्रिगुणत्वानु प्रधा-

प्रमाणज्ञत्वं यज्जगत्कारणं तचेतनमचेतनं वेति ईक्षणस्य मुख्यत्वगौ-णत्वाभ्यां संशये पूर्वपक्षमाह ॥ तत्र साङ्क्या इति ॥ अपिशब्दावे-वकारार्थी सदेवेत्यादिस्पष्टब्रह्मलिङ्गवाक्यानां प्रधानपरत्वनिरासेन ब्रह्मपरत्वोकेः श्रुत्यादिसङ्गतयः। पूर्वपक्षे जीवस्य प्रधानैक्योपासिः सिद्धान्ते ब्रह्मैक्यज्ञानमिति विवेकः। अचेतनसन्वस्यैव सर्वज्ञत्वं, न चेतनस्येत्याह॥तेन च सत्त्वधर्मेणोति ॥ न केवल्रस्येति ॥ ज-न्यज्ञानस्य सत्त्वधर्मत्वात् नित्योपरुब्धेरकार्यत्वाचिन्मात्रस्य न स-र्वज्ञानकर्तृत्वमित्यर्थः । ननु गुणानां साम्यावस्थाप्रधानमिति सा-ङुचा बदन्ति तदेवावस्थायां सन्वस्योत्कर्षाभावात् कथं सर्वज्ञतेत्याह

नस्य सर्वज्ञानकारणभूतं सत्त्वं प्रधानावस्था-यामपि विद्यते, इति प्रधानस्याचेतनस्यैव सतः सर्वज्ञत्वमुपचर्यते वेदान्तवाक्येषु । अवश्य ऋ त्वयापि सर्वज्ञं ब्रह्माभ्युपगच्छता सर्वज्ञानश-क्तिमत्त्वेनैव सर्वज्ञत्वमभ्युपगन्तव्यम् । न हि सर्वदा सर्वविषयज्ञानं कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते। तथा हि ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानिक्रयां प्रति स्वातन्त्र्यं ब्रह्मणो हीयेत। अथानित्यं तदिति ज्ञानिक्रया-े जिएरमें या उपरमेतापि ब्रह्म। तदा सर्वज्ञानशक्तिमच्चे-नैव सर्वज्ञव्वमापतित। अपि च प्रागृत्पतेः सर्व-कारकशून्यं ब्रह्मेष्यते त्वया। न च ज्ञानसाधना-नां शरीरेन्द्रियादीनामभावे ज्ञानोत्पत्तिः कस्यं-चिदुपपन्ना । अपि च प्रधानस्यानेकात्मकस्य परिणामसम्भवात् कारणव्वोप्पत्तिः मृदादिवत्

॥ त्रिगुणत्वादिति ॥ त्रयो गुणा एव प्रधानं तस्य साम्यावस्था तदभेदात् प्रधानमित्युच्यते । तदवस्थायामपि प्रलये सर्वज्ञान-शक्तिमच्चरूपं ससर्वज्ञत्वमक्षतमित्यर्थः । ननु मयो किमिति श-किमच्चरूपं गौणं सर्वज्ञत्वमङ्गोकार्यमिति तत्राह ॥ न हीति ॥ अनित्यज्ञानस्य प्रलये नाशात् शक्तिमच्चं वाच्यं कारकाभावाचेत्याह ॥ अपि चेति ॥ मतद्वयसाम्यमुक्का स्वमते विशेषमाह ॥अपि चेति॥ ब्रह्मणः कारणत्वं स्मृतिपादे समर्थ्यते प्रधानादेः कारणत्वं तर्कपादे नासंहतस्येकात्मकस्य ब्रह्मणः शइत्येवं प्राप्ते इ-दं सूत्रमारभते॥

## ईक्षतेर्नाशब्दम्॥ ५॥

न साङ्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानं जगतः का-रणं शक्यं वेदान्तेष्वाश्रयितुम्। अशब्दं हि तत्। कथमशब्दत्वम्।ईक्षतेः ईक्षितृत्वश्रवणात् का-रणस्य। कथम्। एवं हि श्रूयते "सदेव सौम्येद-मय आसीत्" "एकमेवाद्वितीयं" इत्यूपक्रम्य "तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय" इति "तत्तेजोऽसु-जत" इति तत्रेदंशब्दवाच्यं नामरूपविकृतं ज-गृत् त्रागुत्पत्तेः सदात्मनावधार्य तस्यैव त्रकृ-तस्य सच्छब्दवाच्यस्येक्षणपूर्वकं तेजः प्रभुतेः स्त्रष्टृत्वं दर्शयति । तथा अन्यत्रे "आत्मा वा इद मेक एवात्र आसीन्नान्यत् किञ्चन मिषत् स ऐ-क्षत लोकान्नुसृजा इति "स इमाँ छोकानसृजत" इति ईक्षापूर्विकामेव सृष्टिमाचष्टे । कचिच्च षोड-

युक्तिभिर्निरस्यते । अधुना तु श्रुतिभिर्निरस्यति ॥ ईक्षतेर्नाशब्द-मिति ॥ ईक्षणश्रवणात् वेदशब्दवाच्यमशब्दं प्रधानम् । अशब्दत्वान्न कारणमिति सूत्रयोजना । तत् सच्छब्द्वाच्यं कारणमेक्षत ईक्षणमे-वाह ॥ बह्विति ॥ बहुप्रपञ्चरूपेण स्थित्यर्थमहमेवोपादानतया का-यभिदाज्जनिष्यामीत्याह ॥ प्रजेति ॥ एवं तत् सदीक्षित्वा आकाशं वा-यं समृष्ट्वा तेजः सृष्टवादित्याह ॥ तिदिति ॥ मिषचलत् सन्वाकान्त- शकलं पुरुषं प्रस्तुत्याह "स ईक्षाश्चके स प्रा-णमसृजत" इति। ईक्षतेरिति च धात्वर्थनिदं-शोऽभिप्रेतः यजतेरितिवत् न धातुनिर्देशः। तेन "यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मा देतद्वस्य नामरूपमन्नं च जायते" इत्येवमादी-न्यपि सर्वज्ञेश्वरकारणपराणि वाक्यानि उदाह-तंठ्यानि। यतु उक्तं सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञं प्र-धानं भविष्यतीति, तन्नोपपद्यते। न हि प्रधा-नावस्थायां गुणसाम्यात् सत्त्वधर्मो ज्ञानं सम्भ-वति। ननूक्तं सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वज्ञं भ-विष्यतीति, तद्गि नोपपद्यते। यदि गुणसा-म्ये सति सत्त्वव्यपाश्रयां ज्ञानशक्तिमाश्रित्यं

मिति यावत् । सजीवाभिन्नः परमात्मा "प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोकाः लोकेषु नाम च" इत्युक्ताः षोडशकलाः, ननु इक्शितपौ-धातुनिर्देशे इति कात्यायनस्मरणादीक्षतेरिति पदेन तिबन्तेन धातुरु-च्यते । तेन धात्वर्थ ईक्षणं कथं व्याख्यायत इत्याशङ्क्रच लक्षणयेत्या- ह ॥ ईक्षतिरित चेति ॥ इतिकर्तव्यताविधर्यजतेः पूर्ववच्चमिति जै-मिनिसूत्रे यथा यजतिपदेन लक्षणया धात्वर्थो याग उच्यते तद्दिहापी-त्यर्थः सौर्यादिविकृतियागस्याङ्गानामविधानात् पूर्वत्वं दर्शादिप्रकृतिस्थाङ्गवन्त्वमिति सूत्रार्थः। धात्वर्थनिर्देशेन लाभमाह॥तेनेति॥सामान्य-तः सर्वज्ञो विशेषतः सर्वविदिति भेदः ज्ञानमीक्षणमेव तपः । तपस्विनः फलमाह ॥तस्मादिति॥ एतत्कार्यं सूत्राख्यं ब्रह्म । केवलसच्चवृत्तेर्ज्ञां फलमाह ॥तस्मादिति॥ एतत्कार्यं सूत्राख्यं ब्रह्म । केवलसच्चवृत्तेर्ज्ञां

ज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वज्ञं प्रधानमृच्येत कामं रजस्तमोव्यपाश्रयामपि ज्ञानप्रतिबन्धशक्ति-माश्रित्य किञ्चिज्ज्ञमुच्येत । अपि च नासाक्षि-का सत्त्वद्यत्तिर्जानाति नाऽभिधीयते । न चा-चेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति । तस्मादनु-पपन्नं प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम् । योगिनां तु चेत-नत्वात् सच्वोत्कर्षनिमित्तं सर्वज्ञत्वमुपपन्नमि-त्यनुदाहरणम्। अथ पुनः साक्षिनिमित्तमीक्षि-तृत्वं प्रधानस्य कल्पेत् यथाग्निनिमत्तमयः पि-ण्डादेर्दग्धृत्वम् । तथा सति यन्निमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञं मुख्यं ब्रह्म जगतः का-रणमिति युक्तम्। यत् पुनरुक्तं ब्रह्मणोऽपि न मु-रूयं सर्वज्ञत्वमुपपद्यते, नित्यज्ञानक्रियत्वे ज्ञान-क्रियां प्रति स्वातन्त्र्यासम्भवादित्यत्रोच्यते।इ-दं तावद्भवान् प्रष्टव्यः कथं नित्यज्ञानिकयत्वे

नत्वमङ्गीरुत्य प्रधानस्य सर्वज्ञत्वं निरस्तम् । सम्प्रति नकेवलजडवृत्ति र्ज्ञानशब्दार्थः किन्तु साक्षिवोधिविशिष्टा वृत्तिवृत्तिव्यक्तवोधो वा ज्ञानं तच्चान्धस्य प्रधानस्य नास्तीत्याह ॥ अपि चेति ॥ साक्षित्वमिस्ति ये-नोक्तज्ञानवच्वं स्यादिति शेषः । ननु सच्चवृत्तिमात्रेण योगिनां सर्वज्ञ-त्वमुक्तमित्यत आह ॥ योगिनां त्विति ॥ सेश्वरं साङ्क्र्यमतमाह ॥ ॥ अथेति ॥ सर्वज्ञत्वं नाम सर्वगोचरज्ञानवच्वं न ज्ञानकर्तृत्वं ज्ञान-

१ रृष्टान्तो न सम्भवतीत्यर्थः।

सर्वज्ञत्वहानिरिति, यस्य हि सर्वविषयावभास-नक्षमं ज्ञानं नित्यमस्ति सोऽसर्वज्ञ इति विप्रति-षिद्धम् , अनित्यत्वे हि ज्ञानस्य कदाचित् जा-नाति कदाचित्र जानाति, इत्यसर्वज्ञत्वमपि स्यात् नासौ ज्ञाननित्यत्वे दोषोऽस्ति । ज्ञान-नित्यत्वे ज्ञानविषयः स्वातन्त्र्यव्यपदेशो नोप-पद्यत इति चेत्,न, प्रततौष्ण्यप्रकाशेऽपि स-वितरि दहति प्रकाशयति, इति स्वातन्त्र्यव्यप-देशदर्शनात् । ननु सवितुर्दात्यप्रकाश्यसंयोगे सति दहति प्रकाशयतीति व्यपदेशः स्यात्,न तु ब्रह्मणः प्रागुत्पत्तेर्ज्ञानकर्मसंयोगोऽस्तीति विषमो दृष्टान्तः। नासत्यपि कर्मणि सविता प्रं-ं काशत इति कर्तृत्वव्यपदेशदर्शनादेवमसत्यपि ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणस्तदेक्षतेति कर्तृत्वव्यपदेशो-पपत्तेर्न वेषम्यं,कर्मापेक्षायां त् ब्रह्मणि ईक्षितृत्व-

स्य रुत्यसाध्यत्वादिति हृदि रुत्वा पृच्छति ॥ इदं तावदिति ॥ स-र्वे जानातीति शब्दासाधुत्वं शङ्कृते ॥ ज्ञाननित्यत्व इति ॥ नित्य-स्यापि ज्ञानस्य तत्तदर्थोपहितत्वेन ब्रह्मस्वरूपादेदं कल्पयित्वा का-र्यत्वोपचाराद्वह्मणस्रत्कर्तृत्वव्यपदेशः साधुरिति सदष्टान्तमाह ॥ न प्रततेति ॥ सन्ततेत्यर्थः । असंत्यपि अविवक्षितेऽपि, ननु प्रकाशते-रकर्मकत्वात् सविता प्रकाशते इति प्रतियोगेऽपि जानातेः सकर्मक-त्वात् कर्माभावे तदैक्षतेत्ययुक्तमिति तत्राह ॥ कर्मापेक्षायां त्वि-

श्रुतयः सुतरामुपपन्नाः, किं पुनस्तकर्म यत् प्रागुत्पत्तेरीश्वरज्ञानस्य विषयो भवति इति! त-त्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये नामरूपे अव्याक-ते व्याचिकीर्षिते इति ब्रमः, यत्प्रसादादि यो-गिनामप्यतीतानागतविषयं प्रत्यक्षं ज्ञानमिच्छ-न्ति योगशास्रविदः किमु वक्तव्यं तस्य नित्यशु-द्धस्येश्वरस्य सृष्टिस्थितिसंहितविषयं नित्यज्ञा-नं भवतीति। यदप्युक्तं प्रागुत्पत्तेब्रीह्मणःशरीरा-दिसम्बन्धमन्तरेणेक्षित्रत्वमनुपपन्नमिति, न त-

ति ॥ कर्माविवक्षायामपि प्रकाशरूपे सवितारे प्रकाशत इति कथं । चित् प्रकाशिक्तयाश्रयत्वेन कर्तृत्वोपचारविचदात्मन्यपि चिद्रूपेक्षण-कतृत्वोपचारान वैषम्यमित्युक्तं पूर्वम् । अधुना तु कुम्भकारस्य स्वो-पाध्यन्तःकरणवृत्तिरूपेक्षणवदीश्वरस्यापि स्वोपाध्यविद्यायाः विवि-धसृष्टिसंस्कारायाः प्ररुयावसानेनोडु द्वसंस्कारायाः सर्गोन्मुखः कश्चि-त् परिणामः सम्भवति अतः तस्यां सूक्ष्मरूपेण निकीनसर्वकार्यविष-यकं ईक्षणं तस्य कार्यत्वात् कर्मसद्भावाच तत्कर्तृत्वं मुख्यमिति यो-तयति ॥ सुतरामिति ॥ ननु मायोपाधिकविम्बचिन्मात्रस्येश्वरस्य कथमीक्षणं प्रति मुख्यं कर्तृत्वं रुत्यभावादिति चेत् ।न। कार्यानुकूल-ज्ञानवत एव कर्तृत्वादी खरस्यापि ईक्षणानुकूलनित्यज्ञानव चात्। न च नित्यज्ञानेनैव कर्नृत्वनिर्वाहात् किमीक्षणेनेति वाच्यं। वाय्वादेरेव शब्दवत्त्वसम्भवात् किमाकाशेनेत्यतिप्रसङ्गात्, अतः श्रुतत्वाद्यायादि-कारणत्वेनाकाशवदैक्षतेत्यागन्तुकत्वेन श्रुतमीक्षणमाकाशादिहेतुत्वे-नाङ्गीकार्यमित्यलम् । अन्याकते सुक्ष्मात्मना स्थिते न्याकर्तुं स्थूली-

चोद्यमवतरित सवितृप्रकाशवह्रह्मणो ज्ञानस्व-रूपनित्यत्वे ज्ञानसाधनापेक्षानुपपत्तेः । अपि चाविद्यादिमतः संसारिणः शरीराद्यपेक्षाज्ञानो-व्पत्तिः स्यात्, न ज्ञानप्रतिबन्धकारणरहितस्ये-श्वरस्य । मन्त्रौ चेमावीश्वरस्य शरीराद्यनपे-क्षतामनावरणज्ञानतां च दर्शयतः। "न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च"॥इति॥

कर्तुमिष्टे इत्यर्थः । अव्याकृतकार्योपरक्तचैतन्यरूपेक्षणस्य कारकानपे-क्षत्वेऽपि वृत्तिरूपेक्षणस्य कारकं वाच्यमित्याशङ्कुचाह॥ अपि चावि-द्यादिमत इति ॥ यथैकस्य ज्ञानं तथान्यस्यापीति नियमाभावान्मा-यिनोऽशरीरस्यापि जन्येक्षणकारकत्विमिति भावः। ननु यत् जन्य-ज्ञानं तत् शरीरसाध्यमिति व्याप्तिरस्तीत्याशङ्कच श्रुतिबाधमाह ॥ **म**-न्त्री चेति ॥ कार्यशारीरं। करणिमन्द्रियं। अस्येश्वरस्य शक्तिर्माया स्वकार्यापेक्षया परा, विचित्रकार्यकारित्वाद्विविधा सा त्वैतिसमात्रसि-द्धा न प्रमाणसिद्धेत्याह॥ श्रूयत इति॥ ज्ञानरूपेण बलेन या सृष्टिकिया सा स्वाभाविकी अनादिमायात्मकत्वादित्यर्थः । ज्ञानस्य चैतन्यस्य बलं मायावृत्तिप्रतिविम्बितत्वेन स्फुटत्वं तस्य क्रियानामविम्बत्वेन ब्रह्मणो जनकता ज्ञातृतापि स्वाभाविकीतिवार्थः॥ अपाणिरपि यहीता । अपा-दोऽपि जवनः॥ ईश्वरस्य स्वकार्ये ठौिककहेल्वपेक्षा नासीति भावः। अग्यमनादिं पुरुषं अनन्तं महान्तं विभुमित्यर्थः । अपसिद्धान्तंशहू-

"अपाणिपादो जवनो यहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः। स वेति वेद्यं न च तस्यास्तिवेता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् "॥इति च॥ ननु नास्ति तव ज्ञानप्रतिबन्धकारणवानीश्वरा-दन्यः संसारी "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योतो ऽस्ति विज्ञाता" इति श्रुतेः।तत्र किमिद्मूच्य-ते संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिर्नेश्वर-स्येति? अत्रोच्यते।सत्यं नेश्वरादन्यःसंसारी, तथापि देहादिसङ्घातोपाधिसम्बन्ध इष्यत एव घटकरकगिरिगुहां चुपाधिसम्बन्ध इव व्यास्नः, तत्कृतश्च शब्दप्रत्ययव्यवहारो लोकस्य दृष्टो घटच्छिद्रं करकादिच्छिद्रमित्यादिराकाशाव्य-तिरेकेऽपि, तत्कृता चाकाशे घटाकाशादिभेदमि-थ्याबुद्धिर्देष्ठा;तथेहापि देहादिसङ्घातोपाधिस-

ते ॥ नन्विति ॥ ज्ञाने प्रतिबन्धककारणान्यविद्यारागादीनि श्रुतावत ईश्वरादन्यो नास्तीत्यन्वयः। औपाधिकस्य जीवेश्वरभेदस्य मयोकत्वा-नापासिद्धान्त इत्याह ॥ अत्रोच्यत इति ॥ तत्कत उपाधिसम्बन्ध-कृतः शब्दतज्जन्यप्रत्ययरूपो व्यवहारः, असङ्कीर्ण इति शेषः । अव्य तिरेके कथमसङ्करस्तत्राह ॥ तत्कता चेति ॥ उपाधिसम्बन्धकते-त्यर्थः ॥ तथेति ॥ देहादिसम्बन्धस्य हेतुरविवेकोनायविया तया रुत इत्यर्थः । अवियायां हि प्रतिविम्बो जीवः, विम्बचैतन्यमीसर <sup>ं</sup> म्बन्धाविवेककृतेश्वरसंसारिभेदमिथ्याबृद्धिः । दृश्यते चात्मन एव सतो देहादिसङ्घाते अना-त्मन्यात्मत्वाभिनिवेशोमिथ्याबुद्धिमात्रेणपूर्वपू-वेंण, सित चैवंसंसारित्वे देहाचपेक्षमीक्षित्रत्वमु-पपन्नं संसारिणः।यद्प्युक्तं प्रधानस्यानेकात्मक-त्वात् मृदादिवत् कारणत्वोपपत्तिनीसंहतस्य ब्र-ह्मण इति, तत् प्रधानस्याशब्द्त्वेनैव प्रत्युक्तम्। यथा तु तर्केणापि ब्रह्मण एव कारणत्वं निर्वो-ढुं शक्यते न प्रधानादीनां तथा प्रपञ्चियिष्यते <sup>«</sup>न विलक्षणत्वादस्य" इत्येवमादिना ॥ ५ ॥ अत्राह । यदुक्तं, नाचेतनं प्रधानं जगत्कारण-मीक्षित्वत्वश्रवणादिति, तदन्यथाप्यूपपद्यते ।

इतिभेदोऽविद्याधीनसत्ताकः । अनादिभेदस्य कार्यत्वायोगात् । का-र्यबुद्धचादिरुतप्रमात्रादिभेदश्य कार्य एवेति विवेकः। नन्वखण्डस्व-प्रकाशात्मिन कथमिववेकः तत्राह ॥ दृश्यते चेति ॥ वस्तुतो दे-हादिभिन्नस्वप्रकाशस्यैव सत आत्मनो नरोऽहमिति भ्रमो दष्टत्वा-हुरपक्रवः। स च मिथ्याबुद्धचा मीयत इति मिथ्याबुद्धिमात्रेण <mark>श्रान्ति</mark>-सिद्धाज्ञानेन कल्पित इति चकारार्थः । यद्दोक्तमिथ्याबुद्धौ लोकानुभ-वमाह, ॥ दृश्यते चेति ॥ इत्थंभावे तृतीया । भ्रान्त्यात्मना दृश्यत इत्यर्थः । पूर्वपूर्वभ्रान्तिमात्रेण दश्यते न च प्रमयेति वार्थः । कूटस्थ-स्यापि मायिकं कारणत्वं युक्तमित्याह ॥ यथा त्विति ॥ यच्ववेषे श-ब्दशक्तियहायोग इति तन्त । सत्यादिपदानामबाधितावर्थेषु लोका-वगतशक्तिकानां वाच्यैकदेशत्वेनोपस्थिताखण्डब्रह्मलक्षकत्वादिति

अचेतनेऽपि चेतनवदुपचारदर्शनात् यथा प्र-त्यासन्नपतनतां नद्याः कूलस्यालक्ष्य कूलंपि-पतिषतीत्यचेतनेऽपि कूले चेतनवदुपचारां दृष्ट-स्तद्वदचेतनेऽपि प्रधाने प्रत्यासन्नसर्गे चेतन-वदुपचारो भविष्यति तदैक्षतेति।यथा छोके क-श्चिचेतनः स्नात्वा भुक्का चापराके यामं रथेन गमिष्यामीतीक्षित्वा अनन्तरं तथेव नियमेन प्रवर्तते,तथा प्रधानमपि महदाद्याकारेण नि-यमेन प्रवर्तते तस्माच्चेतनवदुपचर्यते । कस्मा-त् पुनः कारणात् विहाय मुख्यमीक्षित्व्वमौप-चारिकं कल्प्यते! "तत्तेज ऐक्षत" "ता आप ऐ-क्षन्तः इति चाचेतनयोरप्तेजसोश्चेतनवदुपचा-रदर्शनात् । तस्मात् सत्कर्त्वकमपीक्षणमौपचा-रिकमिति गम्यते । उपचारत्राये वचनादिःयेवं प्राप्ते इदं सूत्रमारभ्यते॥

## गौणश्चेन्नात्मशब्दात्॥६॥

यदुक्तं प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तस्मि-

स्थितं । सम्प्रत्युत्तरसूत्रं निरस्याशङ्कामाह॥अत्राहेति॥ अन्यथापि॥ अचेतनत्वेऽपि । ननु प्रधानस्य चेतनेन किं साम्यं येन गौणमीक्षण-मिति तत्राह ॥ यथेति ॥ नियतक्रमवत् कार्यकारित्वं साम्यमित्य-र्थः॥ उपचारप्राये वचनादिति॥ गौणार्थप्रचुरे प्रकरणे समाम्ना-

न्नोपचारिका ईक्षतिः अन्नेजसोरिवेति तदसत्। कस्मात् । आत्मशब्दात् । "सदेव सोम्येदमय आसीत्"इत्युपक्रम्य "तदेक्षत" "तत्तेजोऽसृज-त" इति च तेजोऽबन्नानां सृष्टिमुक्का.तदेव प्रक-तं सदीक्षित तानि च तेजोऽबन्नानि देवताशब्दे-न परामृश्याह , "सेयं देवतैक्षत" " हन्ताहमि-मास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रवि-श्य नामरूपे व्याकरवाणि'' इति । तत्र यदि प्र-धानमचेतनं गुणहत्त्येक्षितः कल्प्येत तदेव प्रकः-तत्वात् सेयं देवतेति परामृश्येत, न तदा देवता जीवमात्मशब्देनाभिदध्यात् । जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यक्षः प्राणानां धारियता प्रसिद्धे-. र्निर्वचनाञ्च।स कथमचेतनस्य प्रधानस्य आ-त्मा भवेत्? आत्मा हि नाम स्वरूपं, नाचेत-नस्य प्रधानस्य चेतना जीवः स्वरूपं भवितु-

तादित्यर्थः । अमेजसोरिवाचेतने सित गौण ईक्षतिरिति चेत्, न, आत्मशब्दात् सतश्रेतनत्विनश्रयादिति सूत्रार्थमाह ॥ यदुक्तिसत्या-दिना ॥ सा प्रकृता सच्छव्दवाच्या इयमीक्षित्री देवता परोक्षा हन्त इदानीं भूतसृष्टचनन्तरं इमाः सृष्टास्तिस्रस्तेजोऽबन्नरूपाः, परोक्षत्वा-देवता इति दितीयाबहुवचनं, अनेन पूर्वकल्पानुभूतेन जीवेनात्मना मम स्वरूपेण ता अनुप्रविश्यतासां भोग्यत्वाच नाम च रूपं च स्थूलं करिष्यामीत्यैक्षतेत्यन्वयः । लौकिकप्रसिद्धेजीव प्राणयारण इति धातो-

महिति; अथ तु चेतनं ब्रह्म मुख्यमीक्षितृ पर्निग्रह्येत, तस्य जीवविषय आत्मशब्दप्रयोग उपपद्यत। तथा "सय एषांऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वे तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो" इत्यत्र स आत्मेति प्रकृतं सदणिमानमात्मानमात्मावन्मात्मशब्देनोपदिश्य "तत्त्वमिस श्वेतकेतो" इनि चेतनस्य श्वेतकेतोरात्मत्वेनोपदिशति। अनेत्र त्रोस्तु विषयत्वाद् अचेतनत्वं नामरूप-व्याकरणादो च प्रयोज्यत्वेनैव निर्देशात्, न चात्मशब्दवत् किश्चिन्मुख्यत्वे कारणमस्तीति

जींवित प्राणान् धारयतीति निर्वचनाचेत्यर्थः॥ अथ त्विति॥ स्वपक्षे तु विम्वप्रतिविम्वयोर्छोके भेदस्य कल्पितत्वदर्शनाज्ञीवो ब्रह्मणः सत आत्मेति युक्तमित्यर्थः। जीवस्य सच्छब्दार्थं प्रत्यात्मशब्दात् सन्न प्रधानमित्युक्का सतो जीवं प्रत्यात्मशब्दान्न प्रधानमिति विधीन्तरे-ण हेतुं व्याचष्टे॥तथिति॥ स यः सदाख्य एषोऽणिमा परमसूक्ष्मः, ए-तदात्मकिमदं सर्व जगत् तत्सदेव सत्यं विकारस्य मिथ्यात्वात्, सः स पदार्थः सर्वस्यात्मा हे श्वेतकेतो, त्वं च नासि संसारी, किं तु तदेव सदवाधितं सर्वात्मकं ब्रह्मासीति श्रुत्यर्थः। इत्यत्रोपिदशतिअ-तश्चेतनात्मकत्वात् सच्चेतनमेवेति वाक्यशेषः। यदुक्तममेजसोरिव सत ईक्षणं गौणिमिति तत्राह्॥ असेजसोहित्वति॥ नामरूपयोर्व्याकरणं सृष्टिः।आदिपदान्त्रियमनं अमेजसोरिवषयत्वात् सृज्यत्वान्त्रियम्यत्वा-च्याचेतनत्वमीक्षणस्य मुख्यत्वे बाधकमस्ति साधकं च नासीति हेतो-

१ प्रकारान्तरेण।

युक्तं कूछवत् गोणविमीक्षितः वस्य । तयोरिप च सद्धिष्ठितत्वापेक्षमेवेक्षितत्वम् । सतस्त्वा-त्मशब्दात् न गौणमीक्षित्वत्वमित्युक्तम्॥अथो-च्येताचेतनेऽपि प्रधाने भवत्यात्मश्ब्दः आत्म-नः सर्वार्थकारित्वात्, यथां राज्ञः सर्वार्थकारि-णि भृत्ये भवत्यात्मशब्दो ममात्मा भद्रसेन इ-ति; प्रधानं हि पुरुषस्यात्मनो भोगापवर्गी कुर्व-दुपकरोति राज्ञ इव भृत्यः सन्धिवित्रहादिषु व-र्तमानः । अथवेक एवात्मशब्दश्चेतनाचेतनवि-षयो अविष्यति भूतात्मेन्द्रियात्मेति च प्रयोग-दर्शनात्, यथैक एव ज्योतिःशब्दः ऋतुज्वल-नविषयः। तत्र कुत एतदात्मशब्दादीक्षतेरगौण-त्वम् मित्यत उत्तरं पठति।

र्युक्तमीक्षणस्य गौणत्विमिति योजनाः चेतनवत् कार्यकारित्वं गुणः ते-ज ऐक्षतं चेतनवत् कार्यकारीत्यर्थः । यहा तेजःपदेन तद्धिष्ठानं स-छक्ष्यते, तथा च मुख्यमीक्षणिमत्याह॥तयोरिति ॥स्यादेतत् यादे सत ईक्षणं मुख्यं स्यानदेव कृत इत्यतआह् ॥सतस्तिवति ॥ गौणमुख्य-योरतुल्ययोः संशयाभावेन गौणप्रायपाठस्यानिश्रायकत्वादात्मशब्दा-च सत ईक्षणं मुख्यमित्यर्थः । आत्महितकारित्वगुणयोगादात्मश-ब्दोऽपि प्रधाने गौण इति शङ्कृते ॥ अथेत्यादिना ॥ आत्मशब्दः प्रधानेऽपि मुख्यो नानार्थकत्वादित्याह् ॥ अथवेति ॥ नानार्थकत्वे दृष्टान्तः ॥ यथेति ॥ अथेकज्योतिरिति श्रुत्या सहस्रदिक्षणाके कर्तौ क्योतिष्टोमे लोकप्रयोगादग्नौ च ज्योतिःशब्दो यथा मुख्यस्तहदित्यर्थः।

### तिन्नष्टस्य मोक्षोपदेशात्॥७॥

न प्रधानमचेतनमात्मशब्दालम्बनं भवितुमहीते "स आत्मा" इति प्रकृतं सदणिमानमादाय "तंत्त्वमिस श्वेतकेतो" इति चेतनस्य श्वेतकेतो-मीक्षियितव्यस्य तन्निष्ठामुपदिश्य "आचार्यवा-न् पुरुषो वेद'' तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमो-क्ष्ये अथ सम्पत्स्ये" इति मोक्षोपदेशनात्।य-दि ह्यचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यं तदसीति ग्रा-हयेत् मुमुक्षुं चेतनं सन्तमचेतनोऽसीति तदा विपरीतवादिशास्रं पुरुषस्यानर्थायेत्यप्रमाणं स्यात् ;नतु निर्दोषशास्त्रमप्रमाणं कल्पयितुं युक्त-म्। यदि चाज्ञस्य सतो मुमुक्षोरचेतनमनात्मा-नमात्मेत्युपदिशेत् प्रमाणभूतं शास्रं,स श्रद्दधा-नतयान्धगोलाङ्गूलन्यायेन तदात्मदृष्टिंन परि-

तिसम् सत्पदार्थे निष्ठा अभेदज्ञानं यस्य स तिनष्ठस्तस्य मुक्तिश्रव-णादिति सूत्रार्थमाह ॥ नेत्यादिना ॥ श्रुतिः समन्वयसूत्रे व्याख्या-ता । अनर्थायत्युक्तं प्रपञ्चयति ॥ यदि चाज्ञस्यति ॥ कश्चित् किल दुष्टात्मा महारण्यमार्गे पतितमन्धं स्वबन्धुनगरं जिगमिषुं बभाषे कि-मत्रायुष्मता दुःखितेन स्थीयत इति स चान्धः सुखवाणीमाकण्यं त-माप्तं मत्वोवाच अहो मद्गागध्यं यदत्र भवान् मां दीनं स्वाभीष्टनग-रप्राप्त्यसमर्थं भाषत इति स च विप्रलिप्सुर्दृष्टगोयुवानमानीय तदी-बलाङ्गूलं अन्धं याह्यामास, उपदिदेश च एनमन्धं एष गोयुवा ंत्यजेत् , तद्व्यतिरिक्तं चात्मानं न प्रतिपद्येत,त-था सति पुरुषार्थादिहन्येतानर्थं चर्छेत्।तस्मा-चथा स्वर्गाद्यर्थिनोऽग्निहोत्रादिसाधनं यथा-भूतमुपदिशति तथा मुमुक्षोरिप " स आत्मा" "तत्त्वमसि श्वेतकेतो"इति यथाभूतमेवात्मानमु-पदिशतीति युक्तम्। एवं च सति तत्तपरशुग्रहण-मोक्षद्रष्टान्तेन सत्याभिसन्धस्य मोक्षोपदेश उपपद्यते । अन्यथा हि अमुरूये सदात्मतत्त्वो-पदेशे अहमुक्थमस्मीति विद्यादितिवत् सम्प-नमात्रमिद्मनित्यफलं स्यात्। तत्र मोक्षोपदेशो नोपपद्येत ; तस्मान्न सदणिमन्याव्मशब्दस्य गोणत्वं, भृत्ये तु स्वामिभृत्यभेदस्य प्रत्यक्षत्वाः दुपपन्नो गौण आत्मशब्दो ममात्मा भद्रसेन

त्वां नगरं नेष्यति, मा त्यज लाङ्गूलमिति स चान्धः श्रद्धालुतया तद्त्यजन् स्वाभीष्टमप्राप्यानर्थपरम्परां प्राप्तः, तेन न्यायेनेत्यर्थः ॥ त-था सतीति ॥ आत्मज्ञानाभावे सति विहन्येत मोक्षं न प्राप्त्रयात् प्रत्युतानर्थसंसारं च प्राप्त्रयादित्यर्थः । ननु जीवस्य प्रधानैक्यसम्पदु-पासनार्थमिदं वाक्यमस्तिति तत्राह ॥ एवं च सतीति ॥ अवाधि-तात्मप्रमायां सत्यामित्यर्थः। कस्यचिदारोपितचोरत्वस्य सत्येन तत्रं परशुं गृह्णतो मोक्षो दष्टः तदृष्टान्तेन सत्ये ब्रह्णणि अहमित्यभिस-निधमतः मोक्षो यथा सत्याभिसंन्धः तत्रपरशुं गृह्णाति स न द्यते अथ मुच्यत इति श्रुत्योपादेष्टः स उपदेशः सम्पत्पक्षे न युक्त इत्याह ॥अन्यथेति॥ देहमृत्थापयतीत्युक्यं प्राणस्तस्मान्मोक्षोपदेशान्मुख्ये

इति। अपि च कचिद्गोणः शब्दो दृष्ट इति नैताव-ताशब्दप्रमाणकेऽर्थेगौणीकल्पनान्याय्या सर्व-त्रानाश्वासत्रसङ्गात्।यत्तृकं चेतनाचेतनयोः सा-धारण आत्मशब्दः ऋतुञ्वलनयोरिव ज्योतिःश-ब्द इति, तन्न, अनेकार्थत्वस्यान्याय्यत्वात्।त-स्माच्चेतनविषय एवमुख्य आत्मशब्दश्चेतनत्त्रो-पचाराद्भृतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मेन्द्रियात्मेति च, साधारणत्वेऽप्यात्मशब्दस्य न प्रकरणमुपप्रदं वा किञ्चिन्निश्चायकमन्तरेणान्यतरद्यतिता नि-र्धारियतुं शक्यते। न चात्राचेतनस्य निश्चायकं किञ्चित् कारणमस्ति प्रकृतं तु सदीक्षितः सन्नि-· हितश्च चेतनः श्वेतकेतुः, न हिँ चेतनस्य श्वेतके-तोरचेतन आत्मा सम्भवतीत्यवोचाम । तस्मा-चेतनविषय इहात्मशब्द इति निश्चीयते, ज्यो-

सम्भवित गौणत्वस्यान्याय्यत्वाचात्मशब्दः सित मुख्य इत्याह ॥ अ-पि चेति ॥ कचिन्नृत्यादौ सर्वत्राहमात्मेत्यत्रापि मुख्य आत्मशब्दो न स्यादित्यर्थः । चेतनत्वोपचारात् भूतादिषु सर्वत्र चैतन्यतादात्म्या-दित्यर्थः । आत्मशब्दश्रेतनस्यैवासाधारण इत्युक्तं । अस्तु वा अव्यापि-वस्तुनां साधारणः तथापि तस्यात्र श्रुतौ प्रधानपरत्वेऽपि निश्चायका-भावान्त प्रधानवृत्तितेत्याह ॥ साधारणत्वेऽपीति ॥ चेतनवाचित्वे तु प्रकरणं खेतकेतुपदं च निश्चायकमस्तीत्याह ॥ प्रकृतं लिति ॥ उपपदस्य निश्चायकत्वं स्फुटयित ॥ न हीति ॥ ततः किं तत्राह ॥ तिःशब्दोऽपि लोकिकेन प्रयोगेण ज्वलन एव रूढः अर्थवादकिएतेन तु ज्वलनसादृश्येन क्रु-तो प्रत्यत इत्यहृष्टान्तः । अथवा पूर्वसूत्र एवा्श-ब्दं निरस्तसमस्तगोण्वत्साधारण्वाशङ्कृत-या व्याख्याय ततः स्वतन्त्र एव प्रधानकारण-निराकरणहेतुव्याख्येयः "तन्निष्ठस्य मोक्षोपदे-शा" दिति । तस्मान्नाचेतनं प्रधानं सच्छब्दवा-च्यम्॥ कृतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ।

#### हेयत्वावचनाच ॥८॥

यदि अनात्मैव प्रधानं सच्छब्दवाच्यं "स आत्मा" "तत्त्वमिस" इति इहोपदिष्टं स्यात् स तदुपदेशश्रवणादनात्मज्ञतया तन्निष्ठो मा

॥ तस्मादिति ॥ आत्मशब्दो ज्योतिःशब्दवन्नानार्थक इत्युक्तं द-ष्टान्तं निरस्यति ॥ ज्योतिरिति ॥ कथं तिई ज्योतिषा यजेतेति ज्यो-तिष्टोमे प्रयोगस्तत्राह ॥ अर्थवादेति ॥ "एतानि वाव तानि ज्योतींषि य एतेऽस्य स्तोमाः" इत्यर्थवादेन कल्पितं ज्वलनेन सादृश्यं, "त्रिवृत्प-श्रदशस्त्रिवृत्सप्तदशस्त्रिवृदेकविंशास्तोमाः" तत्तदर्थप्रकाशकत्वेन गु-णेन ज्योतिःपदोक्ता ऋक्सङ्घाः, तथा च ज्योतींषि स्तोमा अस्येति ज्योतिष्टोम इत्यत्र ज्योतिःशब्दो गौण इत्यर्थः ॥ नन्वात्मशब्दा-दिति॥पूर्वसूत्र एवात्मशब्द स्य प्रधाने गौणत्वसाधारणत्वशङ्कानिरासः कर्तुमुचितः मुख्यार्थस्य लाघवेनोक्तिसम्भवे गौणत्वनानार्थशङ्काया दुर्वलत्वेन तिन्रासार्थं पृथक्सूत्रायासानपेक्षणात् । तथा च शङ्कोन भूदिति मुख्यमात्मानमुपदिदिक्षुस्तस्य हेयत्वं भूयात्। यथा अरुन्धतीं दिदर्शियषुः तत्समीप-स्थां स्थूळां तारामअमुख्यां प्रथममरुन्धतीति ग्राहियत्वा तां प्रत्याख्याय पश्चादरुन्धतीमेव ग्राह्यति तद्वन्नायमात्मेति ब्रूयात्। न चैवमवो-चत्। सन्मात्रावगतिनिष्ठेव हि षष्ठप्रपाठकप-रिसमाप्तिर्दश्यते। चशब्दः प्रतिज्ञाविरोधाभ्यु-च्यप्रदर्शनार्थः। सत्यपि हेयत्ववचने प्रतिज्ञावि-रोधः प्रसज्येत कारणविज्ञानादि सर्वं विज्ञात-मिति प्रतिज्ञानम्। उत तमादेशमप्राक्षः, येना-

तरत्वेन सूत्रव्याख्यानं नातीव शोभते, इत्यरुचेराह ॥ अथ वेति ॥ निरसा;समसा गौणत्वनानार्थत्वशङ्कायस्यात्मशब्दस्य सतच्छङ्कसस्य भावस्तता तया इत्यर्थः ॥ तत इति ॥ सत आत्मशब्देन जीवाभिन्नत्वादिति हेत्वपेक्षया मोक्षोपदेशः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणत्विन्रासे हेतुरित्यर्थः । ननु यथा कश्चिदरुम्धतीं दर्शियतुं निकटस्थां स्थू-छां तारां अरुम्धतीत्वेनोपदिशति तद्दनात्मन एव प्रधानस्य सत्य-दार्थस्यात्मत्वोपदेश इति शङ्कृते ॥ कुतश्चेति ॥ प्रधानं सच्छब्दवाच्यं नेति कुत इत्यर्थः । सौत्रश्चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थं इत्याह ॥ चशब्द इति ॥ विवृणोति ॥ सत्यपीति ॥ अपिशब्दान्नास्त्येवेति सूचयित। वेदानधीत्यागतं स्तब्धं पुत्रं पितोवाच, हे पुत्र उत अपि आदिश्यत इत्यादेशः उपदेशैकछभ्यः सदात्मा तमप्यप्राक्षः गुरुनिकटे पृष्टवान-सि यस्य श्रवणेन मननेन विज्ञानेनान्यस्य श्रवणादिकं भवतीत्यन्वयः । नन्वन्येन ज्ञातेन कथमन्यद्ज्ञातमपि ज्ञातं स्यादिति पुत्रः शङ्कृते

१ अनम्।

श्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं, अविज्ञातं विज्ञा-तम् , इति। "कथं नु भगवः स आदेशो भवति, इति।यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं,एवं सोम्य सआदेशो भवति" इति वाक्योपक्रमे श्रवणात् । न च सच्छब्दवा-च्ये प्रधाने भोग्यवर्गकारणे हेयत्वेनाहेयत्वेन वा विज्ञाते भोकृवर्गो विज्ञातो भवति अप्रधा-नविकारत्वाद्गोक्तृवर्गस्य, तस्मान्न प्रधानं स-च्छब्दवाच्यम्॥ कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ॥

॥ कथमिति ॥ हे भगवः कथं नु खलु स भवतीत्यर्थः, कार्यस्य का-रणान्यत्वं नास्तीत्याह ॥ यथेति ॥ पिण्डः स्वरूपं तेन विज्ञातेनेति शेषः। तत्र युक्तिमाह ॥वाचेति॥ वाचा वागिन्द्रियेणारभ्यत इति वि-कारो वाचारम्भणम् ननु वाचा नामैवारभ्यते न घटादिरित्याशङ्कन्य नाममात्रमेव विकार इत्याह ॥नामधेयमिति॥ "नामधेयं विकारोऽ-यं वाचा केवलमुच्यते वस्तुतः कारणाद्भिन्नो नास्ति तस्मान्मृषैव स इति भावः। विकारमिथ्यात्वे तदभिन्नकारणस्यापि मिथ्यात्वमिति नेत्याह ॥ मृत्तिकेति ॥ कारणं कार्याद्भिन्नसत्ताकं, न कार्यं कारणा-द्भिन्नं, अतः कारणातिरिक्तस्य कार्यस्वरूपस्याभावात् कारणज्ञाने-न तज्ज्ञानं भवतीति स्थिते दार्ष्टान्तिकमाह ॥ एवमिति ॥ मृद-द्वह्मैव सत्यं वियदादिविकारों मृषेति ब्रह्मज्ञाने सति ज्ञेयं किञ्चिना-वशिष्यते इत्यर्थः। ययपि प्रधाने ज्ञाते तत्तादात्म्याहिकाराणां ज्ञानं भवति न पुरुषाणां, तेषां प्रधानविकारत्वाभावादित्याह ॥ न चेति ॥

#### स्वाप्ययात्॥ ९॥

तदेव सच्छब्दवाच्यं कारणं प्रकृत्य श्रूयते "यत्रेत्पुरुषः स्विपति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्विपतीत्याचक्षते स्वं द्यपीतो भवति" इति ए-षा श्रुतिः स्विपतीत्येतत् पुरुषस्य ठोकप्रसिद्धं नाम निर्विक्ति। स्वशब्देनेहात्मोच्यते यः प्रकृतः सच्छब्दवाच्यस्तमपीतो भवत्यिपगतो भवती-त्यर्थः। अपिपूर्वस्य एतेर्ठयार्थत्वं प्रसिद्धं, प्रभ-वाप्ययावित्युत्पत्तिप्रलययोः प्रयोगदर्शनात्। मनःप्रचारोपाधिविशेषसम्बन्धादिन्द्रियार्थान्

अस्माकं जीवानां संद्रूपत्वानज्ज्ञाने ज्ञानमिति भावः ॥ कृतश्चेति ॥ पुनरिप करमाद्वेतोरित्यर्थः सुपुत्तौ जीवस्य सदात्मिन स्वस्मिन् अन्ययश्रवणात् सच्चेतनमेवेति सूत्रयोजना । एतत् स्वपनं यथा स्यानथा यत्र सुपुत्तौ स्विपितीति नाम भवति तदा पुरुषः सता सम्पन्न एकी-भवति सदैक्येऽिप नामप्रवृत्तिः कथं तत्राह ॥ स्वमिति ॥ तत्र लोक-प्रसिद्धिमाह ॥ तस्मादिति ॥ हि यस्मात् स्वं सदात्मानमपीतो भव-तीति तस्मादित्यर्थः । श्रुतेस्तात्पर्यमाह ॥ एषेत्यादिना ॥ कथमेता-वता प्रधाननिरास इत्यत आह ॥ स्वज्ञाब्देनेति ॥ एतेर्धातोर्गत्यर्थ-स्यापि पूर्वस्य लयार्थत्वेऽिप कथं नित्यस्य जीवस्य लय इत्याशङ्क्य उपाधिलयदिति वक्तं जायत्स्वप्रयोर्गिधमाह ॥ मन इति ॥ ऐन्द्रि-यक्मनोवृत्तय उपाधयः, तैर्घटादिस्थूटार्थविशेषाणामात्मना सम्ब-

१ ब्रद्माभिन्नत्वात् ।

(1/3) ंग्रढ़ंस्तद्विशेषापन्नो जीवो जागर्ति, तद्वासना-

विशिष्टः स्वप्नान् पश्यन् मनःशब्दवाच्यो भव-ति, स उपाधिद्वयोपरमे सुषुप्तावस्थायाम् उपा-धिकृतविशेषाभावात् स्वात्मनि प्रलीन इवेति स्वं त्यपीतो भवतीत्युच्यते।यथा हृद्यं शब्दनि-र्वचनं श्रत्या दर्शितम् "सवा एष आत्मा हृदि तस्येतदेव निरुक्तं हद्वयम्' इति,तस्मादुदयमि-ति, यथा वा अशनायोदन्याशब्दप्रदितमूळं द-र्शयति श्रुतिः "आप एवतद्शितं नयन्ते तेज एव तत्पीतं नयते" इति च, एवं "स्वमात्मानं सच्छब्दवाच्यमपीतो भवति" इति इममर्थं स्व-पितिनामनिर्वचनेन दर्शयति । न च चेतन आत्मा ·

न्धादारमा तानिन्द्रियार्थान् पश्यन् स्थूलविशेषेण देहेनैक्यश्रान्तिमा-पनो विश्वसंज्ञो जागित जायद्दासनाश्रयमनोविशिष्टः सन् तैजससं-ज्ञः स्वप्ने विचित्रवासनासहरूतमायापारिणामान् पश्यन् "सोम्य त-न्मनः" इति श्रुतिस्थमनःशब्दवाच्यो भवति, स आत्मा स्थूरुसूक्ष्मो-पाधिद्दयोपरमेऽहं नरः कर्तेति विशेषाभिमानाभावाङ्यीन इत्युपचर्य-त इत्यर्थः। ननु स्विपतीति नामनिरुक्तेरर्थवादत्वान यथार्थतेत्यत आ-ह ॥ यथेति ॥ तस्य हृदयशब्दस्यैतन्तिर्वचनं "तदशितमन्तं द्रवीरुत्य नयन्ते जरयन्तीत्याप एवाशनायापदार्थः तत्पीतं उदकं नयते शोषय-ति" इति "तेज एवोदन्यं" अंत्र दीर्घश्छान्दसः । एवामिदमापि निर्वच-नं यथार्थमित्याह ॥ एविमिति॥ इदं च प्रधानपक्षे न युक्तमित्याह ॥न

१ भद्रानायाद्यास्त्रे ।

अचेतनं प्रधानं स्वरूपत्वेन प्रतिपद्येत । यदि पुनः प्रधानमेवात्मीयत्वात् स्वशब्देनैवोच्येतै-वमपि चेतनोऽचेतनमप्येतीति विरुद्धमापद्येत, श्रुत्यन्तरं च "प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वको न बात्यं किं च न वेद नान्तरम्" इति सुषुप्तावस्था-यां चेतनेऽप्ययं दर्शयति, अतो यस्मिन्नप्ययः सर्वेषां चेतनानां तच्चेतनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारणं, न प्रधानम्॥ कुतश्च न प्रधानं जगतः कारणम्।

### गतिसामान्यात् ॥ १०॥

यदि तार्किकसमय इव वेदान्तेष्वपि भिन्ना का-रणावगतिरभविष्यत् कचिच्चेतनं ब्रह्म जगतः कारणम् कचिद्चेतनं प्रधानं कचिद्न्यदेवेति ततः कदाचित् प्रधानकारणवादानुरोधेनापी-क्षत्यादिश्रवणमकल्पयिष्यत् , न व्वेतदस्ति, समानेव हि सर्वेषु वेदान्तेषु चेतनकारणा-

चेति॥स्वशब्दस्यात्मनीवात्मीयेऽपि शक्तिरस्तीत्याशङ्कृत्याह॥**यदीति॥** प्राज्ञेन विम्वचैतन्येनेश्वरेण सम्परिष्वङ्गो भेदन्नमाभावेनाभेदइत्यर्थः। तत्तद्देदान्तजन्यानामवगतीनां चेतर्नकारणविषयकत्वेन सामान्यान्न चेतनं जगतः कारणमिति सुत्रार्थं व्यतिरेकमुखेनाह ॥यदि तार्किके-स्यादिना ॥ अन्यत् परमाण्वादिकम् ॥ न त्वेतदिति ॥ अवगतिवैष-

वगितः, "यथाग्नेर्ज्ज्तः सर्वा दिशो विस्कु-छिङ्गा विप्रतिष्ठेरनः, एवमेवेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते । "प्राणेभ्यो दे-वा देवेभ्यो छोकाः" इति "तस्मादा एतस्मादा-त्मन आकाशः सम्भूतः" इति "आत्मन एवेदं सर्वम्" इति "आत्मन एष प्राणो जायते" इति चात्मनः कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदान्ताः। आ-तमशब्दश्च चेतनवचन इत्यवोचाम । महच्च प्रा-माण्यकारणमेतद्यद्वेदान्तवाक्यानां चेतनकार-णत्वे समानगतित्वं चक्षुरादीनामिव रूपादिषु, अतो गतिसामान्यात् सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कार-णम् ॥कुतश्च सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम्।

### श्रुतत्वाच ॥ ११ ॥

स्वशब्देनेव च सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणमिति

म्यमित्यर्थः । वित्रतिष्ठेरन् विविधं नानादिशः प्रतिगच्छेयुः प्राणाश्च-क्षुरादयो यथा गोलकं प्रादुर्भवन्ति प्राणेभ्योऽनन्तरं देवाः सूर्यादयस्त-दनुप्राहकाः, तदनन्तरं लोक्यन्त इति लोका विषया इत्यर्थः । ननु वे-दान्तानां स्वतः प्रामाण्यत्वेन प्रत्येकं स्वार्थनिश्चायकत्वसम्भवात् किं गतिसामान्येनेत्याह ॥ महज्ञति ॥ एकरूपावगतिहेतुत्वं वेदान्तानां प्रामाण्यसंशयनिवृत्तिहेतुरित्यत्रं दृष्टान्तमाह ॥ चक्षुरिति ॥ यथा स-वेषां चक्षुषां एकरूपावगतिहेतुत्वं श्रवणानां शब्दावगतिहेतुत्वं घा-णादीनां गन्धादिषु, एवं ब्रह्मणि वेदान्तानां गतिसामान्यं प्रामाण्य-

अ० शपा ० १

श्रूयते श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि सर्वज्ञमी-**ब्वरं प्रकृत्य "न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके, न**-चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्, स<sup>,</sup>कारणं करणा-धिपाधिपो न चास्य कश्चिजनितान चाधिपः" इति, तस्मात् सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणं, नाचेत-नं प्रधानमन्यद्वेति सिद्धम् ॥ ११ ॥ "जन्मा-चस्य यतः इत्यारभ्य "श्रुतत्वात्रे" त्येवमन्तेः स्त्रैर्यान्युदाहतानि वेदान्तवाक्यानि, तेषां सर्वज्ञः सर्वेशक्तिरीश्वरो जगतो जन्मस्थितिलयकारण-मित्येतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वम् न्यायपूर्वकं त्रतिपादितम् । गतिसामान्योपन्यासेन च स-र्वे वेदान्ताश्चेतनकारणवादिन इति व्याख्यातं।

दाढर्चहेतुरित्यर्थः एवमीक्षत्यादिलिङ्गैरचेतने वेदान्तानां समन्वयं नि-रस्य चेतनवाचकशब्देनापि निरस्यति ॥ श्रुतत्वाच्चेति ॥ सूत्रं व्याच-ष्टे ॥ स्वशब्देनेति ॥ स्वस्य चेतनस्य वाचकः"सर्वविच्छब्दज्ञः का-लकालो गुणी सर्ववियः " इति सर्वज्ञं परमेश्वरं प्ररुत्य "स सर्ववित् कारणं ? इति श्रुतत्वान्ताचेतनं कारणिमति सूत्रार्थः । करणाधिपा जीवास्तेषामधिपः, अधिकरणार्थमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ ईक्ष-णात्मशब्दादिकं परमाण्वादावप्ययुक्तमिति मत्वाह ॥ अन्यद्वेति॥ ॥ ११ ॥ वृत्तानुवादेनोत्तरसूत्रसन्दर्भमाक्षिपति ॥ जन्मादीति ॥ प्र-थमसूत्रस्य शास्त्रोपोद्धातत्वात् जन्मार्दिसूत्रमारभ्येत्युक्तं सर्ववेदान्तानां कार्ये प्रधानायचेतने च समन्वयनिरासेन ब्रह्मपरत्वं व्याख्यातम्, अतः प्रथमाध्यायार्थस्य समाप्तत्वादुत्तरयन्थारम्भे किं कारणमित्यर्थः,

अतः परस्य ग्रन्थस्य किमुत्थानमिति, उ-च्यते, द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते नामरूपविकार-भेदोपाधिविशिष्टं, तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविव-र्जितम्। "यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं प-श्यति,यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूतत् केन कं पश्ये-त्,यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्वि-जानाति सभूमा, अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणो-

वेदान्तेषु सगुणनिर्गुणब्रह्मवाक्यानां बहुलमुपलब्धेः। तत्र कस्य वाक्य-ं स्य सगुणोपासनाविधिद्वारा निर्गुणे समन्वयः कस्य वा गुणविवक्षां विना साक्षादेव ब्रह्मणि समन्वय इत्याकाङ्क्षेव कारणमित्याह ॥ उच्यत इति ॥ सङ्किप्य सगुणनिर्गुणवाक्यार्थमाह ॥ दिरूपं हीति॥ नामरू-पात्मको विकारः सर्व जगत् तन्द्रेदो हिरण्यश्मश्रुत्वादिविशेष इति वाक्यार्थः। वाक्यान्युदाहरति ॥ यत्र हीत्यादिना ॥ यस्यां सन्व-ज्ञानावस्थायां द्वैतमिव कल्पितं भवति तत्तदेतरः सन्तितरं पश्यतीति दृश्योपाधिकं वस्तु भाति । यत्र ज्ञानकाले विदुषः सर्वे जगदात्ममात्र-मभूत्तदा तु केन कं पश्येदित्याक्षेपानिरुपाधिकं तत्त्वं भाति, यत्र भूमि निश्चितो विद्वान् दितीयं किमपि न वेति सोऽदितीयो भूमा प-रमात्मा निर्गुणः । अथ निर्गुणोक्त्यनन्तरं सगुणमुच्यते, यत्र सगुणे स्थितो द्वितीयं वेत्ति तदल्पं परिच्छिन्नं, यस्तु भूमा तदमृतं नित्यम् ॥ अथेति ॥ पूर्ववत् व्योख्येयम् । धीरः परमात्मैव सर्वाणि रूपाणि विचित्य सृष्ट्वा नामानि च कत्वा बुद्ध्यादौ प्रविश्य जीवसंज्ञो व्यव-हरन् यो वर्तते, ससगुणसं निर्गुणत्वेन विद्वानप्यमृतो भवति, निर्गताः कला अंशा यस्मात्तनिष्कलं, अतो निरंशत्वानिष्कियं, अतः शान्तम-

१ भूमामृतोत्त्रयनन्तरमित्यर्थोश्वशन्दस्य व्याख्येय इति भावः ।

अ• १। पा • १।

त्यन्यह्रिजानाति, तद्रल्पं, यो वे भूमा, तद्रमृतं, अथ यदल्पं, तन्मर्त्यं, सर्वाणि रूपोणि विचित्य धीरः, नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते, निष्कछं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनं, अमृतस्य परं सेतुं दुग्धेन्धनमिवानलं, नेति नेत्यात्मा अस्थूल-मनणुमन्हरूवमदीर्घम्"इति "न्यूनमन्यत् स्था-नं, सम्पूर्णमन्यत् " इति च, एवं सहस्त्रशो वि-दाविद्याविषयभेदेन ब्रह्मणो हिरूपतां दर्शय-न्ति वाक्यानि। तत्राविद्यावस्थायां ब्रह्मण उ-

परिणामि निरवयं रागादिदोषशून्यं, अञ्जनं मूळेतमःसम्बन्धो धर्मा-दिकं वा तच्छून्यं निरञ्जनं, किञ्चामृतस्य मोक्षस्य स्वयमेव वाक्योत्थ-वृत्तिस्थत्वेन परमुत्रुष्टं सेतुं लैकिकसेतुवत् प्रापकं यथा दग्धेन्धनो-ऽनलः शास्यति तिमवाविद्या तज्ञं दग्ध्वा प्रशान्तं निर्गुणमात्मानं वि-बादित्यर्थः ॥ नेति नेतीति ॥ व्याख्यातं । स्थूलादिदैतशून्यम् । रूप-दये श्रुतिमाह ॥ न्यूनिमिति ॥ दैतस्थानं न्यूनं अल्पं सगुणरूपं नि-र्गुणादन्यत् तथा सम्पूर्णं निर्गुणं सगुणादन्यदित्यर्थः, एकस्य दिरूप-त्वं विरुद्धमित्यत आह ॥ विद्येति ॥ विद्याविषयो ज्ञेयं निर्गुणं सत्यं, अविद्याविषय उपास्यं सगुणकल्पितमित्यविरोधः । तत्राविद्याविष-यं विवृणोति ॥ तत्रेति ॥ निर्गुणज्ञानार्थमारोपितप्रपञ्चमाश्रित्य बो-धात् प्राकाले गुडजिह्विकान्यायेन तत्फलार्थान्युपासनानि विधीयन्ते तेषां चित्तैकाय्यद्वारा ज्ञानं मुख्यं फलमिति तद्दाक्यानामपि महातात्प-र्यं ब्रह्मणीति मन्तव्यं, नामब्रह्मेत्यायुपासीनां कामचारादिरभ्युदयः फ-लं, दहरायुपासीनां कममुक्तिः उद्गीथादिध्यानस्य कर्मसमृद्धिः फलमिति

१ कारणाविद्यासम्बन्ध इत्यर्थः।

पास्योपासकादिलक्षणः सर्वो व्यवहारः।तत्र कानिचित् ब्रह्मण उपासनान्यभ्युदयार्थानि, कानिचित् क्रममुक्तयर्थानि, कानिचित् कर्मसमृ-द्वयर्थानि,तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः।ए-क एव तु परमात्मेश्वरस्तैस्तेर्गुणविशेषैर्विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति, तथापि यथागुणोपा-सनमेव फलानि भिद्यन्ते "तं यथा यथोपासते तदेव भवति" इति श्रुतेः "यथा कृतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति, तथेतः प्रत्य भवति" इति च।स्मृतेश्च।

"यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कछेवरम्। तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्रावभावितः" इति॥

यद्यप्येक एव आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरज-द्भमेषु गूढस्तथापि चित्तोपाधिविशेषतारतम्यात् आत्मनः कूटस्थनित्यैंकरूपस्याप्युत्तरोत्तरमा-विष्कृततारतम्यमैश्वर्यशक्तिविशेषेः श्रूयते "त-

भेदः,ध्यानानां मानसत्वात्,ज्ञानान्तरङ्गत्वाच,ज्ञानकाण्डे विधानमिति भावः । ननूपास्यब्रह्मण एकत्वात् कथमुपासनानां भेदस्तत्राह् तेषा-मिति ॥ गुणविशेषाः सत्यकामत्वादयो हृदयादिरुपाधिः । अत्र स्व-यमेवाशङ्कृत्य परिहरति ॥ एक इति ॥ परमात्मस्वरूपाभेदेऽप्युपा-धिभेदेनोपहित्तोपास्यरूपभेदादुपासनानां भेदे सति फलभेद इति भा-वः । तं परमात्मानं ययदुणत्वेन लोका राजानमिवोपासते तन्द्दु-

स्य य आत्मानमाविस्तरां वेदः इत्यत्र । स्मृताविप। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजों ऽशसम्भवम् । इति यत्र यत्र विभूत्याचितशयः स स ईश्वर इत्यु-पास्यतया चोद्यते, एवमिहापि आदित्यमण्डले हिरण्मयः पुरुषः सर्वपाप्मोदयलिङ्गात् पर एवे-ति, वक्ष्यति, एव "माकाशस्तिङ्कद्वादिः" त्यादि-षु द्रष्टव्यं, एवं सद्योमुक्तिकारणमप्यात्मज्ञानम्-

णवच्चमेव तेषां फलं भवति, ऋतुः सङ्कल्पो ध्यानम् इह यादशध्या-नवान् भवति मृत्वा तादशोपास्यरूपो भवतीत्यत्रैव भगवद्दाक्यमाह ॥ स्मृतेश्वेति ॥ ननु सर्वभूतेषु निरतिशयात्मन एकत्वादुपास्योपा-सकयोसारतम्यश्रुतयः कथमित्याशङ्कां परिहरति ॥ यद्यप्येक इति॥ उक्तानामुपाधीनां शुद्धितारतम्यादैश्वर्यज्ञानसुखरूपशक्तीनां तारतम्य-रूपा विशेषा भवन्ति तैरेकरूपस्यात्मन उत्तरोत्तरं मनुष्यादिहिरण्यग-र्भान्तेष्वाविर्भावतारतम्यं श्रूयते।तस्यात्मन आत्मानं स्वरूपमाविस्तरां प्रकटतरं यो वेद उपास्ते सोऽश्रुते तदिति तरप्प्रत्ययादित्यर्थः। तथा च निरुष्टोपाधिरात्मैवोपासकः उत्रुष्टोपाधिरीयर उपास्य इत्यौपाधिकं तारतम्यमविरुद्धमिति भावः । अत्रार्थे भगवद्गीतामुदाहरति ॥ स्मृता-विति ॥ अत्र सूर्यादेरपि न जीवत्वेनोपास्यता किं त्वीश्वरत्वेनेत्युक्तं भवति । तत्र सूत्रकारसम्मतिमाह ॥ एविमिति ॥ उदयः असम्बन्धः एवं यस्मिन् वाक्ये उपाधिविवक्षितः तद्दाक्यमुपासनापरमिति वक्त-मुत्तरसृत्रसन्दर्भस्यारम्भ इत्युक्ता यत्रं न विविधतः तद्दाक्यं ज्ञेयब्रह्म-परिमिति निर्णयार्थमारभ्भ इत्याह ॥ एवं सद्य इति ॥ अन्नमयादि-कोशा उपाधिविशेषाः, वाक्यगतिस्तात्पर्यम् । आरम्भसमर्थनमुपसं-

पाधिविशेषद्वारेणोपदिश्यमानमप्यविविधितो-पाधिसम्बन्धविशेषं परापरविषयं परापरविष-यत्वेन सिन्दित्यमानं वाक्यगतिपर्याछोचनया निर्णेतव्यं भवति।यथैव हिताव "दानन्दमयो-ऽभ्यासा" दिति, एवमेकमपि ब्रह्मापेक्षितोपा-धिसम्बन्धं निरस्तोपाधिसम्बन्धं चोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषु उपदिश्यत इति प्रदर्शयितुं परो यन्थ आरभ्यते।यञ्च "गतिसामान्यादि"-त्यचेतनकारणिनराकरणमुक्तं तद्पि वाक्यान्त-राणि ब्रह्मविषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीत-कारणिनषेधेन प्रपञ्च्यते॥

# आनन्दमयोऽभ्यासात्॥ १२॥

तेतिरीयके "अन्नमयं" "प्राणमयं" "मनो-

हरित ॥ एवमेकमपीति ॥ सिद्धवदुक्तगितसामान्यस्य साधनार्थ-मप्युक्तरारम्भ इत्याह ॥ यञ्चेति ॥ अन्तं प्रसिद्धं प्राणमनोबुद्धयः हिरण्यगर्भरूपाः, विम्बचैतन्यमीत्र्यर आनन्दः "तेषां पञ्चानां विकारा आध्यात्मिका देहप्राणमनोबुद्धिजीवा अन्तमयादयः पञ्चकोशाः " इ-ति श्रुतेः परमार्थः । पूर्वाधिकरणे गौणमुख्येक्षणयोरतुल्यत्वेन संशया-भावाद्गीणप्रायपाठो न निश्चायक इत्युक्तं तर्हि मयटो विकारे प्राचुर्ये च मुख्यत्वात् संशये विकारप्रायंपाठादानन्दविकारो जीव आनन्दम-य इति निश्चयोऽस्तीति प्रत्युदाहरणसङ्गत्या पूर्वपक्षमाह॥कस्मादि-ति ॥ आकाङ्गापूर्वकं, अन्नमयादीति श्रुत्यादिसङ्गतयः स्फुटा एव,

मयं" "विज्ञानमयं च" अनुक्रम्याम्नायते "त-स्माद्वा एतस्मादिज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मा-नन्दमयः" इति। तत्र संशयः। किमिह् आनन्द-मयशब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते "यत् प्रकृतं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति, किंवा अन्नमयादिवत् ब्रह्मणोऽर्थान्तरमिति, किं तावत् प्राप्तं ब्रह्मणोऽ-र्थान्तरममुख्य आत्मा आनन्दमयः स्यात् । क-स्मात्, अन्नमयाद्यमुख्यात्मत्रवाहपतितत्वात्। अथापि स्यात् सर्वोन्तरत्वादानन्दमयो मुरूयए-वात्मेति।न स्यात् प्रियाद्यवयवयोगात्, शारी-रत्वश्रवणाञ्च।मुख्यश्चेदात्मा आनन्दमयःस्या-न्न त्रियादिसंस्पर्शः स्यात् तस्य, इह तु "त्रियमेव शिरः" इत्यादि श्रूयते,शारीरत्वं चश्रूयते "तस्यै-ष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य" इति तस्य पू-र्वस्य विज्ञानमयस्येष एवं शारीर आत्मा य एप आनन्दमय इत्यर्थः । न च स शरीरस्य सतः त्रियात्रियसंस्पर्शों वारियतुं शक्यः, तस्मात् सं-

पूर्वपक्षे वृत्तिकारमते जीवोपास्त्या प्रियादिप्राप्तिः फलं, सिद्धान्ते तु ब्रह्मोपास्त्येति भेदः, शङ्कृते ॥ अथापीति॥ परिहरति ॥ न स्यादि-ति । संगृहीतं विवृणोति ॥ मुख्य इति ॥ परमात्मेत्यर्थः, शारीरत्वे-ऽपीयरत्वं किं न स्यादित्यत आह ॥ न चेति ॥ जीवत्वं दुर्वारमि-त्यर्थः । नन्वानन्दपदाभ्यासेऽप्यानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं कथमित्याश- सार्येवानन्दमय आत्मा इत्येवं प्राप्ते इद्मुच्यते, आनन्दमयोऽभ्यासात्, पर एवात्मानन्दम-यो अवितुमहीताकुतोऽभ्यासात्।परस्मिन्नेव त्या-त्यानन्दशब्दो बहुकृत्वाऽभ्यस्यते आनन्दम-यं प्रस्तुत्य "रसो वै सः" इति तस्येव रसत्यमु-क्कोच्यते। "रसं त्येवायं लब्ध्वानन्दी अवित को त्येवान्यात् कः प्राण्याचदेष आकाश आनन्दो न स्यात्, एष त्येवानन्दयाति, सेषानन्दस्य मीमांसा अविति" "एतमानन्दमयमात्मानमुप-संक्रामिति"। "आनन्दं ब्रह्मणो विद्यान्न विभेति कु-तश्यम" इति। "आनन्दो ब्रह्मति व्यजानात्" इति च। श्रुत्यन्तरे च "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इति ब्र-

द्भुन्य ज्योतिष्टोमाधिकारे ज्योतिः पदस्य ज्योतिष्टोमपरत्यवदानन्दमयप्रकरणस्थानन्दपदस्यानन्दमयपरत्वात् तद्दम्यासस्य ब्रह्मत्वसाधक
इत्यभिष्ठेरसाह ॥ आनन्दामयं प्रस्तुत्यिति ॥ रसः सार आनन्द इत्यर्थः
अयं लोकः यत् यदि एष आकाशः पूर्णः आनन्दः साक्षी प्रेरको न स्यात् तदा को वान्याचलेत् को वा विशिष्य प्राण्याज्ञीवेत् तस्मादेष एवानन्दयाति, आनन्दयतीत्यर्थः । "युवा स्यात् साधुयुवा" इत्यादिना
वध्यमाणमनुष्ययुवानन्दमारम्य ब्रह्मानन्दावसाना एषा सिन्निहिता
आनन्दस्य तारतन्यमीमांसा भवति, उपसंक्रमिति "विद्वान् प्राप्नोति"
इत्येकदेशिनामर्थः । मुख्यसिद्धान्ते तूपसंक्रमणं विदुषः कोशानां प्रन्
त्यद्धमात्रत्वेन विलापनमिति इयं शिष्टमुक्तार्थम् आनन्दश्यक्षाः
वगतिः सर्वत्र समानेति गतिसामान्यार्थमाह ॥ श्रुस्यन्तरे चिति॥ लि-

ह्मण्येव आनन्दशब्दो दृष्टः, एवमानन्दशब्दस्य बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासात् आनन्दमय आत्मा ब्रह्मेति गम्यते। यतूक्तं अन्नमयायमुख्यात्मप्र-वाहपतितत्वादानन्दमयस्याप्यमुख्यात्मत्वमि-ति, नासौ दोषः, आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात्। मुख्यमेव त्यात्मानं उपदिदिक्षु शास्नं लोकबुद्धि-मनुसरद् अन्नमयं शरीरमनात्मानमत्यन्तम्बा-नामात्मत्वेन प्रसिद्धमनूद्य मूषानिषिकद्रुतता-म्नादिप्रतिमावत् ततोऽन्तरं ततोऽन्तरमित्येवं पूर्वेण पूर्वेण समानमुत्तरमुत्तरमनात्मातमात्मा इति याह्यत् प्रतिपत्तिसोकर्यापेक्षया सर्वान्तरं · मुरूयमानन्दमयमात्मानमुपदिदेशेति श्विष्टत-रम् । यथारुन्धतीनिदर्शने बङ्गीष्वपि तारास्व-मुख्यास्वरुन्धतीषु दर्शितासु या अन्ते प्रदर्श्यते सा मुख्येवारुन्धती अवति, एवमिहाप्यानन्दम-यस्य सर्वीन्तरत्वान्मुख्यमात्मत्वम् । यनु ब्रूषे

ङ्गादमुख्यात्मसन्निधेर्बाध इति मत्वाह ॥ नासाविति ॥ सर्वान्तरत्वं नश्रुतीमत्याशङ्कत्य ततोऽन्यस्यानुकेसस्य सर्वान्तरत्वमिति विवृणोति ॥ मुख्यमिति छोकबुद्धिमिति॥तस्याः स्थूल्याहितामनुसरदित्यर्थः ताम्रस्य मूषाकारत्ववत् प्राणस्य देहाकारत्वं देहेन सामान्यं तथा मनः प्राणाकारं तेन समामित्याह ॥ पूर्वेणोति ॥ अतीतो योऽनन्तर उपा- त्रियादीनां शिरस्त्वादिकल्पना अनुषपन्ना मु-रूयस्यात्मनः इत्यतीतानन्तरोपाधिजनिता साः न स्वाभाविकीत्यदोषः । शारीरत्वमण्यानन्दम-यस्यान्नमयादिशरीरपरम्परया त्रदृश्यमानत्वा-त्,न पुनः साक्षादेव शारीरत्वं संसारिवत्, त-स्मादानन्दमयः पर एवात्मा ॥ १२॥

# विकारशब्दानेति चेन्न पाचुर्यात्॥१३॥

अत्राह नानन्दमयः पर आत्मा भिवतुमर्हति। कस्मात्। विकारशब्दात्, प्रकृतवचनादयमन्यः शब्दो विकारवचनः समधिगत आनन्दमय इ-ति मयटो विकारार्थत्वात्, तस्मादन्नमयादिश-ब्दवत् विकारविषय एवायमानन्दमयशब्द इति चेत्, न, प्राचुर्यार्थेऽपि मयटः स्मरणात्तसकृतव-चने मयिडिति हि प्रचुरतायामिप मयट् स्मर्यते, यथान्नमयो यज्ञ इति अन्नप्रचुर उच्यते, एव-मानन्दप्रचुरं ब्रह्मानन्दमयं उच्यते। आनन्द प्र-

धिविज्ञानकोशलत्कता सावयवत्वकल्पना शरीरेण ज्ञेयत्वाच्छारीर-त्वमिति लिङ्ग्रह्यं दुर्बलं, अतः सहायाभावादभ्याससर्वान्तरत्वाभ्यां विकारसन्तिधेर्बाध इति भावः ॥ १२॥ विकारार्थकमयद् श्रुतिसहाय इत्याशङ्क्र्य मयटः प्राचुर्येऽपि विधानान्मैवमित्याह ॥विकारेत्यादि-ना ॥ तत्प्रकृतवचने मयदिति तदिति प्रथमासमर्थाच्छब्दात् प्राचुर्य-

चुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारभ्योत्तरस्मिन् उ-त्तरस्मिन् स्थाने शतगुण आनन्द इत्युक्ता ब्र-ह्मानन्दस्य निरतिशयव्वावधारणात्, तस्मात् प्राचुर्यार्थे मयट्॥ १३॥

## तद्वेतुव्यपदेशाच ॥ १४॥

इतश्च प्राचुर्यार्थे मयट्,यस्मादानन्दहेतुत्वं ब्र-ह्मणो च्यपदिशति श्रुतिः "एष त्येवानन्दया-ति" इति आनन्दयतीत्यर्थः; यो त्यन्यानानन्द-यति स प्रचुरानन्द इति प्रसिद्धं भवति । यथा **ळोके योऽन्येषां धनिकत्वमापादयति स** प्रचुरध-न इति गम्यते तद्वत् , तस्मात् , प्राचुर्यार्थेऽपि मयटः सम्भवादानन्दमयः पर एव आत्मा॥ १४॥

### मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते॥ १५॥

इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा, यस्मात् "ब्र-

विशिष्टस्य प्रस्तुतस्य वचनेऽभिधाने गुन्यमाने मयद्प्रत्ययो भवतीति सूत्रार्थः । अत्र वचनप्रहणात् प्रकतस्य प्राचुर्यवैशिष्ट्यसिद्धिः, तादश-स्य लोके मयटोऽभिधानायथा अन्तमयो यज्ञ इति, अत्र ह्यनं प्रचुर-मस्मिनित्यन्तराब्दः प्रथमाविभक्तियुक्तस्मान्मयद्प्रत्ययः यज्ञस्य प्र-कत्यर्थान्त्रप्राचुर्यवाची दश्यते न शुद्धप्रकृतवचन इति ध्येयम् ॥१३॥ सूत्रस्थचश्रब्दोऽनुकसमुच्चयार्थ इति मत्वा व्याचष्टे ॥ इतश्चेति ॥ त-चानुक्तं ब्रह्मानन्दस्य निरेतिशयत्वावधारणं पूर्वमुक्तम् ॥ १४॥ आ-नन्दमयस्य ब्रह्मत्वे छिङ्गमुक्का प्रकरणमाह ॥ मान्त्रेति ॥ यस्मादेवं

ह्मविदाप्नोति परम्" इत्युपक्रम्य "सत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्म'' इति अस्मिन्मन्त्रे यत् ब्रह्म प्रकृ-तं सत्यज्ञानानन्तविशेषणैर्निर्धारितं, यस्मादा-काशादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूदान्यजाय-न्त,यञ्च भूतानि सृष्ट्वा तान्यनुप्रविश्य गुहायाम-वस्थितं सर्वान्तरं, यस्य विज्ञानायान्योऽन्तर आह्मा, अन्योऽन्तर आत्मेति प्रक्रान्तं,तन्मान्त्र-वर्णिकमेव ब्रह्मेह गीयते ऽन्योन्तर आत्मानन्द-मय इति। मन्त्रब्राह्मणयोश्चेकार्थत्वं युक्तम् अ-विरोधात्; अन्यथा हि प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये स्यातां, न चान्नमयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽ-न्तर आत्माऽभिधीयते । "एत्रिव्रिष्ठेव च सेषां आजन्य व दो ति व्यक्ताः भागवी वारुणी विद्याः । तस्मादानन्दमयः प-र एवात्मा॥ १५॥

रुतं तस्मान्मान्त्रवर्णिकमेव ब्रह्मानन्दमय इति वाक्ये गीयत इति योजना । ननु मन्त्रोक्तमेवात्र याद्यमिति को निर्वन्धस्तत्राह ॥ मन्त्रे-ति ॥ ब्राह्मण्स्य मन्त्रव्याख्यानत्वादुपायत्वमित्त मन्त्रस्तूपेयः तदि-दमुकं ॥अविरोधादिति ॥तयोरुपायोपेयभावादित्यर्थः । तर्द्यन्तमया-दीनामि मान्त्रवर्णिकब्रह्मत्वं स्यादित्यत आह॥ न चेतिं ॥ किंच भृ-गवे प्रोक्ता वरुणेनोपदिष्टा भृगुवल्ली पञ्चमपर्यायस्थानन्दे प्रतिष्ठिताततः स्थानन्यायेन तदेकार्थब्रह्मवल्ल्या आनन्दमये निष्ठेत्याह ॥ एति निष्ठेवे-ति ॥ स ईश्वरः तपः सृष्ट्वा लोचनमतप्यत रुतवानित्यर्थः, अभिध्या-

## नेतरोऽनुपपत्तेः॥१६॥

इतश्रानन्दमयः पर एवात्मा नेतरः। इतर ईश्ररादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः। न जीव आ-नन्दमयशब्देनाभिधीयते। कस्मात्, अनुपपतेः। आनन्दमयं हि प्रकृत्य श्रूयते "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय" इति "स तपोऽतप्यत स तप-स्तह्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं कि ऋ" इति। त-त्र प्राक् शरीराद्युत्पत्तेरभिध्यानं सृज्यमानानां च विकाराणां स्त्रष्टुरव्यतिरेकः सर्वविकारसृष्टिश्च न परस्मादात्मनोऽन्यत्रोपपद्यते ॥ १६॥

### भेदव्यपदेशाच ॥ १७॥

इतश्च नानन्दमयः संसारी यस्मादानन्दम-याधिकारे "रसो वे सः, रसं ह्येवायं लब्धान-नन्दी भवति" इति जीवानन्दमयो भेदेन व्यप-दिशति। न हि लब्धेव लब्धव्यो भवति। कथं त-ह्यात्माऽन्वेष्टव्यः "आत्मलाभान्न पूर्ं विद्युत्ये इति च श्रुतिस्मृती यावता न लब्धेव भवतीत्यु-

नं कामना, बहु स्यामित्यव्यतिरेकः॥१५॥१६॥ अधिकारे प्रकरणे स आनन्दमयो रसः । ननु लब्धृलब्धव्याभावेऽप्यभेदः किं न स्यादत आह ॥ न हि लब्धेवेँति ॥ ननु लब्धृलब्धयोभेंदस्यावश्यकत्वे श्रु-तिसमृत्योर्बाधः स्यादित्याशङ्कते ॥ कथमिति ॥ यावता यतस्त्वयेत्यु- कम् । बाढं । तथाण्यात्मनोऽप्रच्युतात्मभाव-स्येव सतस्तत्त्वानवबोधनिमित्तो मिथ्येव देहाः दिष्वनात्मस्वात्मत्वनिश्चयो लौकिको दृष्टः, ते-न देहादिभूतस्यात्मनोऽण्यात्माऽनित्वष्टोऽन्वेष्ट-व्योऽलब्धो लब्धव्योऽश्रुतः श्रोतव्योऽमतो म-न्तव्योऽविज्ञातो विज्ञातव्य इत्यादिभेदव्यपदे-श उपपद्यते। प्रतिषिध्यत एव तु परमार्थतः स-वंज्ञात् परमेश्वरादन्यो द्रष्टा श्रोता वा "नान्यो-ऽतोऽस्ति द्रष्टा" इत्यादिना परमेश्वरस्त्वविद्या-कल्पिताच्छारीरात् कर्तुभोंकुर्विज्ञानात्माख्या-दन्यः, यथा मायाविनश्चमंखद्रुधरात् सूत्रेणा-

कम् अतः श्रुतिस्मृती कथिमत्यन्वयः। उक्तांशङ्कामङ्गीकराति॥बाढ-मिति॥ तर्झात्मन एवात्मना रुभ्यत्वोक्तिबाधः अभेदादित्याशङ्कृत्य कल्पितभेदान्त बाध इत्याह ॥ तथापिति ॥ अभेदेपीत्यर्थः लैकिकः श्रमः आत्मनः स्वाज्ञानजश्रमेण देहायभिन्नस्य भेदश्रान्त्या परमा-त्मनो ज्ञेयत्वायुक्तिरित्यर्थः । अन्वेष्टव्यो देहादिव्यतिरिक्ततया ज्ञेयः विवेकज्ञानेन रुब्धव्यः साक्षात्कर्तव्यः तदर्थे श्रोतव्यः विज्ञानं निदि-ध्यासनं साक्षात्कारो वा श्रुत्यन्तरस्थार्थानुवादादपौनरुक्यम् । ननु भेदः सत्य एवास्तु तत्राह ॥ प्रतिषिध्यत इति ॥ अत ईश्वरात् द्रष्टा जी-वोऽन्यो नास्तीति चेत् जीवाभेदादीयरस्यापि मिथ्यात्वं स्यादत आ-ह ॥ परमेश्वर इति ॥ अवियाप्रतिबिम्बत्वेन कल्पिताज्ञीवाचिन्मात्र ईश्वरः पृथमसीति न मिथ्यात्वम् । कल्पितस्याधिष्ठानाभेदेऽप्यिष्ठान्तस्य ततो भेद इत्यत्र दृष्टान्तमाह ॥ यथेति ॥ सूत्रारूढः स्वतोऽपि काशमधिरोहतः स एव मायावी परमार्थरूपो भूमिष्ठोऽन्यः।यथा वा घटाकाशादुपाधिपरिच्छि-न्नादनुपाधिरपरिच्छिन्न आकाशोऽन्यः । ईदृशं च विज्ञानात्मपरमात्मभेदमाश्रित्य "नेतरोऽनु-पपते" "भेंद्व्यपदेशाच्चे" त्युक्तम् ॥ १७॥

## कामाच नानुमानापेक्षा॥ १८॥

आनन्दमयाधिकारे च "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय " इति कामयित्वत्वनिर्देशान्नानु-मानिकमपि सांख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधान-मानन्दमयत्वेन कारणत्वेन वापेक्षितव्यमा"ईक्ष-तेर्नाशब्द" मिति निराकृतमपि प्रधानं पूर्वसूत्रो-दाहतां कामयित्वश्रुतिं आश्रित्य प्रसङ्गत् पु-नर्निराक्रियते गतिसामान्यप्रपंचनाय ॥ १८॥

## अस्मित्रस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९॥

इतश्च न प्रधाने जीवे वाऽऽनन्दमयशब्दः,

मिथ्या, न जीव इत्यरुच्या भेदमात्रिमथ्यात्वे रष्टान्तान्तरमाह ॥ य-था वेति ॥ ननु सूत्रबलाद्भेदः सत्य इत्यत आह ॥ ईरडां चेति ॥ क-ल्पितमेवेत्यर्थः । सूत्रे भेदः सत्य इति पदाभावात्तदनन्यत्वादिसूत्रणा-च्छुत्यनुसाराचेति भावः ॥ १० ॥ नन्वानन्दात्मकसन्वप्रचुरं प्रधान-मानन्दमयमस्तु । तत्राह ॥ कामाच्चेति ॥ अनुमानगम्यमानुमानिक-म् । पुनरुक्तिमाशद्भुत्वाह ॥ ईक्षतेरिति ॥ १८ ॥ अस्मिन्निति वि- यस्माद्स्मिन्नानन्दमये प्रकृते आत्मनि प्रतिब्-द्धस्यास्य जीवस्य तद्योगं शास्ति तदात्मना यो-गस्तद्योगस्तङ्गावापत्तिः, मुक्तिरित्यर्थः। तद्यो-गं शास्ति शास्त्रम्।"यदा त्येवैष एतस्मिन्नदृश्ये-ऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सोऽभयं गतो भवति; यदा त्येवैष एतस्मि-ब्रुदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवति" इति। एतदुक्तं भवति यदैतस्मिन्नानन्दमयेऽल्पमप्य-न्तरम् अतादात्म्यरूपं पश्यति तदा संसारभ-यान्न निवर्तते। यदा व्वेतस्मिन्नानन्दमये निरन्त-रं तादात्म्येन प्रतितिष्ठति तदा संसारभया-न्निवर्तते इति; तत्र परमात्मपरियहे घटते न प्र-धानपरिग्रहे जीवपरिग्रहे वा,तस्मादानन्दमयः परमात्मेति सिद्धम् । इदं त्विह वक्तव्यं "स वा

षयसममी, आनन्दमयविषयप्रबोधवतो जीवस्य तयोगं यस्माच्छालि तस्मान्त प्रधानमिति योजना । जीवस्य प्रधानयोगोऽप्यस्तीत्यत आह ॥ तदात्मेति ॥ जीवस्य ब्रह्माभेदो नास्तीत्यत आह ॥ मुक्तिरिति ॥ अदृश्ये स्थूलप्रपञ्चशून्ये आत्मसम्बद्धमात्म्यं लिङ्गशरीरं तद्रहिते । निरुक्तं शब्दशक्यं तद्भिने । निःशेषल्यस्थानं निल्यनं माया तच्छू-न्ये । ब्रह्मण्यभ्रयं यथा स्यात्तथा, यदैव प्रतिष्ठां मनसः प्ररुष्टां वृत्तिमेष विद्राँछभते अथ तदैवाभयं ब्रह्म प्राप्नोतीत्यर्थः । उत् अपि अरमल्पेम-ल्पमप्यन्तरं भेदं यदैवैष नरः पश्यति अथ तदौ तस्य भयमिति योजना

१ अभेदसामानाधिकरण्यं हि भेदे अन्पत्वं बाध्यम् ।

एष पुरुषोऽन्नरसमयः" "तस्माद्वा एतस्मादन्न-रसमयात्, अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः", "त-स्मादन्योऽन्तरात्मा मनोमयः","तस्मादन्योऽ-न्तरात्मा विज्ञानमयः" इति च विकारार्थे मयट् प्रवाहे सत्यानन्दमय एवाकस्मादर्धजरतीयन्या-येन कथमिव मयटः प्राचुर्यार्थत्वं ब्रह्मविषयत्वं वा आश्रीयते इति । मान्त्रवर्णिकब्रह्माधिका-रादिति चेत्,न,अन्नमयादीनामपि तर्हि ब्रह्म-त्वप्रसङ्गः । अत्राह युक्तमन्नमयादीनामब्रह्म-त्वं तस्मात्तस्मादान्तरस्यान्तरस्यान्यस्यान्य-स्यात्मन उच्यमानत्वात् , आनन्दमयातु न कश्चिद्दन्योऽन्तर आत्मोच्यते। तेनान्न्द्मयस्य ब्रह्मत्वं, अन्यथा प्रकृतहानाऽप्रकृतप्रक्रियाप्र-सङ्गादिति।अत्रोच्यते, यद्यप्यन्नमयादिभ्य इ-वानन्दमयादन्योऽन्तर आत्मेति न श्रूयते तथा-

इति । वृत्तिकारमतं दूषयति ॥ इदं त्विति ॥ इह परव्याख्यायां विकारा-र्थके मयि बुद्धिस्थे सत्यकस्मात् कारणं विना एकप्रकरणस्थस्य मय-टः पूर्वं विकारार्थकत्वं, अन्ते प्राचुर्यार्थकत्वमित्यर्धजरतीयं कथमिवके-न दृष्टान्तेन आश्रीयत इति इदं वक्तव्यमित्यन्वयः । प्रश्नं मत्वाशङ्कते ॥ मान्त्रेति ॥ स्फुटमुत्तरम् । किमान्तरं इति न श्रूयते किं वा वस्तु-तोऽप्यान्तरं ब्रह्म न श्रूयत इति विकल्प्य आयमङ्गोकरोति ॥ अ-न्नोच्यते यद्यपीति ॥ विकारप्रायपाठानुगृहीतमयद्श्रुतेः सावयव- पि नानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं, यत आनन्दमयं प्रकृत्य श्रूयते "तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा,
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इति । तत्र यह्म मन्त्रवर्णे
प्रकृतं "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति नदिह ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्युच्यते, तिहिजिज्ञापियषयेवान्नमयादय आनन्दमयपर्यन्ताः पञ्चकोशाः कल्प्यन्ते, तत्र कुतः प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गः । नन्वानन्दमयस्यावयवत्वेन ब्रह्म पुच्छं
प्रतिष्ठेत्युच्यते । अन्नमयादीनामिवेदं पुच्छं प्रतिष्ठेत्यादि, तत्र कथं ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वं शक्यं विज्ञातुं, प्रकृत्वादिति ब्रूमः । नन्वानन्दमं-

त्विन्द्रिः चेत्याह ॥ तथापीति ॥ इष्टार्थस्य दष्टचा जातं सुखं प्रियं, समृत्याऽऽमोदः, स चांभ्यासात् प्ररुष्टः प्रमोदः, आनन्दस्तु कारणं विम्वचैतन्यमात्मा, शिरःपुच्छयोर्मध्यकायः ब्रह्म शुद्धमिति श्रुत्य-र्थः । द्वितीयं प्रत्याह ॥ तत्र यदिति ॥ यन्मन्त्रे प्ररुतं गुहानिहित-त्वेन सर्वान्तरं ब्रह्म तदिह पुच्छवाक्ये ब्रह्मशब्दात् प्रत्यिभज्ञायते तस्यैव विज्ञापनेच्छया पञ्चकोशरूपा गृहा प्रपञ्चिता, तत्र तात्पर्यं नास्तीति वक्तं कल्प्यन्त इत्युक्तम् । एवं पुच्छवाक्ये प्ररुतस्वप्रधान-ब्रह्मपरे सित न प्ररुतहान्यादिदोष इत्यर्थः । ब्रह्मणः प्रधानत्वं पुच्छ-श्रुतिविरुद्धमिति शङ्कते ॥ निन्विति ॥ अत्र ब्रह्मशब्दात् प्ररुतस्वप्रधानब्रह्मप्रत्यिमज्ञाने सित पुच्छशब्दिवरोधप्रामावेकस्मिन् वाक्ये प्र-थमचरमश्रुतशब्दयोरायस्यानुपसञ्चातिवरोधिनो बर्हायस्त्वात् पुच्छ-

(940)

यावयवत्वेनापि ब्रह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृ-तत्वं हीयते आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वादिति।अ-त्रोच्यते तथा सति तदेव ब्रह्मानन्दमय आत्मा-वयवी तदेव च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठावयव इत्यसा-मञ्जस्यं स्यात् । अन्यतरपरियहे तु युक्तं ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्यत्रैव ब्रह्मनिर्देश आश्रयितं ब्रह्म-शब्दसंयोगान्नानन्दमयवाक्ये ब्रह्मशब्दसंयो-गाभावादिति। अपि च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति उ-केदमुच्यते "तद्प्येष श्लोको भवति, असन्नेव स भवति, असद्रह्मेति वेद चेत्, अस्ति ब्रह्मे-ति चेहेद, सन्तमेनं ततो विदुः" इति। अस्मिंश्च श्लोकेऽनन् कृष्यानन्दमयं ब्रह्मण एव भावाभा-ववेदनयोर्गुणदोषाभिधानाद्गम्यते ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्यत्रं ब्रह्मण एव स्वप्रधानत्विमिति। न चानन्दमयस्यात्मनो भावाभावशङ्का युक्ता <mark>त्रियमोदादिविशेषस्यानन्दमयस्य</mark> सर्वेळोक-प्रसिद्धत्वात्। कथं पुनः स्वप्रधानं सद्रह्मानन्दम-

शब्देन प्राप्तगुणत्वस्य बाध इति मत्वाह ॥ प्रकृतत्वादिति ॥ प्रक-रणस्यान्यथासिद्धिमाह ॥ निन्विति ॥ एकस्यैव गुणत्वं प्रधानत्वं च विरुद्धिमत्याह ॥ अत्रोच्यत इति ॥ तत्र विरोधनिरासायान्यतरिमन् वाक्ये ब्रह्मस्वीकारे पुच्छवाक्ये ब्रह्म स्वीकार्यमित्याह ॥ अन्यतरे-ति ॥ वाक्यशेषाचैवमित्याह ॥ अपि चेति ॥ तत् तत्र ब्रह्मणि श्लो-

यस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति।
नेष दोषः पुच्छवत् पुच्छं प्रतिष्ठा परायणमेकनीः
ढं छौकिकस्यानन्दजातस्य ब्रह्मानन्द इत्येतदःनेन विवक्ष्यते नावयवत्वम्। "एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' इति श्रुत्यन्तरात्। अपि चानन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियाद्यवयवत्वेन सविशेषं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यम्। निर्विशेषं तु ब्रह्मवाक्यशेषे श्रूयते वाङ्मनसयोरगोचरत्वाभिधानात्, "यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह", "आनन्दं ब्रह्मणो विह्नान्न
विभेति कुतश्यन" इति। अपि चानन्दप्रचुर इन

कोऽपीत्यर्थः। पुच्छशब्दस्य गति पृच्छति॥ कथं पुनिरिति॥ त्वं-याऽपि पुच्छशब्दस्य मुख्यार्थो वकुमशक्यः ब्रह्मण आनन्दमयला-ङ्गूलत्वाभावात् पुच्छदिष्ठल्क्षणायां चाधारलक्षणा युक्ता प्रतिष्ठाप-दयोगात्, ब्रह्मशब्दस्य मुख्यार्थलामाच । त्वत्पक्षे ब्रह्मपदस्याप्य-षयवलक्षकत्वादित्याह॥ नेष दोष इति॥ पुच्छिमित्याधारत्वमात्र-मुक्तं प्रतिष्ठेत्येकनीडत्वम् एकं मुख्यं नीडम् अधिष्ठानं सोपादानस्य जगत इत्यर्थः। ननु वृत्तिकारेरिप तैत्तिरीयवाक्यं ब्रह्मणि समन्वितम् दष्टं, तत्र किमुदाहरणभेदेनेत्याशङ्कत्याह॥ अपि चेति॥ यत्र सविशे-षत्वं तत्र वाङ्मनसगोचरत्वमिति व्याप्तरत्र व्यापकाभावोक्त्या निर्वि-शेषमुच्यत इत्याह॥ निर्विशेषिति॥ निवर्तन्ते अशका इत्यर्थः। सविशेषस्य मृषात्वादभयं चयुक्तं, अतो निर्विशेषज्ञानार्थं पुच्छवाक्य-मेषोदाहरणमिति भावः। प्राचुर्यार्थकमयटा सविशेषोक्ते निर्विशेष-

त्युक्ते दुःखास्तित्वमपि गम्यते प्राचुर्यस्य लोके त्रतियोग्यल्पत्वापेक्षत्वात्। तथाच सति "यत्र नान्यत् पश्यति, नान्यच्छृणोति, नान्यद्विजाना-ति, स भूमा" इति भूम्नि ब्रह्मणि तद्यतिरिक्ता-भावश्रुतिरुपंरुध्येत। प्रतिशरीरं च प्रियादिभे-दादानन्दमयस्यापि भिन्नत्वं, ब्रह्म तु न प्रतिश-रीरं भिद्यते "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यान-न्त्यश्रुतेः, "एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा" इति च श्रुत्यन्तरात्। न चा-नन्दमयस्याभ्यासः श्रूयते, त्रातिपदिकार्थ-मात्रमेव हि सर्वत्राभ्यस्यते "रसो वै सः, रसं <sup>.</sup>स्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति,को स्येवान्यात्कः त्राण्यात्,यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्,ए-ष त्येवानन्दयाति सेषानन्दस्य मीमांसा भव-ति" "आनन्दं ब्रह्मणो विद्यान्न बिभेति कुतश्चन"

श्रुतिबाध उक्तः । दोषान्तरमाह ॥**अपि चेति॥** प्रत्ययार्थत्वेन प्रधान-स्य प्राचुर्यस्य प्रकृत्यर्थो विशेषणं, विशेषणस्य यः प्रतियोगी विरो-धीति तस्याल्पत्वमपेक्षते यथा विप्रमयो ग्राम इति शूद्राल्पत्वम्। अ-स्तु को दोषस्तत्राह ॥ तथा चेति ॥ प्रकृत्यर्थप्राधान्ये त्वयं दोषो नास्ति, प्रचुरप्रकाशः सवितेत्यत्र तमसोल्पस्याप्यभानात् परं त्वानन्द-मयपदस्य प्रचुरानन्दे रुक्षणादोषः स्यादिति मन्तव्यम् । किंच भिज-त्वाद् घटवन्न ब्रह्मतेत्यांह ॥प्रतिशरीरामिति॥ नन्वभ्यस्यमानानन्द-

१ विरुध्येदित्यर्थः।

<sup>ं</sup>"आनन्दो बह्मेति व्यजानात्" इति चायदि चा-नन्दमयशब्दस्य ब्रह्मविषयत्वं निश्चितं भवेत् तत उत्तरेष्वप्यानन्दमयाभ्यासः कल्प्येत, न त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्वमस्ति प्रियशिरस्वादि-भिर्हेतुभिरित्यवोचाम।तस्माच्छृत्यन्तरे "विज्ञा-नमानन्दंब्रह्म"इति आनन्दप्रातिपदिकस्यब्रह्म-णि प्रयोगदर्शनात् "यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्" इत्यादिर्ब्रह्मविषयः प्रयोगो न त्वानन्द-मयाभ्यास इत्यवगन्तव्यम्।यस्त्वयं मयडन्त-स्यैवानन्दशब्दस्याभ्यास एतमानन्दमयमा-त्मानमुपसङ्क्रामतीति न तस्य ब्रह्मविषयत्व-मस्ति विकारात्मनामेवान्नमयादीनामनात्मना-मुपसङ्क्रमितव्यानां प्रवाहे पठितत्वात् । न-न्वानन्दमयस्योपसङ्क्रमितव्यस्यान्नमयादि-वदब्रह्मत्वे सित नैव विदुषो ब्रह्मप्राप्तिफलं नि-र्दिष्टं भवेत्। नेष दोषः। आनन्दमयोपसङ्क्रमण-

पदं रुक्षणयानन्दमयपरं इत्यभ्यासिसिद्धिरित्यत आह ॥ यदिचेति ॥ आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे निर्णीते सत्यानन्दपदस्य तत्परत्वज्ञानादभ्यास-सिद्धिः तिसिद्धौ तिन्नर्णय इति परस्पराश्रय इति भावः । अयमभ्यासः पुच्छब्रह्मण इत्याह ॥ तस्मादिति ॥ उपसंक्रमणं बाधः ॥ ननु सय एवंविदिति ब्रह्मविदं प्रक्रम्योपसंक्रमणवाक्येन फलं निर्दिश्यते तत्त-स्याब्रह्मत्वेन सिध्यतीति शङ्कते ॥ नन्विति ॥ उपसंक्रमणं प्राप्तिरित्य-

निर्देशेनैव विदुषः पुच्छप्रतिष्ठाभूतब्रह्मप्राप्तेः फ-**स्य निर्दिष्ट**वात् "तद्प्येष श्लोको भवति, य-तो वाचो निवर्तन्ते" इत्यादिना च प्रपंच्यमान-त्वात्।या त्वानन्दमयसन्निधाने "सोऽकामयत, बहु स्यां प्रजायेय "इतीयं श्रुतिरुदाहता सा "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यनेन सन्निहिततरेण ब्र-ह्मणा सम्बध्यमाना नानन्दमयस्य ब्रह्मतां त्र-तिबोधयति,तदपेक्षत्वाच्चोत्तरस्य यन्थस्य "र-सो वै सः" इत्यादेर्नानन्दमयविषयता । ननु "सोऽकामयत" इति ब्रह्मणि पुंलिङ्गनिर्देशो नोपपद्यते । नायं दोषः । "तस्माद्या एतस्मा-'दांत्मन आकाश: सम्भूत:'' इत्यत्र पुंलिङ्गेना प्यात्मशब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात् । यतु भा-र्गवी वारुणी विद्या "आनन्दो ब्रह्मेति व्य-जानात्" इति तस्यां मयडश्रवणात् त्रिय-

ङ्गीकृत्य विशिष्टप्राप्त्युक्तया विशेषणाप्राप्तिफलमुक्तमित्याह ॥मेष इति॥ इति॥ इति॥ इति॥ वाधाविधप्रत्यगानन्दला-भोऽर्थाटुक उत्तरश्लोकेन रफुटीकृत इत्याह ॥ तद्योति ॥ तद्येक्ष-त्वादिति कामयितृपुच्छब्रह्मविषयत्वादित्यर्थः । यदुकं पञ्चमस्थान-स्थत्वादानन्दमये ब्रह्मवल्ली समाप्ता भृगुवल्लीवदिति तत्राह ॥ यच्वि-वि॥ या त्वित्यर्थः । मयद्श्रुत्या सावययत्वादिलिङ्गेन च स्थानं या-

१ उप संक्रमणम्।

शिरस्वाद्यश्रवणाञ्चयुक्तमानन्दस्य ब्रह्मत्वम्।
तस्मादणुमात्रमपि विशेषमनाश्रित्य न स्वतः
एव प्रियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते, न चेह सविशेषं ब्रह्म प्रतिपिपादियिषितं वाङ्मनसगोचरातिक्रमश्रुतेः । तस्मादन्नमयादिष्विवानन्दमयेऽपि विकारार्थं एव मयट् विज्ञेयो न प्राचुर्वार्थः। सूत्राणि त्वेवं व्याख्येयानि ब्रह्म पुच्छं
प्रतिष्ठेत्यत्र किमानन्दमयस्यावयवत्वेन ब्रह्म
विवक्ष्यते, उत स्वप्रधानत्वेनति। पुच्छशब्दादवयवत्वेनति प्राप्त उच्यते। "आनन्दमयोऽभ्यासात्"। आनन्दमय आत्मेत्यत्रब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोपदिश्यतेऽभ्यासात्।
"असन्दर्भ स्वप्रधानमेव ब्रह्मोपदिश्यतेऽभ्यासात्।"

"असन्नेव स भवित," इत्यस्मिन्निगमनकोके ध्यमिति भावः। गोचरातिकमो गोचरवाभावः। वेदसूत्रयोविरोधे गुणे व्वन्याय्यकाल्पनेति सूत्राणि अन्यथा नेत्व्यानीत्याह ॥ सूत्राणीति ॥ पूर्वमीक्षतेः संशयाभावात् इति युक्तया गौणप्रायपाठो निश्रायक इत्युक्तम् । ति अत्र पुच्छपदस्याधारावयवयोर्छक्षणासाम्यात् संशयोऽस्ती-त्यवयवप्रायपाठो निश्रायक इति पूर्वाधिकरणासिद्धान्तयुक्त्यभावेन पूर्वपक्षयिति॥पुच्छद्राब्दादिति॥तथा च प्रत्युदाहरणसङ्गतिः पूर्वपक्षे सन्गुणोपास्तिः सिद्धान्ते निर्गुणप्रमितिः फर्छ वेदान्तवाक्यसमन्वयोकेः श्रुत्यादिसङ्गत्यः स्फुटा एव, स्त्र्रंत्रस्थानन्दमयपदेन तद्दाक्यस्थं ब्रह्मपदं रुद्धौ प्राप्तिरित्यर्थः।अत्र हि प्रकृतस्य ब्रह्मणो ज्ञानार्थं कोशाः पक्षित्वेन

ब्रह्मण एव केवऌस्याभ्यस्यमानत्वात् । विकार-शब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्। विकारशब्देनावयव-शब्दोऽभिप्रेतः, पुच्छमित्यवयवशब्दान्न स्वप्र-धानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तं तस्य परिहारो वक्त-व्यः। अत्रोच्यते नायं दोषः प्राचुर्यादप्यवयव-शब्दोपपत्तेः । प्राचुर्यं प्रायापत्तिरवयवप्रायवच-नमित्यर्थः । अन्नमयादीनां हि शिरआदिषु पु-च्छान्तेषु अवयवेषूकेष्वानन्दमयस्यापि शिर-आदीन्यवयवान्तराण्युक्काऽवयवप्रायापत्त्या ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्याह नावयवविवक्षया यत्का-रणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थि-तम्। "तद्देतृव्यपदेशाच्च" । सर्वस्य च विकार-

कल्प्यन्ते नात्र तात्पर्यमस्ति, तत्रानन्दमयस्यापि अवयवान्तरोक्तयन-न्तरं करिंमश्रित् पुच्छे वक्तव्ये प्रकृतं ब्रह्म पुच्छपदेनोकं तस्यान-न्दमयाधारत्वेनावश्यं वक्तव्यत्वादित्यर्थः ॥ तद्धेतुव्यपदेशाञ्च॥ तस्य ब्रह्मणः सर्वकार्यहेतुत्वव्यपदेशात् प्रियादिविशिष्टत्वाकारेणानन्दमय-स्य जीवस्य कार्यत्वात्तं प्रति शेयत्वं ब्रह्मणो न युक्तमित्यर्थः । मान्त्र-वर्णिकमेव च गीयतें "ब्रह्मविदाप्नोति पर"मिति यस्य ज्ञानान्मुक्तिरु-का यत् सत्यं ज्ञानमिति मन्त्रोकं ब्रह्म तद्त्रैव पुच्छवाक्ये गीयते ब-ह्मपदसंयोगात्, नानन्दमयवाक्य इत्यर्थः । नेतरोऽनुपपत्तेः । इतर आनन्दमयो जीवोऽत्र न प्रतिपायः सर्वस्रष्ट्रत्वायनुपपत्तेरित्यर्थः । भे-द्व्यपदेशाचे । अयमानन्दमयो ब्रह्मरसं रुब्ध्वानन्दी भवतीति, भेदो-केश्र तस्याप्रतिपायतेत्यर्थः । आनन्दमयो ब्रह्म तैतिरीयकपश्चम- जातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यप-दिश्यते "इदं सर्वमसृजत यदिदं किं च " इतिन च कारणं सद्ग्रह्म स्वविकारस्यानन्दमयस्य मुख्य-या रुत्त्याऽवयव उपपद्यते । अपराण्यपि सूत्रा-णि यथासम्भवं पुच्छवाक्यनिर्दिष्ठस्येव ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्याणि ॥ १९॥

## अन्तस्तद्धमीपदेशात्॥ २०॥

इदमाम्नायते "अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिर-ण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुर्दिरण्यकेश आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः।तस्य यथा कप्या-

स्थानस्थत्वात् भृगुवङ्घोस्थानन्दविद्त्याशङ्क्र्याह। "कामाच्च नानुमानापेक्षा" काम्यत इति काम आनन्दः तस्य भृगुवल्ल्यां पञ्चमस्य ब्रह्मत्वदृष्टेरानन्दमयस्यापि ब्रह्मत्वानुमानापेक्षा न कार्या, विकारार्थकमयिद्वरोधादित्यर्थः। भेदव्यपदेशश्चेत् सगुणं ब्रह्मात्र वेषं स्यादित्याशङ्क्र्याह। "अस्मिन्नस्य च तद्यागं शास्ति"। गुहानिहितत्वेन प्रतीचि स एक इत्युपसंहते पुच्छवाक्यों ब्रह्मण्यहमेव परं ब्रह्मेति प्रवोधवत् आनन्दमयस्य यदा हीति शास्त्रे ब्रह्मण्यहमेव परं ब्रह्मेति प्रवोधवत् आनन्दमयस्य यदा हीति शास्त्रे ब्रह्मभावं शास्ति, अतो निर्गुणब्रह्मोक्यज्ञानार्थं जीवभेदानुवाद इत्यभिषेत्याह॥ अपराण्यपीति॥ अन्तस्तद्भार्थिदेशात्। छान्दोग्यवाक्यमुदाहरति ॥ अपराण्यपीति॥ अन्तस्तद्भारिदेशात्। हिरण्यो ज्योतिर्विकारः, पुरुषः
पूर्णोऽपि मूर्तिमानुपासकैर्दश्यते। मूर्तिमाह ॥ हिरण्येति॥ प्रणसो
नखात्रं तेन सहेत्यभिविधावाङ। नेत्रयोविशेषमाह॥ तस्येति॥ कपर्मर्कटस्य आसः पुच्छभागोऽत्यन्ततेजस्वी तनुल्यं पुण्डरीकं यथा

सं पुण्डरीकमेवमक्षिणी,तस्योदिति नाम, स ए-ष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित, उदेति ह वे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेदः इत्यधिदेवतम् । अथा-ध्यात्मम्"अथ य एषो ऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते" इत्यादि।तत्र संशयः। किं विद्याकर्मातिशयव-शात् प्राप्तोत्कर्षः कश्चित् संसारी सूर्यमण्डले च-क्षुषि चोपास्यत्वेन श्रूयते, किंवा नित्यसिद्धः परमेश्वर इति। किंतावत् प्राप्तं,संसारीति, कुतः, रूपवत्त्वश्रवणात् । आदिव्यपुरुषे ताविद्वरण्य-श्मश्रुरित्यादिरूपमुदाहतं, अक्षिपुरुषेऽपि तदे-वातिदेशेन प्राप्यते "तस्येतस्य तदेव रूपं यद-्मुष्य रूपम् इति। न च परमेश्वरस्य रूपवत्त्वं यु-कं " अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् " इति श्रु-

दीप्तिमदेवं तस्य पुरुषस्याक्षिणि सयोविकसितरकाम्भोजनयन इ-त्यर्थः । उपासनार्थमादित्यमण्डर्लं स्थानं रूपं चोक्का नाम करोति ॥ ॥ तस्योदिति ॥ उन्नाम निर्वक्ति ॥ स इति॥ उदित उद्गतः सर्वपा-प्मास्पृष्ट इत्यर्थः। उपासनार्थं नामज्ञानफलमाह॥ उदाति हेति ॥ देव-तास्थानम् आदित्यमधिकत्योपास्त्युक्तयनन्तरमात्मानं देहमधिकत्या-पि तदुक्तिरित्याह ॥ अथेति ॥ पूर्वत्र ब्रह्मपदमानन्दमयपदमानन्द-पदाभ्यासश्चेति मुख्यत्रितयादि बहुप्रमाणवशान्तिर्गुणानिर्णयवद्रूपव-चादिबहुप्रमाणवशाजीवो हिरण्मय इति पूर्वसिद्धान्तरष्टान्तसङ्ग-त्या पूर्वमुत्सर्गतः सिद्धनिर्गुणसमन्वयस्यापवादार्थं पूर्वपक्षयति ॥ ॥ संसारीति ॥ अत्र पूर्वोत्तरपक्षयोजीवब्रह्मणोरुपास्तिः फलं, अक्षि-

तेः। आधारश्रवणाच्च "य एषोऽन्तरादित्ये य ए-षोऽन्तरक्षिणि" इति । न त्यनाधारस्य स्वमहि-मत्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्याधार उ-पदिश्येत "स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" इति "आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः" इतिचश्रुती भवतः। ऐश्वर्यमर्यादाश्रुतेश्च "स ए-ष वे चामुष्मात् परांचो छोकास्तेषां चेष्टे देव-कामानां च " इत्यादित्यपुरुषस्येश्वर्यमर्यादा "स एष् चैतस्मादवीचो छोकास्तेषां चेष्टे मनु-ष्यकामानां चं" इत्यक्षिपुरुपस्य । न च परमे-श्वरस्य मर्यादावदैश्वयं युक्तं "एप सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाळ एप सतुर्विधरण एषां **छोकानामसम्भेदाय" इत्यविशेषश्रुतेः ।तस्मा**-न्नाक्ष्यादित्ययोरन्तः परमेश्वर इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः, अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ,इति "य एपोऽन्तरादित्ये

णीत्याधारश्रवणाच संसारीति सम्बन्धः । श्रुतिमाह ॥ स एष इति॥ आदित्यस्थः पुरुषः, अमुष्मादादित्यादूर्ध्वगा ये केचन ठोकास्त्रेषामीयरो देवभोगानां चेत्यर्थः । स एषोऽक्षिस्थः पुरुष एतस्मादक्ष्णोऽधस्तना ये ठोका ये च मनुष्यकामा भोगांस्त्रेषामीयर इति मर्यादा श्रूयते।
अतः श्रुतेश्च संसारीत्यर्थः । एष सर्वेश्वर इत्यविशेषश्रुतेरिति सम्बन्धः।
भूताधिपतिर्यमः, भूतपाठ इन्द्रादिश्च एष एव। किञ्च जलानामसङ्कराय ठोके विधारको यथा सेतुरेषमेषां ठोकानां वर्णाश्रमादीनां मर्यादा-

य एषोऽन्तरक्षिणि" इति च श्रूयमाणः पुरुषः स परमेश्वर एव न संसारी, कुतः। तद्दमींपदेशात्। तस्य हि परमेश्वरस्य धर्मा इहोपदिष्टास्तद्यथा "तस्योदिति नाम" इति श्रावियत्वा "अस्या-दित्यपुरुषस्य नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उ-दितः'' इति सर्वपाप्मापगमेन निर्वक्ति, तदेव च कृतनिर्वचनं नामाक्षिपुरुषस्याप्यतिदिशति "यन्नाम तन्नाम" इति । सर्वपाप्मापगमश्च पर-मात्मन एव श्रूयते "य आत्मा अपहतपाप्मा " इत्यादौ । तथा "चाक्षुषे पुरुषे सेव ऋक् तत् सा-म तदुक्थं तद्यजुस्तद्रह्म '' इत्यृक्सामाद्यात्मक-तां निर्धारयति, सा च परमेश्वरस्योपपद्यते सर्व-कारणव्वात् सर्वात्मकत्वोपपत्तेः । पृथिव्यग्न्या-

हेतुत्वात् सेतुरेष एव, अतः सर्वेश्वर इत्यर्थः । सूत्रं व्याचष्टे ॥ य एष इति ॥ ययप्येकस्मिन् वाक्ये प्रथमश्रुतानुसारेण चरमं नेयं, तथाप्य-त्र प्रथमं श्रुतं रूपवन्वं निष्फलं ध्यानार्थमीत्रारे नेतुं शक्यं च सर्वपा-पासिङ्गित्वं सर्वात्मैकत्वं तु सफरुं जीवे नेतुमशक्यं चेति प्रबलं न च "न ह वै देवान् पापं गच्छति"इति श्रुतेरादित्यजीवस्यापि पाप्मा-स्पर्शित्वमिति वाच्यम्,श्रुतेरधुना कर्मानधिकारिणां देवानां क्रियमा-णपाप्मासम्बन्धे तत्फलास्पर्शे वां तात्पर्यात् तेषां सञ्चितपापाभावे "क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ती"ति अयोगादित्यभिन्नेत्याह ॥ सर्व-पाप्मापगमश्च परमाल्मन एवेति ॥ सार्वात्स्यमाह ॥ तथेति ॥ अत्र तच्छब्दैश्राक्षुषः पुरुष उच्यते ऋगायपेक्षया लिङ्गुव्यत्ययः॥ उ-

द्यात्मके चाधिदेवतम्क्सामे वाक्प्राणाद्यात्मके चाध्यात्ममनुक्रम्याह तस्यक्कं साम च गेष्णा-वित्यधिदेवतं तथाध्यात्ममपि "यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णो" इति।तच्च सर्वात्मकत्वे सत्येवोपपद्यते। "तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं त्वेव ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः" इति च छौिककेष्वपि गा-नेष्वस्यैव गीयमानत्वं दर्शयति। तच्च परमेश्वर-परिग्रहे घटते॥

यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्॥ इति भगवद्गीतादर्शनात् लोककामेशित्रत्वमपि

क्यं शस्त्रविशेषः । तत्साहचर्यात् साम स्तोत्रम् उक्थादन्यच्छंस्त्रमृंगुच्यते, यजुर्वेदो यजुः, ब्रह्म त्रयो वेदा इत्यर्थः ॥ प्रिथिटयग्न्याद्यादमक इति॥ अधिदैवतमृक् पृथिव्यन्तिरक्षयुनक्षत्रादित्यगतशुल्कभारूपा पञ्चविधा श्रुत्युक्ता, साम चाग्निवाय्वादित्यचन्द्रादित्यगतातिरूष्णरूपमुक्तं पञ्चविधम् । अध्यातमं तु ऋग्वाक्चक्षःश्रोत्राक्षिस्थशुक्कभारूपा चतुर्विधा, साम च प्राणच्छायात्ममनोऽक्षिगतातिनीलरूपं चतुर्विधमुक्तम्।एवं क्रमेण ऋक्सामे अनुक्रम्याहश्रुतिः ॥तस्येति ॥ यौ सर्वात्मकऋक्सामात्मकौ गेच्णावमुष्यादित्यस्थस्य तावेवाक्षिस्थस्य गेष्णौ पर्वणीत्यर्थः ॥ तञ्चति ॥ कक्सामगेष्णत्वमित्यर्थः ।
सर्वगानगेयत्वं लिङ्गान्तरमाह ॥तद्य इति ॥ तत्तत्र लोके धनस्य सिनर्लाभो येषां ते धनसनयो विभूतिमन्त इत्यर्थः । ननु लोकेराजानो गीयन्ते नेश्वर इत्यत आह ॥ यद्यदिति ॥ पशुवित्तादिर्विभूतिः, श्रीः

निरङ्कुशं श्रूयमाणं परमेश्वरं गमयति।यतूक्तं हिरण्यश्मश्रुरित्यादिरूपश्रवणं परमेश्वरे नोपप-द्यते इत्यत्रं ब्रूमः, स्यात् परमेश्वंरस्यापीच्छाव-शान्मायाम्यं रूपं साधकानुत्रहार्थम्। माया त्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद्। सर्वभूतगुणेर्युक्तं मैवं मां द्रष्ट्रमहीस ॥ इति स्मरणात्। अपि च,यत्रं तु निरस्तसर्व-विशेषं पारमेश्वरं रूपमुपदिश्यते अवति तत्र शा-स्रं "अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्" इत्यादि । सर्वकारणत्वानु विकारधर्मेरिप कैश्चिद्विशिष्टः परमेश्वर उपारमयवेन निर्दिश्यते "सर्वकर्मा स-ंर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः" इत्यादिना, तथा हिरण्यश्मश्रुत्वादिनिर्देशोऽपि भविष्यति । यद-प्याधारश्रवणात्र परमेश्वर इत्यत्रोच्यते. स्वम-हिमप्रतिष्ठस्याप्याधारविशेषोपदेश उपासनार्थो भविष्यति सर्वगतत्वाद्रह्मणो व्योमवत् सर्वा-

कान्तिः। ऊर्जितत्वं बलं, तयुक्तं सच्चं राजादिकं मदंश एवेति त-द्वानमीश्वरस्यैवेत्यर्थः निरङ्कुशमनन्याधीनं, एषा विचित्ररूपा मूर्ति-मीया विरुतित्वान्माया मया सृष्टेत्यर्थः । यदुक्तमशब्दिमित्यादिवाक्यं तत् ज्ञेयपरमित्याह ॥ अपि चेति ॥ तर्िंह रूपं कुतस्तत्राह ॥ सर्वे-ति ॥ यत्र तृपास्यत्वेनोच्यते तत्रेत्यध्याहृत्य सर्वकारणत्वात् प्राप्तरूप-वच्चं सर्वकर्मेत्यादिश्रुत्या निर्दिश्यत इति योजना । मर्यादावदैश्वर्य- न्तरत्वोपपत्तेः । ऐश्वर्यमर्यादाश्रवणमप्याध्या-त्माधिदैवतविभागापेक्षमुपासनार्थमेव, तस्मा-त्परमेश्वर एवाक्ष्यादित्ययोरन्तरुपदिश्यते॥ २०॥

# भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥२१॥

अस्ति च आदित्यादिशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य ईश्वरोऽन्तर्यामी "य आदित्ये ति-ष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादि-त्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आ-त्माऽन्तर्याम्यमृतः" इति श्रुत्यन्तरे भेद्व्यपदे-शात् । तत्र त्यादित्यादन्तरो यं आदित्यो न वे-देति वेदिनुरादित्यात् । विज्ञानात्मनोऽन्योऽन्त-र्यामीति स्पष्टं निर्दिश्यते स एवेहाप्यन्तरादित्ये

मीश्वरस्य नेत्युक्तं निराकरोति ॥ ऐश्वर्येति ॥ अध्यातमाधिदैवतध्या-नयोर्विभागः पृथकप्रयोगः, तद्येक्षमेव न त्वैश्वर्यस्य परिच्छेदार्थमि-त्यर्थः ॥ २०॥ ननु उपास्योद्देशेनोपास्तिर्विधेर्विधेयिकयाकर्मणो बीह्यादिवदन्यतः सिद्धिर्वाच्येत्याशङ्कृत्याह ॥ भेदेति ॥ आदित्यजी-वादीश्वरस्य भेदोक्तेः श्रुत्यन्तरे जीवादन्य ईश्वरः सिद्ध इति सूत्रार्थ-माह ॥ अस्तीति ॥ आदित्ये स्थितरिश्मिनिरासार्थमादित्यादन्तर इ-ति । जीवं निरस्यति ॥ यमिति ॥ अशरीरस्य कथं नियन्तृत्वं तत्रा-ह ॥ यस्येति ॥ अन्तर्यामिपदार्थमाह ॥ य इति ॥ तस्यानात्मत्व-निरासायाह ॥ एष त इति ॥ ते तव स्वरूपिमत्यर्थः , आदित्यान्त-रत्वश्रुतेः समानत्वादित्यर्थः । तस्मात् पर एवादित्यादिस्थानक उद्गी- पुरुषो भवितुमईति श्रुतिसामान्यात् । तस्मात् परमेश्वर एवेहोपदिश्यत इति सिद्धम्॥ २१॥

# आकाशस्तिङ्कात्॥ २२॥

इदमामनन्ति "अस्य लोकस्य का गतिरि-त्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भू-तान्याकाशादेव समुत्पचन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो त्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः पराद्मण-म् " इति।तत्र संशयः। किमाकाशशब्देन परं ब्र-ह्माभिधीयते, उत भूताकाशमिति।कुतः संश-यः। उभयत्र प्रयोगदर्शनात्। भूतविशेषे तावत् सुप्रसिद्धो लोकवेदयोराकाशशब्दो, ब्रह्मण्यपि कचित् प्रयुज्यमानो दृश्यते,यत्र वाक्यशेषवशा-दसाधारणगुणश्रवणाद्या निर्धारितं ब्रह्म भवति यथा "यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्" इति, "आकाशो वे नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा त-द्रह्म"इति चैवमादो,अतः संशयः। किं पुनरत्र यु-

थे उपास्य इति सिद्धम् ॥ ११॥ भवतु रूपवन्वादिदुर्बरुलिङ्गानां पापास्पर्शित्वाग्रव्यभिचारिब्रह्मालिङ्गेरन्यथानयनं, इह त्वाकाशपदश्रु-तिः लिङ्गाद्दलीयसीति प्रत्युदाहरणेन प्राप्ते प्रत्याह ॥ आकाशस्ति ह्व-ङ्गादिति ॥ छान्दोग्यवाक्र्यमुदाहरति ॥इदिमिति॥ शालावत्यो ब्राह्म-णो जैविं राजानं पृच्छति, अस्य पृथ्वीलोकस्यान्यस्य च क आधार

कं भूताकाशमिति, कृतः, तिह प्रसिद्धतरेण प्रयो-गेण शीघ्रं बुद्धिमारोहति । न चायमाकाशशब्द उभयोः साधारणः शक्यो विज्ञातुं, अनेकार्थत्व-प्रसङ्गात् । तस्माद्रह्मणि गौण आकाशशब्दो भवितुमहीति।विभुत्वादिभिर्दि बहुभिर्धर्मैःसद्द-शमाकाशेन ब्रह्म भवति, न च मुख्यसम्भवे गौ-णोऽथीं ग्रहणमहीत,सम्भवति चेह मुख्यस्यैवा-काशस्य ग्रहणम् । ननु भूताकाशपरिग्रहे वा-क्यशेषो नोपपद्यते "सर्वाणि ह वा इमानि भूता-नि आकाशादेव समुत्पचन्ते'' इत्यादिः । नैष दोषो, भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कारण-त्वोपपर्तेः। विज्ञायते हि "तस्माद्वा एतस्मादा-त्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोर-ग्निः" इत्यादि। ज्यायस्वपरायणत्वे अपि भूता-न्तरापेक्षयोपपचेते भूताकाशस्यापि, तस्मा-दाकाशशब्देन भूताकाशस्य यहणमित्येवं प्राप्ते ब्रूमः, आकाशस्तिङ्कष्टात्। आकाशशब्देनेह ब्र-

इति । राजा बृते आकाश इतिहेति ॥ यदेष आकाश इत्यानन्दत्व-स्यासाधारणस्य श्रवणादाकाशो ब्रह्मेत्यवधारितम्। आकाशो वै नामे-त्यत्र तद्रह्मेति वाक्यशेषादिति विभागः।निर्वहिता उत्पित्तिस्थितिहेतुः, ते नामरूपे, यदन्तरा यस्माद्गिने यत्र कल्पितत्वेन मध्ये स इति वा-र्थः । अत्र पूर्वपक्षे भूताकाशात्मनोद्गीथोपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मात्मना

ह्मणो ग्रहणं युक्तम्। कुतः। तिङ्कात्। परस्य हि ब्रह्मण इदं लिङ्गं "सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते" इति । परस्माद्धि ब्र-ह्मणो भूतानामुल्पत्तिरिति वेदान्तेषु मर्यादा। न-नु भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कार<u>णत</u>्वं द-र्शितम्।सत्यं दर्शितम् । तथापि मूलकार्स्य ब्र-ह्मणोऽपरियहादाकाशादेवेत्यवधारणं सर्वाणी-ति च भूतविशेषणं नानुकूछं स्यात्। तथा "आ-काशं प्रत्यस्तं यन्ति" इति ब्रह्मलिङ्गं "आका-शो त्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम् " इति च जायस्त्वपरायणत्वे, ज्यायस्त्वं त्यनापेक्षिकं परमात्मन्येवैकस्मिन्नाम्नातं "ज्यायान् पृथि-व्या ज्यायानन्तरिक्षात् ज्यायान्दिवो ज्याया-नेभ्यो लोकेभ्यः" इति, तथा परायणत्वमपि प-रमकारणत्वात् परमात्मन्येवोपपन्नतरम् । श्रु-

इति फरुम् उपास्ये स्पष्टत्रह्मिङ्गुनाक्यसमन्वयोक्तेरापादं श्रुत्यादि-सङ्गतयः । स्पष्टमत्र भाष्यम् । तेजःप्रभृतिषु वाय्वादेरपि कारणत्वात् एवकारश्रुतिबाधः । सर्वश्रुतेश्राकाशातिरिक्तविषयत्वेन सङ्कोचः स्या-दित्याह ॥ सत्यं दर्शितमिति ॥ ब्रह्मणस्तु सर्वात्मकत्वात्तरमादेव सर्वमिति श्रुतिर्युक्तेति भावः । तथा सर्वरुयाधारत्वं निरतिशयमहत्त्वं स्थितावपि परमाश्रयत्वमित्येतानि स्पष्टानि ब्रह्मिङ्कानीत्याह ॥ त-था आकाशमित्यादिना ॥ रातेर्धनस्य दातुः । रातिरिति पाठे बन्धु- तिश्च भवति "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेर्हातुः प-रायणम् । इति । अपि चान्तवस्वदोषेण शालाः वत्यस्य पक्षं निन्दित्वाऽनन्तं किञ्चिद्वकुकामेन जैवलिनाऽऽकाशः परिग्रहीतः, तञ्चाकाशमुद्रीथे सम्पाद्योपसंहरति "स एष परो वरीयानुद्रीथः स एषोऽनन्तः" इति, तच्चानन्त्यं ब्रह्मलिङ्गम् । यत् पुनरुक्तं भूताकाशं प्रसिद्धिबलेन प्रथमतरं

रित्यर्थः । लिङ्गान्तरमाह ॥ अपि चेति ॥ दालभ्यशालावत्यौ ब्राह्मणौ राजा चेति त्रय उद्गीथविद्याकुशला विचारयामासुः किमुद्गीथस्य प-रायणमिति । तत्र स्वर्गादागताभिरद्गिर्जीवितेन प्राणेन क्रियमाणोद्गी-थस्य स्वर्ग एव परायणमिति दालभ्यपक्षमप्रतिष्ठादोषेण शालावत्यो निन्दित्वा स्वर्गस्यापि कर्मद्वारा हेतुरयं लोकः प्रतिष्ठेत्युवाच । तृं शा-छावत्यस्य पक्ष"मन्तवद्दै किलते शालावत्यसामे"ति राजा निन्दित्वा-नन्तमेवाकाशं वक्ति भूताकाशोक्तावन्तवस्वदोषताद्ववस्थ्यादित्यर्थः । नन्वाकाशोऽनन्त इति न श्रुतम् इत्याशङ्कचाह ॥ तं चेति ॥ उद्गीथ आकाश एवेति सम्पादनात् उद्गीथस्यानन्तत्वादिकं न स्वत इति भा-वः। स उद्गीथावयव ॐकार एष आकाशात्मकः परः रसतमत्वादि-गुणैरुत्रुष्टः । अतोऽक्षरान्तरेभ्यो वरीयान् श्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ पर इति अन्ययं सकारान्तं वा, परः कत्स्नमिति प्रयोगात् । परश्रासौ वरेभ्यो-ऽतिशयेन वरः परोवरीयान् इत्यर्थः । प्राथम्यात् श्रुतित्वाचाकाशाश-च्दो बलीयानित्युक्तं स्मारयति ॥ **यत् पुनरि**ति ॥ एवकारसर्वशब्दा-नुगृहीतानन्त्यादिबहुलिङ्गानामनुयहाय "त्यजेदेकं कुलस्यार्धे" इति न्यायेनैकस्याः श्रुतेर्वाघो युक्त इत्याह ॥ अत्र ब्रूम इति ॥ आकाशप-दाङ्ग्तस्यैव प्रथमप्रतीतिरिति नियमी नास्तीत्यपिशब्देन योतितम् ।

प्रतीयत इति अत्र ब्रूमः, प्रथमतरं प्रतीतमपि सहाक्यशेषगतान् ब्रह्मगुणान् दृष्टा न परिग्र-त्यते । दुर्शितश्च ब्रह्मण्यप्याकाशशब्दः "आ-काशो वै नामरूपयोर्निवीहता" इत्यादो । तथा-काशपर्यायवाचिनामपि ब्रह्मणि प्रयोगो दृश्यते "ऋचोअक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः" "सेषा भार्गवी वारुणी विद्या प-रमे व्योमन् प्रतिष्ठिता" "ॐ कं ब्रह्म खं ब्रह्म खं पुराणम्" इति चैवमादौ।वाक्योपक्रमेऽपि व-र्तमानस्याकाशशब्दस्य वाक्यशेषवशाद्युक्ता ब्रह्मविषयव्वावधारणा। "अग्निरधीतेऽनुवाकम्" इति हि वाक्योपक्रमगतोऽप्यग्निशब्दों माणव-कविषयो दृश्यते । तस्मादाकाशशब्दं ब्रह्मेति सिद्धम्॥ २२॥

तत्र युक्तिमाह ॥ दर्शितश्चेति ॥ आकाशपदाद्रौणार्थस्य ब्रह्मणोऽपि प्रथमप्रतीतिरस्ति तस्य तत्पर्यायाणां च ब्रह्मणि प्रयोगप्राचुर्यादिति भावः । अक्षरे कूटस्थे व्योमन् व्योम्नि ऋचो वेदाः सन्ति प्रमाणत्वेन यस्मिनक्तरे विश्वे देवा अधिष्ठिता इत्यर्थः । ॐकारः कं सुखं ब्रह्म खं व्यापकमित्युपासीत श्रुत्यन्तरप्रयोगमाह ॥ खं पुराणमिति ॥ व्या-प्यनादि ब्रह्मेत्यर्थः। कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति छान्दोग्यं, ॐ खं ब्रह्म खं पु-राणिमति बृहदारण्यकमिति भेदः। किं च तत्रैव प्रथमानुसारेणोत्तरं नेयं यत्र तन्नेतुं शक्यं, यत्र त्वशक्यं तत्रोत्तरानुसारेण प्रथमं नेयमि-त्याह ॥ वाक्येति ॥ तस्मादुपास्ये ब्रह्मणि वाक्यं समन्वितमित्युप-

#### अतएव प्राणः॥ २३॥

"उद्गीथे प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वाय-ता" इत्युपक्रम्य श्रूयते "कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूता-नि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्ञिहते सै-षा.देवता प्रस्तावमन्वायत्ता" इति । तत्र संशय-निर्णयौ पूर्ववदेव द्रष्टव्यौ, "प्राणबन्धनं हि सो-म्य मनः प्राणस्य प्राणम् " इति चैवमादौ ब्र-ह्मविषयः प्राणशब्दो दृश्यते, वायुविकारे तु प्र सिद्धतरो छोकवेदयोरत इह प्राणशब्देन कतर-स्योपादानं युक्तमिति भवतिसंशयः। किं पुन-

संहरति ॥ तस्मादिति ॥ २२ ॥ आकाशवाक्योक्तन्यायं तदुत्तरवा-क्येऽतिदिशति ॥ अत एव प्राणः ॥ उद्गीथप्रकरणमिति ज्ञापनार्थमु-द्रीथ इति भाष्यपदम् उद्गीथप्रकरणे श्रूयते इत्यन्वयः । कश्चिदिषिश्चा-कायणः प्रस्तोतारमुवाच, हे प्रस्तोतः या देवता प्रस्तावं सामभक्तिमनु-गताध्यानार्थं तां चेद्देवतामज्ञात्वा मम विदुषो निकटे प्रस्तोष्यसि मू-धां ते पतिष्यतीति । ततो भीतः सन् पप्रच्छ कतमा सा देवतेति उत्तरम् ॥ प्राण इति ॥ प्राणमभिरुक्ष्य सम्यक् विशन्ति लीयन्ते त-मभिरुक्ष्योज्ञिहते उत्पयन्त इत्यर्थः । अतिदेशत्वात् पूर्ववत् सश-यादि द्रष्टव्यमित्युक्तं विवृणोति ॥ प्राणेति ॥ मनउपाधिको जीवः, प्राणेन ब्रह्मणा बध्यते सुपुप्तावेकीभवति प्राणस्य वायोः प्राणं प्रेरकं तस्य सत्तारफूर्तिप्रदमात्मानं येविदुक्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः । पूर्वेण गता-

रत्र युक्तं वायुविकारस्य पञ्च हतेः प्राणस्योपा-दानं युक्तम् । तत्र हि प्रसिद्धतरः प्राणशब्द इ त्यवोचाम। ननु पूर्ववदिहापि ति इङ्गात् ब्रह्मण-एव ग्रहणं.युक्तमिहापि हि वाक्यशेषे भूतानां संवेशनोद्गमनं पारमेश्वरं कर्म प्रतीयते। न, मु-रूयेऽपि त्राणे भूतसंवेशनोद्गमनस्य दर्शनात्। एवं त्यास्नायते "यदा वै पुरुषः स्विपिति प्राणं तर्हि वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं म-नः स यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्ते" इति। प्रत्यक्षञ्चेतत् स्वापकाले प्राणदत्तावप-रिलुप्यमानायामिन्द्रियदत्तयः परिलुप्यन्ते,प्र-ं बोधकाले च पुनः प्रादुर्भवन्तीति । इन्द्रियसार-त्वाच भूतानामविरुद्धो मुख्ये प्राणेऽपि भूतसं-वेशनोद्गमनवादी वाक्यशेषः। अपि चादित्योऽ-

र्थत्वात् पृथक्सूत्रं व्यर्थमिति शङ्कृते ॥ ननु पूर्वविदिति ॥ अधिका-शङ्कानिरासार्थमातिदेशसूत्रमिति मत्वा शङ्कामाह ॥ न मुख्येऽपी-ति ॥ तीर्हं तदा चक्षुरप्येतीति एवम्प्रकारेण सर्वत्र सम्बन्धः । नन्वत्रे-निद्रयाणां प्राणे रुयोदयौ श्रूयेते तावता महाभूतरुयादिप्रतिपादकवा-क्यशेषोपपत्तिः कथिमत्यत आह ॥इन्द्रियसारत्वादिति॥ "इत्यस्य ह्येष रसः," इति श्रुतेः इन्द्रियाणि लिङ्गात्मरूपाणि अपश्चीकृतभूता-नां साराणि तेषां रुयाबुक्त्या भूतानामि प्राणे रुयादिसिद्धेः वाक्य-शेषोपपितिरित्यर्थः । अब्रह्मसहपाठाच प्राणो न ब्रह्मेत्याह ॥ अषि

न्नञ्चोद्गीथप्रतिहारयोर्देवते प्रस्तावदेवतायाः प्रा-णस्यानन्तरं निर्दिश्येते, न च तयोर्ब्रह्मत्वमस्ति तत्सामान्याञ्च प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वमित्येवं प्राप्ते सूत्रकार आह। "अतएव प्राण्" इति।त-**छिङ्गादिति पूर्वसूत्रे निर्दिष्टमत एव तछिङ्गात् त्रा-**णशब्दमपि परं ब्रह्म भवितुमईति, प्राणस्यापि हिम्रह्मिछङ्गसम्बन्धः श्रूयते "सर्वाणि ह वा इ-मानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्रणमभ्यु-जिहते" इति प्राणनिमित्तौ सर्वेषां भूतानामुत्प-त्तिप्रलयावुच्यमानौ प्राणस्य ब्रह्मतौ गमयतः। ननूक्तं मुख्यप्राणपरियहेऽपि संवेशनोद्गमनदर्श-नमविरुद्धं स्वापप्रबोधयोर्दर्शनादिति । अत्रो-च्यते। स्वापप्रबोधयोरिन्द्रियाणामेव केवलानां त्राणाश्रयं संवेशनोद्गमनं दृश्यते,न सर्वेषां भूता-नाम् इह तु सेन्द्रियाणां सशरीराणाश्च जीवा-विष्टानां भूतानां, "सर्वाणि ह वा इमानि भूता-

चेति ॥ उद्गातृत्रतिहर्तृभ्यामुद्गीथे प्रतिहारे च का देवतेति पृष्टेन चा-कायणेनादित्योऽनं चिनिर्दिश्येते आदित्य इति होवाच अन्निमिति हो-वाचेति श्रुतावित्यर्थः । सामान्यं सिन्ध्यनुगृहीतप्रथमश्रुतप्राणश्रु-त्या मुख्यप्राणनिर्णये तद्दृष्ट्या प्रंतावोपात्तिरिति पूर्वपक्षफलं, सिद्धा-न्ते ब्रह्मदृष्टिरूपोपातिः । अस्याधिकरणस्यातिदेशत्वमेव पूर्वेण सङ्ग-तिरिति विभागः भवन्तीति भूतानीति व्युत्पच्या यत्किञ्चिद्भवनधर्म-

नि" इति श्रुतेः। यदाऽपि भूतश्रुतिः महाभूत-विषया परिगृद्यते तदापि ब्रह्मेलिङ्क्वमविरुद्धे-म्।नन् सहापि विषयैरिन्द्रियाणां स्वापप्रबो-धयोः प्राणेऽप्ययं प्राणाञ्च प्रभवं शृणुमः "यदा सृप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन् प्राण ए-वैकथा भवति तदैनं वाक् सर्वेर्नामिभः सहाप्ये-ति'' इत्यत्र,तत्रापि तिञ्चङ्गात् प्राणशब्दं ब्रह्मेष । यत् पुनरन्नादित्यसन्निधानात् प्राणस्याब्रह्मत्व-मिति तद्युक्तं वाक्यशेषबलेन प्राणशब्दस्य ब्र-ह्मविषयतायां प्रतीयमानायां सन्निधानस्या-किञ्चित्करत्वात्। यत् पुनः प्राणशब्दस्य पञ्च-· रुत्ते। प्रसिद्धतरत्वं तदाकाशशब्दस्येव प्रतिवि-

कं कार्यमात्रं तस्य रुयोदयौ वायुविकारे प्राणेन युक्तावित्युक्ता भूतशब्द-स्य रूढार्थयहेऽपि लयादेर्बह्मनिर्णायकत्वमित्याह ॥ यदापीति ॥ भौतिकप्राणस्य भूतयोनित्वायोगादित्यर्थः।तस्य तयोनित्वं श्रुत्या श-ङ्कृते ॥ निन्वति ॥ अथ यदा सुषुप्तौ जीवः प्राणे ब्रह्मण्येकीभवति तदा एनं प्राणं सविषया वागादयोऽपि यन्तीत्यर्थः। अत्र जीवाभिन्नत्व-सर्वरुयाधारत्विङ्गान्त्रमुख्यः प्राण इत्याह ॥तत्रापीति॥ वाक्यान्त-रसन्निध्यपेक्षया स्ववाक्यगतं छिङ्गं बछीय इत्याह॥ तद्युक्तमिति॥ एकवाक्यत्वं वाक्यशेषः तस्य बलं तद्रतं लिङ्गं तेनेत्यर्थः। प्राणमेवे-त्यवधारणेन सर्वभूतप्रकृतित्विलिङ्गेन च प्राणपदेन तत्कारणं ब्रह्म ठक्ष्यमित्याह ॥ तदाकाशाशब्दस्येवेति ॥ वृत्तिकृतामुदाहरणं सं-

१ समाधेयम ।

धेयम्।तस्मात् सिद्धं प्रस्तावदेवतायाः प्राण-स्य ब्रह्मत्वम्। अत्र केचिदुदाहरन्ति "प्राणस्य-प्राणं प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः इति च,तद्यु-क्तं शब्दभेदात् प्रकरणाच्च संशयानुपपत्तेः।यथा पितृःपितेति प्रयोगे अन्यः षष्ठीनिर्दिष्टात्प्रथमा-निर्दिष्टः पितुः पितेति गम्यते, तद्वत् प्राणस्य प्राणमिति शब्दभेदात् प्रसिद्धात् प्राणादन्यः प्राणस्य प्राणम् इति निश्चीयते। न हि स एव तस्येति भेदनिर्देशाहों भवति । यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामान्तरेणापि स एव तत्र प्रकर-णनिर्दिष्ट इति गम्यते। यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे "वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत" इत्यत्र ज्यों-तिः शब्दो ज्योतिष्ठोमविषयो भवति तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे"प्राणबन्धनं हि सोम्य मन" इति श्रुतेः प्राणशब्दो वायुविकारमात्रं कथमवगम-येदतः संशयाविषयत्वान्नेतदुदाहरणं युक्तम्। त्रस्तावदेवतायान्तु त्राणे संशयपूर्वपक्षनिर्णया उपपादिताः ॥ २३॥

## ज्योतिश्चरणाभिधानात्॥ २४॥

इदमामनन्ति "अथ यदतः परो दिवो ज्योति-शयाभावेनायुक्तमित्याह ॥ अत्रेत्यादिना ॥ शब्दभेदमुक्का प्रकरणं दींच्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्वदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषेज्योतिः" इति।तत्र संशशयः । किमिह ज्योतिः
शब्देनादित्यादिकं ज्योतिरिभधीयते किंवा पर
आत्मेति अर्थान्तरिवषयस्यापि शब्दस्य तलिङ्गाद्रह्मविषयत्वमुक्तम्, इह तिङ्गिङ्गमेवास्ति
नास्तीति विचार्यते । किंतावत् प्राप्तम्, आदित्यादिकमेव ज्योतिःशब्देन परिग्रत्यते इति।कुतः। प्रसिद्धः, तमो ज्योतिरिति हीमो शबदौ परस्परप्रतिद्वन्द्विषयो प्रसिद्धौ । चक्षुर्वतेनिरोधकंशार्वरादिकं तम उच्यते तस्या एवा-

प्रपश्चयति ॥ यस्य चेति ॥ २३ ॥ ज्योतिश्वरणाभिधानात् ॥ छा-न्दोग्यमेवोदाहरित ॥ इदिमिति ॥ गायज्युपाधिकब्रह्मोपारत्यानन्त-र्याथोऽथशब्दः । अतो दिवो युठोकात् परः परस्तायत् ज्योतिर्दीप्यते तयाददिमिति जाठराम्नावध्यस्यते।कुत्र दीप्यते तत्राह॥विश्वत इति ॥ विश्वस्मात् प्राणिवर्गादुपरि सर्वस्मात् भूरादिछोकादुपरि य छोकासे-पूत्तमेषु न विद्यन्ते उत्तमा येभ्य इत्यनुत्तमेषु सर्वसंसारमण्डठातीतं परं ज्योतिरिदमेव यद्देहस्थमित्यर्थः । अस्य पूर्वेणागतार्थत्वं वदन् प्रत्युदा-हरणसङ्गतिमाह ॥अर्थान्तरेति ॥ अत्र स्ववाक्ये स्पष्टब्रह्माछिङ्गाभावे-ऽपि "पादोस्ये"ति पूर्ववाक्ये भूतपादत्वं छिङ्गमसीति पादसङ्गतिः । पूर्वोत्तरपक्षयोर्जडब्रह्मज्योतिषोरुपासिः फलमिति भेदः । नन्वज्ञानत-मोविरोधित्वात् ब्रह्मापि ज्योतिःपदशक्यतया प्रसिद्धमित्व नेत्याह ॥ चक्षुरिति ॥ शर्वर्यो रात्रौ भवं शार्वरं नीस्टिमिति यावत्, अनेनावर-

नुयाहकमादित्यादिकं ज्योतिस्तथा दीप्यते, इ-तीयमपि श्रुतिरादित्यादिविषया प्रसिद्धा। न हि रूपादिहीनं ब्रह्म दीप्यत इति मुख्यां श्रुतिमई-ति । सुमर्यादलश्रुतेश्च,न हि चराचरवीजस्य ब्रह्मणः सर्वोत्मकस्य द्योर्मर्यादा युक्ता, कार्य-स्य तु ज्योतिषः परिच्छिन्नस्य द्योर्मर्यादा स्यात् परो दिवा ज्योतिरिति च ब्राह्मणम् । नन् कार्य-स्यापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वात् युमर्या-दावत्त्वमसमञ्जसम् अस्तु तर्ह्यत्रिवृत्कृतं तेजः प्रथमजम्।न,अत्रिवृत्कृतस्यतेजसःप्रयोजना-भावादिति । इदमेव प्रयोजनं यदुपास्यत्वमिति चेत्, न, प्रयोजनान्तरप्रयुक्तस्यैवादित्यादेरुपा- " स्यत्वदर्शनात्। "तासां त्रिटतं त्रिटतमेकैकां क-

कत्वाद्रूपवन्वाच कुड्यवद्गावरूपं तम इत्यर्थादुकं भवति । ज्योतिः-श्रुतेरनुयाहकिङ्गान्याह ॥ तथेत्यादिना ॥ भारवररूपात्मिका दीप्ति-स्रोजसएविङ्गामित्याह ॥ नहीति ॥ मारतु मर्यादेत्याशङ्कच श्रुतत्वा-नमैवमित्याह ॥ परो दिव इति ॥ मर्यादां वृत इति शेषः । ब्रह्मवत् कार्यस्यापि मर्यादायोगान्तिरर्थकं ब्राह्मणमिति कश्चिदाक्षिपति ॥ नन्विति ॥ एकदेशी ब्रृते ॥ अस्टिवित ॥ स्वर्गादौ ज्यातं किञ्चिदती-निद्रयं तेजो दिवः परस्तादस्ति श्रुतिप्रामाण्यादित्यर्थः । अध्ययनविध्यु-पात्तश्चुत्ते निष्फलस्य कापि ध्यानं नास्तीत्याह ॥ इदमेवेत्यादिना॥ रवाणि" इति चाविशेषश्रुतेः। न चात्रिटेत्रुतस्या-पि तेजसो चुमर्याद्वं प्रसिद्धम्। अस्तुति हित्रिट-त्कृतमेव तत्तेजो ज्योतिः शब्दम्। ननूक्तमर्वागपि दिवोऽवगम्यते ऽग्न्यादिकं ज्योतिरिति, नेपदोषः सर्वत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिषः परो दिव इति उपासनार्थः प्रदेशविशेषपरियहो न विरुध्यते, न तु निष्प्रदेशस्य ब्रह्मणः प्रदेशविशेषकल्पनाश्रा-गिनी। "सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु छोकेषु" इति चाधारबहुत्वश्रुतिः कार्ये ज्योतिपि उपपद्यतेत-राम, "इदं वाव तद्यदिद्मस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्यो-तिः " इति च कौक्षेये ज्योतिषि परं ज्योतिर-

प्रयोजनान्तरं तमोनाशादिकम् अतिवृत्कतं तेजोऽङ्गीकृत्याफलत्वमुक्का तदेव नास्तीत्याह ॥ तासामिति ॥ तेजोऽबन्नानां देवतानामेकैकान् दिधा विभज्य पुनश्रीकैकं भागं देधा कृत्वा स्वभागादितरभागयोनिक्षिप्य तिच्चगुणरज्जुवचिवृतं करवाणीत्यविशेषोक्तेर्नास्त्यित्रवृत्कृतं किञ्चिदित्यर्थः । किञ्चात्र यदतः पर इति यच्छव्देनान्यतः प्रसिद्धं युमर्यादत्वं ध्यानायान्यते । न चात्रिवृत्कृतस्य तस्य तत् कचित् प्रसिद्धमित्याह ॥ न चेति ॥ एकदेशिमते निरस्ते साक्षात् पूर्वपक्षी ब्रूते ॥ अस्तु तहीति ॥ प्रदेशविशेषः दिवः परस्ताद्दिण्यमानः सूर्यादितेजोऽवयवविशेषः तस्य परियह उपासनार्थो न विरुध्यत इत्यन्वयः
स एव कौक्षये ज्योतिषि उपास्यते तस्यापि तेजस्त्वादिति भावः।ब्रह्मणोऽपिध्यानार्थं प्रदेशस्थत्वं कृष्ट्यतां नेत्याह ॥ त्विति॥ निष्प्रदेशस्य निरवयवस्य विशेषेऽति दिवः परस्ताद्देशिष्यमानब्रह्मावयवकल्पनाभागि-

ध्यस्यमानं दृश्यते। सारूप्यनिमित्ताश्चाध्यासा भवन्ति यथा "तस्य भूरिति शिर एकं हि शिर एकमेतदक्षरम् " इति कोक्षेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धमब्रह्मत्वं "तस्येषा दृष्टिस्तस्येषा श्रुतिः" इति चोष्ण्यघोषविशिष्टत्वस्य श्रवणात् "तदेत-त् दृष्टञ्च श्रुतञ्चेत्युपासीत" इति च श्रुतेश्यक्षु-ष्यः श्रुतो भवति, य एवं वेदेति चाल्पफलश्रव-णादब्रह्मत्वं महते हि फलाय ब्रह्मोपासनिम-ष्यते। न चान्यद्पि किञ्चित् स्ववाक्ये प्राणा-काशवज्ञोतिषोऽस्ति ब्रह्मलिङ्गम्। न च पूर्वस्मि-व्राप वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टमस्ति "गायत्री वा इदं सर्वे भूतम्" इति छन्दोनिर्देशात्। अथापि कथ-

नी युक्ता न त्वित्यन्वयः । अप्रामाणिकगौरवापातादिति भावः। ततः किं तत्राह ॥ सारूप्येति॥ यथा एकत्वसाम्याद्भूरिति व्याहृतौ प्रजापतेः शिरोदृष्टिः श्रुता तथा जाठराग्नावब्रह्मत्वं घोपादिश्रुत्या सिद्धमिति जडज्योतिष्ट्वं साम्यं वाच्यमित्यर्थः। यद्देहस्पर्शनेनौष्ण्यज्ञानं प्रसिद्धं सै-षा तस्य जाठराग्नेदृष्टिः, यत् कर्णपिधानेन घोषश्रवणं, सैषा तस्य श्रु-तिरित्यर्थः। ज्योतिषो जडत्वे लिङ्गान्तरमाह ॥ तदेतिदृति ॥ ज्योति-रित्यर्थः। चक्षुष्यश्रक्षुर्हितः सुन्दरः, श्रुतो विख्यातः। न चान्यदृपी-ति ॥बद्धालिंगमपि किञ्चिदन्यनास्तीत्यन्वयः। नतु त्रिपादस्यामृतं दिन्वति पूर्ववाक्योक्तं ब्रह्मात्र ज्योतिः पदेन गृह्मतामित्याशङ्कत्याह ॥ नचिति ॥ नतु सर्वात्मकत्वामृतत्वाभ्यां ब्रह्मोक्तमित्यत आह् ॥ अथा-पिति ॥ कथंचिच्छन्दोद्दारेत्यर्थः। दिवि दिव इति विभक्तिभेदान

श्चित् पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टं स्यात्, एव-मिष न तस्येह प्रत्यिभिज्ञानमस्ति तत्र हि "त्रि-पादस्यामृतं दिवि" इति द्यौरिधकरणत्वेन श्रू-यते, अत्र पुनः "परो दिवो ज्योतिः" इति द्यौ-मीयीदात्वेन। तस्मात् प्राकृतं ज्योतिरिह यात्य-मित्येवं प्राप्ते ब्रूमः। ज्योतिरिह ब्रह्म यात्यम्। कुतः, चरणाभिधानात्, पादाभिधानादित्यर्थः। पूर्वस्मिन् हि वाक्ये चतुष्पाद्रह्म निर्दिष्टं "तावा-नस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः। पादांऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" इत्यनेन

प्रत्यभिज्ञेत्यर्थः । प्रकृतेर्जातं प्राकृतं कार्यमित्यर्थः । आचारं नि-रस्यति ॥ पादेति ॥ गायत्री वा इदं सर्व भूतं वाग्वै गायत्री येयं पृथिवी यदिदं शरीरं यदिसम् पुरुषे हृदयमिमे प्राणा इति भू-तवाक्पृथिवीशरीरहृदयप्राणात्मिका पिट्ट्रिधा पड्भिरक्षरैश्चतुष्पदा गा-यत्रीति । यदुक्तं तावान् तत्परिमाणः सर्वः प्रपञ्चाऽस्य गायत्र्यनुग-तस्य ब्रह्मणो महिमा विभूतिः, पुरुपस्तु पूर्णब्रह्मरूपः, अतः प्रपञ्चा-ज्यायानिधिकः । आधिक्यमेवाह ॥ पाद इति ॥ सर्व जगदेकः पादों-ऽशः "विष्टभ्याहमिदं कृत्स्वमेकांशेन स्थितो जगत्" इति स्मृतेः । अस्य पुरुपस्य दिवि स्वप्रकाशस्वरूपे विपादमृतरूपमस्ति, दिवि सूर्यमण्डले वा ध्यानार्थमस्ति, कल्पिताज्जगतो ब्रह्मस्वरूपमनन्त-मस्तीत्यर्थः । यथा लोके पादात् पादत्रयमधिकं तथेदमधिकमिति बोधनार्थं विपादमृतिमत्युक्तं न विपाक्तं विवक्षितमिति म-न्तव्यं । यदतः पर इति यच्छव्दस्य प्रसिद्धार्थवाचित्वात् पूर्ववा-

मन्त्रेण।तत्र यच्चतुष्पदो ब्रह्मणिक्षपादमृतं चु-सम्बन्धिरूपं निर्दिष्ठं तदेवेह चुसम्बन्धात् नि-र्दिष्ठमिति प्रत्यभिज्ञायते।तत् परित्यज्य प्राक्र-तं ज्योतिः कल्पयतः प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये प्र-सज्येयाताम्। न केवलं ज्योतिर्वाक्य एव ब्रह्मा-नृत्रतिः, परस्यामपि हि शाण्डिल्यविद्यायामनु-वर्तिष्यते ब्रह्म।तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्र-तिपत्तव्यम् । यतूकं "ज्योतिर्दीष्यते" इति च एतौ शब्दो कार्ये ज्योतिषि प्रसिद्धाविति, नायं दोषः, प्रकरणात् ब्रह्मावगमे सत्यनयोः शब्द-योरिवशेषकत्वात् दीष्यमानकार्यज्योतिरुपल-क्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात्। "येन सूर्यस्त-

क्यप्रसिद्धं ब्रह्म याद्यमित्याइ ॥ तत्रेति ॥ ननु यदाप्तेयोऽष्टाक-पाल इत्यत्र यत्पदस्याप्रकतार्थकत्वं दृष्टमित्यत आह ॥ तत्परि-त्यज्येति ॥ तत्र यागस्यान्यतः प्रसिद्धरभावेनापूर्वत्वादगत्या यदो-ऽप्रसिद्धार्थत्वमाश्रितं, इह तु पूर्ववाक्यप्रसिद्धस्य ब्रह्मणो युसम्ब-न्थेन प्रत्यभिज्ञातस्य यद्र्थत्वनिश्चयायत्पदैकार्थकज्योतिःपदस्यापि स एवार्थ इत्यर्थः । सन्दंशन्यायाद्प्येवमित्याह ॥ न केवल्रमिति ॥ सर्व खिल्वदं ब्रह्मोत्युत्तरत्र ब्रह्मानुवृत्तेर्मध्यस्थं ज्योतिर्वाक्यं ब्रह्मपर-मित्यर्थः ॥ प्रकरणादिति ॥ प्रकतापेक्षयत्पदश्चत्या युक्तम्बन्धभूतपा-दत्वादिलिङ्गेश्चेत्यर्थः । अतः प्रकरणाज्योतिःश्चितिबोधो न युक्त इति निरस्तं ॥ अविशेषत्वादिति ॥ ब्रह्मव्यावर्तकत्वाभावादित्यर्थः। येन ते-जसा चैतन्येनेद्धः प्रकाशितः सूर्यस्तपति प्रकाशयित तं बृहन्तमवेद-

पति तेजसेद्धः" इति च मन्त्रवर्णात्।यद्वा.नायं च्योतिःशब्दश्रक्षुर्द्धतेरेवानुयाहके तेजसि वर्तते। अन्यत्रापित्रयोगदर्शनात् "वाचैवायं ज्योतिषा-स्तेमनोज्योतिर्जूषताम्''इतिचातस्माद्यदात्क-स्यचिद्वभासकं तत्तज्ञ्योतिःशब्देनाभिधीयते। तथा सति ब्रह्मणोऽपि चेतन्यरूपस्य समस्तज-गदवभासहेतुत्वादुपपन्नो ज्योतिःशब्दः।"तमे-व भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वेमिदं वि-भाति" "तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्हीपासते असतम्'' इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । यदप्युक्तं चुम-र्यादत्वं सर्वगतस्य ब्रह्मणां नापपद्यतं इति, अ-<sup>..</sup>त्रोच्यते, सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थः प्र-देशविशेषपरियहो न विरुध्यते। ननुक्तं निष्प्रदे-शस्य ब्रह्मणः प्रदेशविशेषकल्पना नोपपद्यत इ-

विन्न मनुत इत्यर्थः । ज्योतिःशब्दस्य कार्यज्योतिष्येव शक्तिरित्यङ्गीकत्य कारणब्रह्मरुक्षकत्वमुक्ता ब्रह्मण्यपि शक्तिमाह ॥ यद्वेति ॥ गाढान्धकारे वाचैव ज्योतिषा ठोक आसनादिव्यवहारं करोतीत्यर्थः ।
"आज्यं जुषतां पिवतां मनो ज्योतिःप्रकाशकं भवति" इत्याज्यस्तु
तिः । यथा गच्छन्तमनुगच्छतः स्वस्यापि गतिरस्ति तथा सर्वस्य स्वनिष्ठं भानं स्यादित्यत आह ॥ तस्य भासेति ॥ तत्काठानवच्छिनं
ब्रह्म सूर्यादिज्योतिषां साक्षिभूतमायुरमृतमिति च देवा उपासत इत्यर्थः । ज्योतिषोऽग्नित्ववत् युमर्यादत्वादिकं ध्यानार्थं कल्पितं ब्रह्म-

ति।नायं दोषः,निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधि-विशेषसम्बन्धात् प्रदेशविशेषकल्पनोपपत्तेः । तथा त्यादित्ये, चक्षुषि हृदये इति प्रदेशविशेषस-म्बन्धीनि ब्रह्मण उपासनानि श्र्यन्ते, एतेन वि-श्वतः पृष्ठेष्वित्याधारबहुत्वमुपपादितम् । यद-प्येतदुक्तम् औष्ण्यघोषाभ्यामनुमिते कौक्षेये कार्ये ज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात् परमपि दिवः कार्यं ज्योतिरेवेति.तदप्ययुक्तम्,परस्यापि ब्रह्म-णो नामादिप्रतीकत्ववत् कोक्षेयज्योतिः प्रतीक-त्वोपपत्तेः। "दृष्टञ्ज श्रुतञ्ज इत्युपासीत'' इति तु प्रतीकद्वारकं दृष्टत्वं श्रुतत्वं च भविष्यति। यद-प्यल्पफलश्रवणात्र ब्रह्मेति तद्प्यनुपपन्नम्।न हि इयते फलायब्रह्माश्रयणीयमियतेनेतिनियमे हेतुरस्ति। यत्र हि निरस्तसर्वविशेषसम्बन्धं परं ब्रह्मात्मत्वेनोपदिश्यते, तत्रैकरूपमेव फलं मोक्ष इत्यवगम्यते।यत्र तु गुणविशेषसम्बन्धं प्रती-

णो युक्तमित्याह ॥ अत्रोच्यते इत्यादिना ॥ दिवः परमित्यन्वयः, आ-रोप्यस्य ध्येयस्यालम्बनस्य च सादृश्यनियमो नास्तीत्याह ॥ परस्या-पीति ॥ भविष्यति ब्रह्म ज्योतिष इति शेषः । तं यथा यथोपासते त-था फलं भवतीति श्रुतेरित्याह ॥ न हीयत इति ॥ ज्ञानफलवदुपा-स्तिफलमेकरूपं किं न स्यादत आह॥ यत्र हीति॥ ज्ञेयैकत्वादित्यर्थः। ध्येयं तु नाऽनेत्याह ॥ यत्र त्विति ॥ ईश्वरो जीवरूपेणान्नमत्तीत्य-

कविशेषसम्बन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते तत्र संसार-गोचराण्येवोच्चावचानि फलानि दृश्यन्ते "अन्ना-दो वसुदानो विन्दते वसु य एवं वेदः" इत्याद्यासु श्रुतिषु। यद्यपि न स्ववाक्ये किञ्चिज्योतिषा ब्र-ह्मलिङ्गमस्ति तथापि पूर्वस्मिन् वाक्ये दृश्यमानं गृहीतव्यं भवति। तदुक्तं सूत्रकारेण ज्योतिश्चर-णाभिधानादिति । कथं पुनः वाक्यान्तरगनन ब्रह्मसन्निधानेन ज्योतिःश्रुतिः स्वविषयात् प्र-च्याव्यशक्या व्यावर्तयितुम्।नेपदोपः।"यद-तः परो दिवो ज्योतिः"इति प्रथमतरपठितेन य-च्छब्देन सर्वनाम्ना द्युसम्बन्धात् प्रत्यभिज्ञाय-माने पूर्ववाक्यनिर्दिष्टे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्यन प-रामृष्टे सति अर्थाज्योतिःशब्दस्यापि ब्रह्मवि-षयत्वोपपत्तेः।तस्मादिह् ज्योतिरिति ब्रह्म प्रति-पत्तव्यम् ॥ २४॥

नादः, अन्तस्यासमन्ताद्दाता वा । वसु हिरण्यं ददातीति वसुदान इ-ति गुणविशेषसम्बन्धं यो वेद स धनं विन्दते दीमाग्निश्र भवति ना-स्रो वागुत्तमा मनो वा प्रतीकं वाचो भूय इति प्रतीकविशेषध्यानश्रुति-संयहार्थमायपदं सन्तिधेः श्रुतिबंठीयसीति श्ङ्कते॥कथं पुनारिति॥अथ प्रथमश्रुत्यनुसारेण चरमश्रुतिनीयत इत्याह॥नेषइति॥सर्वनाम्ना स्वसा-मध्येन स्वस्य सर्वनाम्नःसामध्ये सन्तिहितवाचित्वं तद्वेठन परामृष्टे सती-ति योजना । अर्थायत्पदसामानाधिकरण्यादित्यर्थः । छन्दोऽभिधानाद्व-

# छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतो-ऽर्पणनिगदात्त्रथाहिदर्शनम् ॥२५॥

अथ यदुक्तं पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये न ब्रह्माभि-हितमस्ति "गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं कि-अ<sup>?</sup> इति गायत्र्यारूयस्यु क्ट्न्दसोऽभिहितत्वा-दिति.तत् परिहर्तव्यम् र्पुनश्छन्दोऽभिधानान्न ब्रह्माभिहितमिति शक्यते वक्तुं, यावता "तावा-नस्य महिमा" इत्येतस्यामृचि चतुष्पाद्रह्म द-शितं । नेतद्स्ति । "गायत्री वा इदं सर्वे" इति गायत्रीमुपऋम्य तामेव भूतपृथिवीशरीरहृदय-वाक्प्राणप्रभेदेर्व्याख्याय"सेषाचतुष्पदाषड्वि-धा गायत्री" तदेतदृचाभ्यनूक्तं "तावानस्य म-हिमा" इति तस्यामेव व्याख्यातरूपायां गाय-त्र्यामुदाहता मंत्रः कथमकस्माद्रह्मचतुष्पादिभि-दध्यात्। योऽपि तत्र "यदै तत् ब्रह्म" इति ब्रह्म-शब्दः, सोऽपि छन्दसः प्रकृतत्वात् छन्दोविषय एव।"य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद" इत्यत्र हि

ह्म प्रकृतं नास्तीति शङ्कामेकदेशी दूषयित ॥कथामिति ॥शंकां साधयाति ॥ नैतिदित्यादिना ॥ चतुष्पदत्वादिकं पूर्वमेव व्याख्यातं ॥ य एतान्मेविमिति ॥ वेदरहस्यभूतां मधुविद्यामेवमुक्तरीत्या यः कश्चिद्देद त-स्योदयास्तमयरहितब्रह्मप्राप्तिभवतीत्यर्थः । तथा च वेदत्वात् गायव्या

वेदोपनिषद्मिति व्याचक्षते। तस्माच्छन्दोऽभि-'धानान्न ब्रह्मणः प्रकृतत्वमिति चेत्। नेष दोषः। तथा चेतोऽर्पणनिगदात्,तथा गायत्र्याख्यच्छ-न्दोद्वारेण वदनुगते ब्रह्मणि चेतसोऽर्पणं चित्तस-माधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगद्यते"गायत्री वा इदं सर्वें ३ इति । न त्यक्षरसन्निवेशमात्राया गायत्र्याः सर्वोत्मकत्वं सम्भवति । तस्माखद्गा-यत्र्यारुयविकारेऽनुगतं जगत्कारणं ब्रह्म निर्दि-ष्टं, तदिह "सर्वं" इत्युच्यते । यथा "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इति । कार्यञ्ज कारणादृब्यतिरिक्तमिति वक्ष्यामः। "तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः" ं इत्यत्र, तथान्यत्रापि विकारद्वारण ब्रह्मण उपा-सनं दृश्यते "एतं त्येव बव्हचा महत्युक्थे मीमां-

ब्रह्मशब्दो युक्त इति भावः॥ गायत्रीशब्देन तदुपादानत्वेनानुगतब्रह्मलक्षणायां बीजमनुपपित्तमाह ॥ न ह्यक्षरेति ॥ ब्रह्मणोऽपि क्यं
सर्वात्मकत्वं तत्राह ॥ कार्यञ्चेति ॥ न च गायव्या ध्यानार्थं सर्वात्मकत्वारोप इति वाच्यं स्वतः सर्वात्मनो ध्यानसम्भवेनासदारोपायोगादिति भावः। तथा हि दर्शनिमिति सूत्रशेपं व्याचष्टे ॥ तथान्यत्रेति ॥ दश्यत इति दर्शनं दष्टमित्यर्थः। एतं परमात्मानं बब्हःचा ऋग्वेदिनो महत्युक्ये शस्त्रे तदनुगतमुपासते। एतमेवाग्निरहस्ये तमेतमिन्निरित्यध्वर्यव उपासत इति श्रुतेः यजुर्वेदिनोऽग्नौ उपासते। एतमेव छान्दोगाः सामघेदिनो महावते कतौ उपासते, इति तैतिरीयके दष्टमित्यर्थः। गायत्रीशब्दो ब्रह्मलक्षक इति व्याख्यायगौण इत्या-

सन्ते एतमग्नावध्वर्यव एतं महात्रते छन्दोगाः" इति।तस्माद्दस्ति छन्दोऽभिधानेऽपि पूर्वस्मिन् वाक्ये चतुष्पाद् ब्रह्म निर्दिष्टं, तदेव ज्योतिर्वाक्ये-ऽपि परामृश्यते, उपासनान्तरविधानाय। अपर आह साक्षादेव गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते संख्यासामान्यात् यथा गायत्री चतुष्पदा षड-क्षेरः पादेस्तथा ब्रह्म चतुष्पात्। तथाऽन्यत्रापि छन्दोऽभिधायी शब्दोऽर्थान्तरे संख्यासामा-न्यात् प्रयुज्यमानो दृश्यते। तद्यथा "ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दृश सन्तः तत्कृतं" इत्युपक्र-

ह॥ अपर इति॥ साक्षादेव वाच्यार्थयहणं विनैवेति यावत् पूर्वं तूपास्यतया गायत्रीपदेनाजहळ्ळक्षणया गायत्री ब्रह्मणी हे अपि ठॅक्षिते।
न च गायत्री सर्वमित्यन्वयासम्भवः। घटो रूपीति पदार्थेकदेशे
व्यक्ती रूपान्वयवत् गायत्रीपदार्थेकदेशे गायत्र्यनुगते ब्रह्मणि प्रधाने
सर्वात्मकत्वान्वयसम्भवादितिभावः। तथा च सूत्रे सिद्धान्तभागस्यायमर्थः। तथा गायत्रीवचतुष्पाच्वगुणसामान्याचेतो ब्रह्मणि समर्प्यते
येन सचेतोऽपीणो गायत्रीशब्दस्तेनब्रह्मण एव निगदात्, अभिधानात्, छन्दोऽभिधानमसिद्धमिति । अधुना तथा हि दर्शनिमिति शेषं
व्याचष्टे॥ तथेति ॥ संवर्गवियायामधिदैवमित्रसूर्यचन्द्राम्भांसि वायौ ठीयन्ते । अध्यात्मं वाक्चक्षुःश्रोत्रमनांसि प्राणमपि यन्तीत्युक्तं
ते वा एते पञ्चान्ये आधिदैविकाः, पञ्चान्ये आध्यात्मिकास्ते मिलित्वा दशसंख्याकाः सन्तः कृतमित्युच्यन्ते । स्निति हि कृतत्रेताद्दापरकिलिसंज्ञकानि चत्वारि यूतानि क्रमेण चतुरङ्कत्र्यद्भव्यद्भिकाङ्कानि त-

म्याह "सेषा विराडन्नादिनी" इति। अस्मिन् प-क्षे ब्रह्मेवाभिहितमिति न छन्दोऽभिधानं सर्वथा-ऽप्यस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतं ब्रह्म ॥ २५॥

भुतादिपाद्व्यपदेशोपपत्तेश्वेवम् २६॥

इतश्रीवमभ्युपगन्तव्यमस्ति । पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतं ब्रह्मेति । यतो भूतादीन् पादान् व्यपदिशति । भूतपृथिवीशरीरहृदयादीनि हि निर्दिश्याह "सेषा चतुष्पदा षिद्धा गायत्री" इति । न हि ब्रह्मानाश्रयणे केवलस्य छन्दसो भूतादयः पादा उपपद्यन्ते। अपि च ब्रह्मानाश्र-यणे नेयमृक् सम्बध्येत "तावानस्य महिमा"

इति। अनया हि ऋचा स्वरसेन ब्रह्मेवाभिधीय-

त्र कतं दशात्मकं भवति चतुर्ण्वेकेषु त्रयाणां त्रिषु ह्योर्ह्वयोरेकस्य चानतर्भावात्, तथा च दशत्वगुणेन वाय्वादयः कतशब्देनोच्यन्ते । एवं
कतत्वं वाय्वादीनामुपक्रम्याहं ॥ सेषेति ॥ विधेयापेक्षया स्त्रीलिङ्गिनिदेशः, विराद्पदं छन्दोवाचकं "दशाक्षरा विराद् " इतिश्रुते; दशत्वसाम्येन वाय्वादयो विराडित्युच्यन्ते । एवञ्च दशत्वहारा वाय्वादिषु कतत्वं विराद्रत्वञ्च ध्येयं, तत्र विराद्रत्वध्यानात् सर्वमस्यानं भवति
"अनं विराद् " इति श्रुतेः कृतत्वध्यानाद् भवति कृतयूतस्यानादत्वान् । कृतं हि स्वीयचतुरङ्केषु व्यङ्कादिकमन्तर्भावयदन्त्रमत्तीव
व्यद्यते अत एव कृतज्यादित्रयूत्जयः श्रुत्युक्तः । कृताय विजितायाध्रयाः संयन्तीति, अयो यूतं कृतसंज्ञोऽयः कृतायः स विजितो येन तस्म, अधरेयाः व्यंकादयः अयाः संयन्ति उपनमन्ते तेन

ते "पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दि-वि " इति सर्वात्मत्वोपपत्तेः पुरुषसूक्तेऽपीयमृ-क् ब्रह्मपरतयेव, समाम्नायते । स्मृतिश्च ब्रह्मण एवं रूपतां दर्शयति "विष्टभ्याहमिदं कृत्स्त्रमेकां-शेन स्थितो जगत्" इति. "यहै तद्रह्म" इति. च निर्देशः। एवं सति मुख्यार्थ उपपद्यते । "ते वा

जिता भवन्तीत्यर्थः । एवश्च सा वाय्वादिदशात्मिका एषा कतश-ब्दिता विराडन्नं कृतत्वादनादिनीत्यर्थः ॥ सर्वथापीति ॥ गा-यत्रीति पदस्य रुक्षकत्वे गौणत्वेऽपि चेत्यर्थः । अत्रापर आहे-त्यपरपदेन गौणत्वं स्वमतं नेति योतयति । अजहस्रक्षणापक्षे हि वाग्वै गायत्रीति वागात्मत्वं गायति च त्रायते चेति निरुक्तनामकञ्च गायव्या उपाधित्वेनोपास्यत्वादुपपन्नतरं गौणपक्षे गायत्रीत्यागात्तदु-भयं सर्वात्मकत्वमात्रेणोपपादनीयं, एवं गायत्रीपदस्य स्वार्थस्यागो-ऽप्रसिद्धच<mark>तुष्पा</mark>त्त्वगुणद्वारा चिप्ररुष्टरुक्षणा चेति <mark>बह्कसमअ</mark>सम्। ननु ''गायत्री वा इदं सर्वं" इति प्रथमगायत्रीश्रुतेः कथं रुक्षणेत्या-शङ्क्य वाक्यशेषगतसर्वात्मकत्वायनेकवलवत् प्रमाणसंवादेन ब्रह्म-णि तात्पर्यावगमादित्याह ॥ भृतादिपादेति ॥ पदार्थमाह ॥ इत-श्रेति ॥ सूत्रस्थादिपदार्थं दर्शयति ॥ भूतप्रधिवीति ॥ अत्र सूत्रभा-ष्यकारयोर्भृतादिभिश्चतुष्पदा गायत्रीति सम्मतं षडक्षरैश्चतुष्पान्वं वृ-निकारोक्तप्रसिद्धं चकारसूचितं युक्त्यन्तरमाह ॥ अपि चेति ॥ ब्रह्म-परसूकोत्पन्नत्वाच तस्याखत्परत्वमित्याह ॥ पुरुषेति । ब्रह्मपदस्य छन्दवाचित्वमुक्तं निरस्यति ॥ यदै तत् ब्रह्मोति ॥ पूर्वस्यामृचि ब्र-ह्मोकावित्यर्थः हृदयस्य चतुर्दिक्षूर्ध्वं च पञ्चसुष्यः सन्ति तेषु ब्रह्मस्था-नहन्नगरस्य प्रागादिद्वारेषु क्रमेण प्राणव्यानापानसमानोदानाः पञ्च

एते पश्च ब्रह्मपुरुषाः" इति च। "हृदयसुषिषु ब्र-ह्मपुरुषाः" इति श्रुतिः ब्रह्मसम्बन्धितायां विव-क्षितायां सम्भवति। तस्मादिस्त् पूर्वस्मिन् वा-क्ये प्रकृतं ब्रह्म। तदेव ब्रह्म ज्योतिर्वाक्ये द्युस-म्बन्धात् प्रत्यभिज्ञायमानं परामृश्यत इति स्थि-तम्॥ २६॥

## उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्य-विरोधात्॥ २७॥

यद्प्येतदुक्तं पूर्वत्र "त्रिपाद्स्यामृतं दिवी"ति सप्तम्या द्योराधारत्वेनोपदिष्ठा, इह पुनरथ यद-तः परो दिव इति पञ्चम्या मर्यादात्वेन तस्मादु-पदेशभेदात् न तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्तीति तत् परिहर्तव्यं। अत्रोच्यते, नायं दोष उभयस्मिन्न-

हारपाला इति ध्यानार्थं श्रुत्या किल्पतं । तत्र हृदयच्छिद्रस्थप्राणेषु ब्रह्मपुरुषत्वश्रुतिर्हृदि गायत्र्यास्यब्रह्मण उपासनासम्बन्धितायां ब्रह्मणा हारपालत्वाह्रह्मपुरुषा इति सम्भवतीत्याह ॥ पच ब्रह्मिति ॥ दिवि दिव इति विभक्तिभेदात् प्रकृतप्रत्यिभज्ञा नास्तीत्युक्तं नोपेक्षणी-यमित्याह॥ तत्परिहृर्त्वव्यिमिति॥परिहारं प्रतिजानीते॥अत्रेति ॥ सूत्रे नत्रर्थं वदन् परिहारमाह॥ नायमिति॥एवं सर्वत्र व्याख्येयं। प्रधान-प्रातिपदिकार्थाद् युसम्बन्धेन प्रत्यभिज्ञाया विभक्त्यर्थभेदो न प्रतिबन्धकः, कथि इदाधारस्यापि मर्यादात्वसम्भवात्। यथा वृक्षायं स्वलप्रभागाविच्छन्नश्येनस्याधारः सन्तेव स्वालप्रभागाविच्छन्नस्य तस्यैव

प्यविरोधात्, उभयस्मिन्नपिसप्तम्यन्ते पश्चम्य-नते चोपदेशेन प्रत्यभिज्ञानं विरुध्यते। यथा छोके दक्षाये सम्बधोऽपि श्येन उभयथोपदिश्यमानो दश्यते, दक्षाये श्येनो वृक्षायात् परतः श्येन इति च, एवं दिव्येव सत् ब्रह्म दिवः परमित्युपदिश्य-ते। अपर आह यथा छोके वृक्षायेणासम्बद्धोऽपि श्येन उभयथोपदिश्यमानो दृश्यते वृक्षाये श्येनो वृक्षायात् परतः श्येन इति च, एवं च दिवः परम-पि सत् ब्रह्म दिवीत्युपदिश्यते। तस्माद्स्ति पू-वीनिर्दिष्टस्य ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानं। अतः, पर-मेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दमिति सिद्धं॥ २०॥

#### प्राणस्तथानुगमात् ॥ २८॥

अस्ति कौषीतिकब्राह्मणापनिषदीन्द्रप्रत-

मर्यादा भवति, एवं दिवि सूर्ये हार्दाकाशे वा मुख्ये आधारे सद् ब्र-ह्म दिवो मर्यादत्वं तद्दुशाकाशाविच्छनं ब्रह्म प्रतिकल्पियत्वा दिवः परिमत्युच्यत इत्यर्थः। ययाकाशेन अनविच्छनं ब्रह्म गृहीत्वा पञ्च-म्या दिवो मर्यादात्वमेव मुख्यं तदा गङ्गायां घोष इतिवत् समम्या सामीप्यलक्षणयाऽऽधारत्वं व्याख्येयमित्याह ॥ अपर इति ॥ सम्ब-द्धं प्रत्याधारत्वं मुख्यं पूर्वमुक्तं दिव्येव सदिति असम्बद्धं प्रति मर्या-दात्वं मुख्यमधुनोच्यते। दिवः परमपीति भेदः। तस्माज्योतिर्वाक्य-मुपास्ये ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम् ॥ २५॥ प्राणस्तथानुगमा-त्॥ दिवोदासस्यापत्यं देवोदासिः प्रतर्दनो नाम राजा युद्धेन पुरुषका-

र्दनारुयायिका "प्रतर्दनो हु वैदेवोदासिरिन्द्रस्य त्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पोरुषेण च'' इ-त्यारभ्याम्नाता । तस्यां श्रूयते "स होवाच प्रा-णोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्वः इति, तथोत्तरत्रापि "अथ खुँ प्रांण एव प्रज्ञा-त्मा इदं शरीरं परिगृत्योत्थापयति" इति, तथा "न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् " इत्यादि। अन्ते च "स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरो-ऽमृतः'' इत्यादि। तत्र संशयः, किमिह प्राणश-घ्देन वायुमात्रमिभधीयते, उत देवतात्मा, उत जीवः, अथवा परं ब्रह्मेति।नन्वत एव प्राण इत्यत्र · वर्णितं प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वमिहापि च ब्रह्म-लिङ्गमस्ति "आनन्दोऽजरोऽमृतः" इत्यादि।क-थमिह पुनः संशयः सम्भवति । अनेकलिङ्गदर्श-

रेण चकारणेनेन्द्रस्य प्रेमास्पदं गृहं जगाम तं ह इन्द्र उवाच प्रतर्दन व वरं ते ददामीति स होवाच प्रतर्दनः, यं त्वं मर्त्याय हिततमं मन्य- से तं वरं त्वमेवाठोच्य मधं देहीति तत इन्द्र इदमाह प्राणोऽस्मी-त्यादि मुख्यं प्राणं निरिसतुं प्रज्ञात्मत्वमुक्तं निर्विशेषिचन्मात्रं निर्स्यति ॥ तं मामिति ॥ इदं प्राणस्येन्द्रदेवतात्वे लिङ्गम् । मुख्यप्राण-त्वे लिङ्गमाह ॥ अथेति ॥ वागादीनां देहधारणशक्यभावनिश्रयान-नतरमित्यर्थः । प्राणस्य देहधारकत्वमुंत्थापकत्वश्च प्रसिद्धमिति वक्तं खिन्दर्यकं।प्राणस्य जीमत्वे वक्तृत्वं लिङ्गमाह॥न वाचिमिति॥आन-नदत्वादिकं ब्रह्मलिङ्गमाह॥अन्ते चेति ॥ अनेकेषु लिङ्गेषु दश्यमानेषु

नादिति ब्रूमः।न केवलिमह ब्रह्मलिङ्गमेवोपल-भ्यते सन्ति हि इतरलिङ्गान्यपि। "मामेव वि-जानीहि" इतीन्द्रस्य वचनं देवतात्मलिङ्गम् इ-दंशरीरं परिगृद्धात्थापयतीति प्राणलिङ्गम्। "न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यादि" त्यादि जी-विल्ङ्गं, अत उपपन्नः संशयः। तत्र प्रसिद्धो वि-युः प्राण इति प्राप्ते, उच्यते, प्राणशब्दवाच्यं ब्रह्मविज्ञेयं। कुतः। तथानुगमात्। तथा हि पो-विपर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदार्थानां स-मन्वयो ब्रह्मप्रतिपादनपर उपलभ्यते, उपक्रमे तावत् वरं वृणीप्वेतीन्द्रेणोक्तः। प्रतर्दनः पर-मपूरुषार्थं वरमुपचिक्षेप "त्वमव मे वृणी-

बठावर्छनिर्णयार्थमिदमधिकरणिमत्यगतार्थमाह ॥ अनेक छिङ्गेति ॥ पूर्वत्र प्रकृतब्रह्मवाचकयच्छन्द्वर्याण्योतिःश्रुतिः ब्रह्मपरेत्युक्तं, न तथे- ह प्राणश्रुतिभङ्गे किञ्चिद्धरुमस्ति । मिथो विरुद्धानेकि ङ्गानामनिश्रा- यकत्वादिति प्रत्युदाहरणसङ्गत्या पूर्वपक्षयित ॥ तत्रेति ॥ पूर्व प्रभानप्रतिपादेकार्थवरु विभक्त्यर्थवाधवद्दाक्यार्थज्ञानं प्रति हेतुत्वे- न प्रधानानेकपदार्थवरु विभक्त्यर्थवाधवद्दाक्यार्थज्ञानं प्रति हेतुत्वे- न प्रधानानेकपदार्थवरु केवाक्यताभङ्गः इति दृष्टान्तसङ्गतिर्वाऽ- स्तु । पूर्वपक्षे प्राणायनेकोपास्तिः, सिद्धान्ते प्रत्यम्बह्मधोरिति वि- वेकः । तथा ब्रह्मपरत्वेन पदानामन्वयावगमादिति हेत्वर्थमाह ॥ त- था हीति ॥ हिततमत्वकर्मक्षयादिपदार्थानां सम्बन्धो ब्रह्मणि ता- त्पर्यनिश्रायक उपरुभ्यत इत्युक्तं विवृणोति ॥ उपक्रम इत्यादिना ॥ यं मन्यसे तं वरं त्वमेव प्रयच्छेत्यर्थः । स यः कश्चित् मां ब्रह्मरूपं

ष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे " इति। तस्मै हिततमत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं प-रमात्मा न स्यात्। न त्यन्यत्र परमात्मज्ञा-नात् हितत्मत्राप्तिरस्ति "तमेव विदिव्वाऽति-मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय "इ-त्यादिश्रुतिभ्यः। तथा " सयो मां वेद न ह वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्ते-येन न भ्रूणहत्यया " इत्यादि च ब्रह्मपरिय-हे घटते,ब्रह्मविज्ञाने हि सर्वकर्मक्षयः प्रसिद्धः। "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे" इत्याचासु श्रुतिषु, प्रज्ञात्मत्वं च ब्रह्मपक्ष एवो-ः पपद्यते ।न त्यचेतनस्य वायोः प्रज्ञात्मत्वं स-म्भवति।तथोपसंहारेऽपि "आनन्दोऽजरोऽमृतः" इत्यानन्दत्वादीनि न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्यक् स-म्भवन्ति "सन साधुना कर्मणा भूयान् नो ए-वासाधना कनीयानेष त्येव साधु कर्म कारयति" "तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपते एष उ एवासा-धु कर्म कारयति। तं यमेभ्यो छोकेभ्योऽधो निनी-पते'' इति." एष लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष

वेद साक्षादनुभवति तस्य विदुषा ठोको मोक्षो महताऽपि पातकेन न ह मीयते नैव हिंस्यद्वे न प्रतिबध्यते ज्ञानाग्निना कर्मतूटराशेर्दग्ध-त्वादित्याह ॥ स य इति ॥ साध्वसाधुनी पुण्यपापे ताभ्यामस्पृष्टत्वं लोकेशः" इति च।सर्वमेतत् परस्मिन् ब्रह्मण्या-श्रीयमाणे अनुगन्तुं शक्यते न मुख्ये प्राणे।त-स्मात् प्राणो ब्रह्म॥ २८॥

### न वक्तरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मस-म्बन्धभूमा ह्यस्मिन्॥ २९॥

यदुक्तं प्राणो ब्रह्मित तदाक्षिप्यते, न परं ब्र-ह्म प्राणशब्दम्।कस्मात्, वक्तुरात्मोपदेशात्।व-का हीन्द्रोनाम कश्चिद्वियहवान् देवताविशेषः स्वमात्मानं प्रतर्दनायाचचक्षे "मामेव विजानी-हि" इत्युपक्रम्य "प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा" इत्य-हङ्कारवादेन स एष वक्तुरात्मत्वेनोपदिश्यमानः -प्राणः कथं ब्रह्म स्यात्। न हि ब्रह्मणो वक्तृत्वं सम्भवति "अवागमनाः" इत्यादिश्रुतिभ्यः।त-था वियहसम्बन्धिभिरेव ब्रह्मण्यसम्भवद्धिधेर्मे-रात्मानं तुष्ठाव "त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रमहनं, अरुन्मु-खान् यतीन् शालावकेभ्यः प्रायच्छम्" इत्येव-

तत्कारियतृत्वं निरङकुशैष्वर्यं च सर्वमेतिदत्यर्थः ॥२८॥ अहङ्कारवा-देन स्वात्मवाचकशब्दैराचचक्षे, उक्तवान् इत्यर्थः । वाक्यस्य इन्द्रो-पासनापरत्वे लिङ्गान्तरमाह ॥ तथा विद्यहेति ॥ त्रीणि शीर्षाणि य-स्येति त्रिशीर्षा त्वष्टुः पुत्रोः विश्वरूपोनाम ब्राह्मणः तं हतवानिस्म । रौति यथार्थं शब्दयतीति रुत् वेदान्तवाक्यं तन्मुखं येषां ते रुङ्मुखा-

मादिभिः। प्राणत्वं चेन्द्रस्य बलवत्त्वादुपपद्यते, ·"प्राणो वे बलम्"इति हि विज्ञायते बलस्य चेन्द्रो देवता प्रसिद्धा । या च काचन बलकृतिरिन्द्रक-मैंव तदिति हि पठन्ति। प्रज्ञात्मत्वमप्यप्रतिह-तज्ञानत्वाहेवतात्मनः सम्भवति, अप्रतिहत-ज्ञाना देवता इति हि वदन्ति । निश्चिते चैवं देव-तात्मोपदेशे हिततमत्वादिवचनानि यथासम्भ-वं तद्विषयाण्येव योजयितव्यानि । तस्माद्वकुरि-न्द्रस्यात्मोपदेशान्न प्राणो ब्रह्मत्याक्षिण्य प्रति-समाधीयते । अध्यात्मसम्बन्धभूमा त्यस्मिन्नि-ति । अध्यात्मसम्बन्धः प्रत्यगात्मसम्बन्धस्त-स्य भूमा वाहुल्यमस्मिन्नध्याय उपलभ्यते। "यावद्ध्यस्मिन् शरीरं प्राणो वसति तावदायुः"

स्तेभ्योऽन्यान् वेदान्तबिर्मुखान् यतीनरण्यश्वभ्यो दत्तवानस्मीत्यर्थः । इन्द्रे प्राणशब्दोपपित्तमाह ॥प्राणत्वं चेति ॥पठिन्ति ठौिकका अपीन्यर्थः । बठवाचिना प्राणशब्देन बठदेवता ठक्ष्यत इति भावः । इन्द्रो हितप्रदानृत्वाद्धिततमः कर्मानिथकारादपाप इत्येवं व्याख्येयानीत्याह ॥ निश्चितं चेति ॥ किमिन्द्रपदेन वियहोपठिक्षितं चिन्मात्रमुच्यते उत वियहः । आये वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वं सिद्धं, न द्वितीय इत्याह ॥ अध्यात्मोति ॥ आत्मिनि देहेऽियगत इत्यध्यात्मं प्रत्यगात्मा स सम्बध्यते यैः शरीरस्थत्वादिभिरिन्द्रतनावसम्भावितैर्धमें अध्यात्मसम्बन्यासेषां भूमेत्यर्थः । आयुरत्र देहे प्राणवायुसश्चारः । असिन्त्वे प्राणास्थतौ प्राणानामिन्द्रियाणां स्थितिरित्यर्थतः श्रुतिमाह ॥ अन्ते

इति प्राणस्येव प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्नूतस्यायुः-प्रदानोपसंहारयोः स्वातन्त्र्यं दर्शयति न देव-ताविशेषस्य प्राचीनस्य । तथाऽस्तित्वे च प्रा-णानां निःश्रेयसमित्यध्यात्ममेवेन्द्रियाश्रयं प्रा-णं दर्शयति । तथा "प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिग्रत्योत्थापयति" इति, "न वाचं विजिज्ञा-सीत वक्तारं विद्यात्" इति चोपक्रम्य "तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अपिताः" ए-वमेवेता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञा-मात्राः प्राणेऽपिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा-नन्दोऽजरोऽमृतः" इति विषयेन्द्रियव्यवहार्युन्नर भिभूतं प्रत्यगात्मानमेवोपसंहरति सम आत्मे--

स्तित्व इति ॥ अथातो निःश्रेयसादानमित्यायाश्रुतिः । इन्द्रियस्था-पकत्ववदेहोत्थापकत्वमाह ॥ तथेति ॥ वकृत्वमुक्का सर्वाधिष्ठान्त्वं दार्शतमित्याह ॥ इति चोपक्रम्यति ॥ तत्तत्र नानाप्रपश्चस्यात्मिनि कल्पनायां यथा दष्टान्तः छोके प्रसिद्धस्य रथस्यारेषु नेमिनाभ्योर्म-ध्यस्थशछाकासु चक्रोपान्तरूपा नेमिर्रापता नाभौ चक्रपिण्डिकायाम-रा आपता एवम्भूतानि पञ्च पृथिव्यादीनि मीयन्त इति मात्राः भो-याः शब्दाद्यः पच्चेति दशभूतमात्राः प्रज्ञामात्रासु दशस्विपताः इन्द्रि-यजाः पञ्चशब्दादिविषयप्रज्ञाः । मीयन्ते आभिरिति .मात्राः पञ्चधी-निद्रयाणि। नेमिवत् याह्मम् । याहकेषु अरेषु कल्पितमित्युक्का नाभि-स्थानीये प्राणे सर्व कल्पितमित्याह ॥ प्राणेर्प्रपता इति ॥ स प्राणो मम स्वरूपमित्याह ॥ स म इति ॥ तिहं प्रत्यगात्मिन समन्वयो न ति विद्यात् "इति चोपसंहारः प्रत्यगात्मपरिग्रहे साधुः न पराचीनपरिग्रहे । "अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः" इति च श्रुत्यन्तरं।तस्मादध्यात्मस-म्बन्धबाहुल्यात् ब्रह्मोपदेश एवायं न देवतात्मो-पदेशः॥ २९॥कथं तर्हि वकुरात्मोपदेशः॥

### शास्त्रदृष्या तूपदेशो वामदेववत् ॥ ३०

इन्द्रो नाम देवतात्मा स्वमात्मानं परमात्मत्वे-नाहमेव परं ब्रह्मेत्यार्षेण दर्शनेन यथाशास्त्रं पश्य-बुपदिशति स्म मामेव विजानीहीति। यथा त-देतत् पश्यन् ऋषिवीमदेवः प्रतिपेदे, अहं मनुर-भवं सूर्यश्चेति तद्वत्, "तद्यो यो देवानां प्रत्यबु-ध्यत स एव तदभंवत् " इति श्रुतेः। यत् पुनरुक्तं "मामेव विजानीहि" इत्युक्ता विग्रहधमेरिन्द्र आत्मानं तुष्टाव त्वाष्ट्रवधादिभिरिति तत्परिहर्त-व्यं। अत्रोच्यते। न त्वाष्ट्रवधादीनां विज्ञेयेन्द्र-स्तुत्यर्थत्वेनोपन्यासः, यस्मादेवंकर्माहं तस्मा-न्मां विजानीहीति, कथं तर्हि, विज्ञानस्तुत्वर्थ-

तु ब्रह्मणि । तत्राह ॥ अयमिति ॥ २९॥ अहङ्कारवादस्य गतिं पृच्छिति ॥ कथमिति ॥ सूत्रमुत्तरं । तब्याख्यातिं ॥ इन्द्र इति ॥ जन्मान्तरक-बश्रवणादिना अस्मिन् जन्मनि स्वतःसिद्धं दर्शनमार्षं विज्ञेयेन्द्र-स्तुत्पर्थ उपन्यासः न चेत् कथं तींहं स इति पृष्छिति ॥ कथमिति ॥ त्वेन।यत् कारणं व्वाष्ट्रवधादीनि साहसानि उ-पन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिमनुसन्दधाति "त-स्य मे तत्र छोम् च न मीयते स यो मां वेद न ह वे तस्य केन च कर्मणा छोको मीयते" इत्यादि-ना।एतदुक्तं भवति यस्मादीदृशान्यपि ऋूराणि कर्माणि कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य छोमापि न हिंस्यते स योऽन्योऽपि मां वेद न तस्य केनचि-दपि कर्मणा छोको हिंस्यत इति । विज्ञेयं तु ब्र-ह्मेव प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मेति वक्ष्यमाणं ।तस्मात् ब्रह्मवाक्यमेतत्॥ ३०॥

## जीवमुख्यप्राणिङ्गानेति चेन्नोपासा-नेविध्यादाश्रितत्वादिहतद्योगात् ३१॥

यदाप्याध्यातमसम्बन्धभूमदर्शनात्र परा-चीनस्य देवतात्मन उपदेशस्तथाऽपि न ब्रह्म-वाक्यं भवितुमर्हति । कुतः । जीविलङ्कान्मुख्य-प्राणलिङ्गाञ्च। जीवस्य तावदस्मिन् वाक्ये वि-स्पष्टं लिङ्गुमुपलभ्यते "न वाचं विजिज्ञासीत

ब्रह्मज्ञानस्तुत्यर्थः स इत्याह ॥ विज्ञानेति ॥ नियामकं ब्र्ते ॥ यदि-ति ॥ परेण तस्य मे इत्यादिना वाक्येनेत्यन्वयः । स्तुतिमाह ॥ एत-दुक्तमिति ॥ तस्मात् ज्ञानं श्रेष्ठमिति शेषः। स्तुतज्ञानविषय इन्द्रः इत्यत आह ॥ विज्ञेयं त्विति ॥ २०॥ देहोत्थापनं जीविछेट्गं किं न

वक्तारं विद्यात् " इत्यादि अत्र हिवागादिभिः करणैर्व्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वमभिधीयते तथा मुख्यप्राणलिङ्गमपि । ''अथ खलु प्राण एव प्रज्ञाब्मेदं शरीरं परिगृत्धो-त्थापयतीं ? ति।शरीरधारणं च मुख्यप्राणस्य ध-र्मः।प्राणसंवादेवागादीन् प्राणान् प्रकृत्य "ता-न् वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाऽहमेवे-तत् पञ्जधाऽऽत्मानं प्रविभज्येतद् बाणमवष्टभ्य विधारयामि" इति श्रवणात्। ये त्विमं शरीरं प-रिग्रत्येति पठन्ति तेषामिमं जीवमिन्द्रियश्रामं वापरिगृद्धशरीरमुत्थापयतीति व्याख्येयम्। प्र-ज्ञात्मत्वमपि जीवे तावज्ञेतनत्वादुपपन्नं मुख्येऽ-पि प्राणे प्रज्ञासाधनप्राणान्तराश्रयखादुपपन्न-

मेव । जीवमुख्यप्राणपरिग्रहे च प्राणप्रज्ञातम-स्यानत्राह ॥ इारीरधारणं चेति ॥ सर्वे वागादयः प्राणा अहमहं श्रे-ष्ठ इति विवदमानाः प्रजापतिमुपजग्मुः । स च तानुवाच यिमन्तु-त्कान्ते शरीरं पापिष्ठतरं पतिष्यति स वः श्रेष्ठ इति । तथा क्रमेण वागादिषूत्कान्तेष्वपि मूकादिभावेन शरीरं स्वस्थमस्थात् । मुख्य-प्राणस्य तु उचिक्रमिषायां सर्वेषां व्याकुरुत्वामौ तान् वागादीन् व-रिष्ठः प्राण उक्षच यूयं मोहमापयथ यतोऽहमेवैतत् करोमि । किं तत् पञ्चषा प्राणापानादिभावेनात्मानं विभज्य एतद्दाति गच्छतीति वानं तदेव वाणमस्थिरं शरीरमवष्टभ्याश्रित्य धारयामीत्यर्थः । दिव-चनसहवासोत्कान्तिश्रुतेश्च न ब्रह्म ग्राह्मित्याह ॥ जीवमुख्येति ॥

नोः सहद्यत्तिवेनाभेदेन निर्देशः स्वरूपेण च भे-दनिर्देश इत्युभयथा निर्देश उपपद्यते "यो वे प्रा-णःसा त्रज्ञा या वै त्रज्ञा स त्राणः" इति, "सह त्ये-तावस्मिन् शरीरे वसतः सहोकामतः?' इति। ब्र-ह्मपरियहे तु किं कस्मात् भिचेत,तस्मादिह जी-वमुरुयत्राणयोरन्यतर उभौ वा त्रतीयेयातां न ब्रह्मेति चेत् , नैतदेवं, उपासात्रैविध्यात् । एवं सति त्रिविधमुपासनं प्रसज्येत जीवोपासनं मु-रुयप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । न चेत-देकस्मिन् वाक्येऽभ्युपगन्तुं युक्तं, उपक्रमोप-संहाराभ्यां हि वाक्यैककत्वमवगम्यते । "मामे-व विजानीहि" इत्युपऋम्य "प्राणाऽस्मि प्रज्ञा-त्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्व" इत्युक्काऽन्ते "स एष प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽनन्दोऽजरोऽसृतः" इत्येकरूपावुपक्रमोपसंहारो दश्येते । तत्रार्थेक-

अभेदिनिर्देशमाह ॥ यो वा इति ॥ भेदमाह ॥ सहेति ॥ यदि जीव-मुख्यप्राणयोर्छिङ्गादुपास्यत्वं तर्हि ब्रह्मणोऽपि छिङ्गानामुक्तत्वादुपास-नं स्यात्, न चेष्टापितिः । उपक्रमादिना निश्चितैकवाक्यताभङ्गप्रसङ्गः इत्याह ॥ नैतदेविमत्यादिना ॥ न च स्वतन्त्रपदार्थभेदादाक्यभेदः किं न स्यादिति वाच्यं जीवमुख्यप्राणयोरुक्तिङ्गानां ब्रह्मणि नेतुं शक्यतया स्वातन्त्र्यासिद्धेः, अफल्पदार्थस्य फ्रल्वदाक्यार्थशेवत्वेन प्रधानवाक्यार्थानुसारेण तिङ्गङ्गनयनस्योचितत्वाञ्च । न हि प्रधानवा-

त्वं यूक्तमाश्रयितुम्।न च ब्रह्मलिङ्गमन्यपरत्वेन . परिणेतुं शक्यं. दशानां भूतमात्राणां प्रज्ञामा-त्राणां च ब्रह्मणोऽन्यत्रार्पणानुपपत्तेः । आश्रि-तत्वाच्चान्यत्रापि ब्रह्मलिङ्गवशात् प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयतेः । इहापि च हिततमोपन्यासा-दिब्रह्मिङ्योगाद्रह्मोपदेश एवायमिति गम्य-ते । यनु मुरुयप्राणलिङ्गं दर्शितं "इदं शरी-रं परिग्रत्योत्थापयति" इति तदसत् , प्राणव्या-पारस्यापि परमात्मायत्तत्वात् परमात्मन्युपच-रितुं शक्यत्वात् ,"न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जी-वित कश्चन।इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावु-पाश्रितौ" इति श्रुतेः । यद्पि "न वाचं विजि-ज्ञासीत वक्तारं विद्यात् " इत्यादि जीवलिङ्गं द-र्शितं,तद्पि न ब्रह्मपक्षं निवारयति ,न हि ज़ी-वो नामात्यन्तभिन्नो ब्रह्मणः "तत्त्वमसि "

क्यार्थब्रह्मिति ॥ सूत्रशेषं व्याचष्टे॥ आश्रितत्वाच्चेति ॥ अन्यत्रा-ब्रह्मिलिङ्गमिति ॥ सूत्रशेषं व्याचष्टे॥ आश्रितत्वाच्चेति ॥ अन्यत्रा-त एव प्राण इत्यादौ वृत्तेराश्रितत्वादिहापि तस्य ब्रह्मिलङ्गस्य योगा-द् ब्रह्मपरएव प्राणशब्दइत्यर्थः । प्राणादिलिङ्गानि सर्वात्मके ब्रह्मण्य-नायासेन नेतुं शक्यानीत्याह ॥ यत्वित्यादिना ॥ यस्मिन्नेतौ प्रेर्य-त्वेन स्थितौ तेनेतरेण ब्रह्मणा सर्वे प्राणादिव्यापारं कुर्वन्तीत्यर्थः । विशेषं परिच्छेदाभिमानमित्यर्थः । वक्तारं विद्यादिति न वकुर्क्वेयत्वमुच्यते तस्य "अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादिश्रुतिभ्यः । बुद्धया-चुपाधिकृतं तु विशेषमाश्रित्यं ब्रह्मैव सन्जीवः कर्ता भोका चेत्युच्यते तस्योपाधिकृतविशेषप-रित्यागेन स्वरूपं ब्रह्म प्रदर्शयितुं "ऩ वाचं वि-जिज्ञासीत वकारं विद्यात्" इत्यादिना प्रत्य-गात्माभिमुखीकरणार्थमुपदेशो न विरुध्यते। "यहाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म-त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" इत्यादि च श्रुत्य-न्तरं वचनादिक्रियाच्यापृतस्येवात्मनो ब्रह्म-त्वं दर्शयति। यत् पुनरेतदुक्तं "सह त्येतावस्मि-न् शरीरे वसतः सहोक्जामतः" इति प्राणप्र-ज्ञात्मनोर्भेददर्शनं ब्रह्मवादिनो नोपपद्यत इति । नैष दोषः । ज्ञानक्रियाशक्तिद्वयाश्रययोर्वृद्धि-प्राणयोः प्रत्यगात्मोपाधिभूतयोर्भेदनिर्देशोप-पत्तेः। उपाधिद्वयोपहितस्य तु प्रत्यगात्मनः स्व-रूपेणाभेद इत्यतः प्राण एव प्रज्ञात्मेत्येकीकरण-मविरुद्धं।अथवाः नोपासात्रैविध्याश्रितत्वादिह

ठोकिसिद्धत्वात्, किन्तु तस्य ब्रह्मत्वं बोध्यते तद्दोधाभिमुख्याय ठिङादय इत्यत्र श्रुत्यन्तरमाह ॥ यद्दा चेति ॥ येन चैतन्येन वागभ्यु-यते स्वकार्याभिमुख्येन प्रेर्यते तदेवं वागादेरगम्यं ब्रह्मेत्यर्थः। तच्चम्पद-वाक्ययोः स्वरूपतो भेदसाभ्यामुपठक्ष्यात्मस्वरूपाभेदादेकत्वं निर्दि-श्यत इत्याह ॥ नेष दोष इति ॥ स्वमतेन सूत्रं व्याख्याय वृत्तिकृन्म-

तद्योगादित्यस्यायमन्योऽर्थः। न ब्रह्मवाक्येऽ- . पि जीवमुख्यप्राणिलङ्गं विरुध्यते । कथं । उपा-सात्रेविध्यात्। त्रिविधमिह ब्रह्मोपासनं विवक्षि-तं त्राणधर्मेण त्रज्ञाधर्मेण स्वधर्मेण च।तत्र"आ-युरमृतमित्युपास्वायुः प्राणः" इति "इदं शरीरं परिग्रत्योत्थापयति" इति "तस्मादेतदेवोक्थ-मुपासीत" इति च प्राणंधर्मः । अथ "यथारूये प्रज्ञाये सर्वाणि भूतानि एकीभवन्ति तत् व्या-रुयारुयामः" इत्युपक्रम्य "वागेवारुया एकमः

तेन व्याचष्टे ॥ अथवे ति ॥ उपासनात्रित्वप्रसङ्गादिति पूर्वमुक्तं । अत्र त्रिप्रकारकस्यैकब्रह्मविशेष्यकस्यैकस्योपासनस्य विवक्षितत्वा-दित्यर्थः। अतो न वाक्यभेद इति भावः। देहे चेष्टात्मकजीवनहेतु-त्वं प्राणस्यायुष्टुं देहापेक्षया तस्यामुक्तेरवस्थानादमृतत्वमुत्थापयती-त्युक्थत्वमिति प्राणधर्मः। जीवधर्मानाह ॥ अथेति ॥ बुद्धिप्राणयोः सहस्थित्युत्कान्त्युक्तयनन्तरामित्यर्थः । अत्र प्रज्ञापदेन साभासा जी-वाख्या बुद्धिरुच्यते । तस्याः सम्बन्धीनि दश्यानि सर्वाणि भूतानि य-थैकं भवन्त्यधिष्ठानचिदात्मना तथा व्याख्यास्याम इत्युपक्रम्योकं वागेवेत्यादि चक्षुरेवास्या एकमङ्गमदूदुहदित्यादिपर्यायाणां संक्षिपा-र्थ उच्यते । उत्पन्नाया असन्कल्पायाः साभासयुद्धेर्नामप्रपञ्चविष-यित्वमर्धशारीरं, अर्थात्मकरूपप्रपञ्चविषयित्वमर्धशारीरमिति मिलि-त्वा विषयित्वाख्यं पूर्ण शरीरिमिन्द्रियसाध्यं । तत्र कर्मेन्द्रियेषु वागे-वास्याः प्रज्ञाया एकमङ्गः देहार्धमदूदुहत् पूरयामास, वागिन्द्रियद्दारा नाम प्रपञ्जविषयित्वं बुद्धिर्रुभत इत्यर्थः । चतुर्थी पष्ट्यर्था । तस्याः पु-

दुनत् तस्यै नाम परस्तात् प्रतिविहिता भू-तमात्रा प्रज्ञया वाचं समारुख वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति" इत्यादिः प्रज्ञाधर्मः । "ता वा एता दशेव भूतमात्रा अधिप्रज्ञं दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतं यद्धि भूतमात्रा न स्युः न प्रज्ञामात्राः स्युः यद्धि प्रज्ञामात्राः न स्युः न भूतमात्राः स्युः न खन्यतरतो रूपं किश्चन सिध्येत्, नो एतन्ना-ना तद्यथा रथस्यारेषु नेमिर्रापता नाभावरा अ-

नर्नाम किल चक्षुरादिना प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा रूपायर्थ-रूपापरस्तादपरार्धे कारणं भवति ज्ञानकरणदाराऽर्थप्रपञ्चविषयित्वं बुद्धिः प्राप्नोतीत्यर्थः । एवं बुद्धेः सर्वार्थदष्टत्वमुपपाय तन्निष्ठचित्प्र-तिबिम्बद्दारा साक्षिणि द्रष्टृत्वाध्यासमाह ॥ प्रज्ञयेति ॥ बुद्धिद्दासः चिदात्मा वाचिमिन्द्रियं समारुद्य तस्याः प्रेरको भूत्वा वाचा करणेन सर्वाणि नामानि वक्तव्यत्वेनाप्नोति, चक्षुषा सर्वाणि रूपाणि प-श्यतीत्येवं द्रष्टा भवतीत्यर्थः । तथा च सर्वद्रष्टृत्वं चिदात्मिन द्रष्टृत्वा-ध्यासनिमित्तत्वं च बुद्धेर्धर्म इत्युक्तं भवति सर्वाधारत्वानन्दत्वादिब्र-ह्मधर्म इत्याह ॥ ता वा इति ॥ दशत्वं व्याख्यातं, प्रज्ञा इन्द्रियजाः ता अधिकत्य याह्मभूतमात्रा वर्तन्ते प्रज्ञामात्रा इन्द्रियाणि याह्यं भूत-जातमधिरुत्य वर्त्तन्त इति याद्ययाहकयोर्मिथःसापेक्षत्वमुक्तं साध-यति ॥ यदिति ॥ तदेव र्फुटयति ॥ न हीति ॥ यासेण यासस्वरू-पं न सिध्यति किन्तु बाहकेण। एवं बाहकमिप बाह्यमनपेक्ष्यन सि-ध्यति, तस्मात् सापेक्षत्वादेतद् याद्ययाहकद्दयं वस्तुतो न भिन्नं कि-न्तु चिदात्मन्यारोपितमित्याह ॥ नो इति ॥ तयथेत्यादि कतव्या- पिता एवमेवेता भूतमात्रा प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एष प्राण एव प्रज्ञातमाः इत्यादिर्ब्रह्मधर्मः ।तस्मात् ब्रह्मण एवेतदुपाधिद्वयधर्मेण स्वधर्मेण चेकमुपासनं त्रिविधं
विवक्षितम्।अन्यत्रापि मनोमयः प्राणशरीर इत्यादावुपाधिधर्मेण ब्रह्मण उपासनमाश्रितं, इहापि तद्युज्यते वाक्यस्योपक्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थत्वावगमात् प्राणप्रज्ञाब्रह्मलिङ्गावगमाच्च।तस्माद्वह्मवाक्यमेतदिति सिद्धं ॥ इति श्री-

ख्यानं । सूत्रार्थमुपसंहरित ॥ तस्मादिति ॥ अन्यध्मेंणान्यस्यो-पसानं कथिमत्याशंक्याऽऽ श्रितत्वादित्याह ॥ अन्यत्रापीति ॥ उ-याधिजींवः । तत् अन्यधर्मेणोपासनम् इयमसङ्गता व्याख्या, तथा-हि न तावदारुण्याद्यनेकगुणविशिष्टप्राप्तक्रयणवत् , उपासात्रयविशिष्ट-स्य ब्रह्मणो विधिः संभवित सिद्धस्य विध्यनर्हत्वात् , नापि ब्रह्मानु-वादेनोपासात्रयविधिः वाक्यभेदात् , न च नानाधर्मविशिष्टमेकमुपा-सनं विधीयत इति वाच्यं, तादृशविधिवाक्यस्यात्राश्रवणात् , न च तमायुरमृतमित्युपास्वेति, अत्र मामिति जीवनायुरिति प्राणेनामृत-मिति ब्रह्मणा स्वस्वधर्मवता विशिष्टोपासनाविधिरिति वाच्यं, सर्वे-पां धर्माणामश्रवणाद् ब्रह्मश्रुतेश्च । प्राणो वा अमृतमिति प्राणस्य-वामृतत्वश्चतेः । अत्र उपासनाविधिछुद्धे न वक्तारं विद्यात् , एतदे-वोक्थमुपासीत स म आत्मेति विद्यादिति जीवप्राणत्रह्मोपासन-विधयः, अन्ये गुणविधृय इति स्वीकृत्यैकवाक्यत्वं त्याज्यं तच्चायुक-मुपक्रमादिनैकवाक्यतानिर्णयात् । तस्माद् इयप्रत्यग् ब्रह्मपरिमदं

#### मच्छारीरकमीमांसाभाष्ये शङ्करभगवत्पाद-कृतो प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः॥

वाक्यमित्युपसंहरित ॥ तस्मादिति ॥ इति श्रीमत्परमहंसपिरवा-जकाचार्यश्रीगोविन्दानन्दभगवत्पादरुतौ श्रीमञ्छारीरकमीमांसा-व्याख्यायां भाष्यरत्नप्रभायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ नमः परमात्मने । प्रथमे पादे जन्माद्यस्य यत इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जनमादि-कारणं ब्रह्मेत्युक्तम् । तस्य समस्तजगत्कारण-स्य ब्रह्मणो व्यापित्वं नित्यत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वश-क्तित्वं सर्वात्मकत्वमित्येवंजातीयका धर्मा उक्ता एव भवंति । अर्थान्तरप्रसिद्धानां च केषाि च-च्छव्दानां ब्रह्मविषयत्वे हेतुप्रतिपादनेन कानि-चिद्वाक्यानि स्पष्टब्रह्मिछङ्गानि सन्दित्यमाना-नि ब्रह्मपरतया निर्णातानि । पुनरप्यन्यानि वा-क्यानि अस्पष्टब्रह्मिछङ्गानि सन्दित्यन्ते किं परं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, आहोस्विदर्थान्तरं किश्चि-दिति। तिन्निर्णयाय हितीयतृतीयपादावारभ्येते।

सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्॥ १॥ इदमाम्नायते। "सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्ज-

नमः परमात्माने । श्रीरामं सिद्धमत्तारं गुहाशयिनमन्तरम् । अन्तर्यामिणमज्ञेयं वैश्वानरमहं भजे॥

पूर्वपादेनोत्तरपादयोः सङ्गतिं वकुं वृत्तमनुवदति ॥ प्रथम इति ॥ जगत्कारणत्वोक्तया व्यापित्वादिकमर्थात् सिद्धम् । तदुपजीव्योत्तरं पादद्दयं प्रवर्तत इति हेतुहेतुमद्भावः सङ्गतिः । कथं पादभेद इत्याश- द्वाया पादानां प्रमेयभेदमाह ॥ अर्थान्तरेति॥ आकाशादिशब्दानां स्पष्ट- ब्रह्मिलेङ्गुर्बह्मिण समन्वयो दर्शितः । अस्पष्टब्रह्मलिङ्गुवाक्यसमन्वयः

लानिति शान्त उपासीत अथ खलु ऋतुमयः पुरुषो यथा ऋतुरस्मिन् लोके पुरुषो अवति त-र्थेतः प्रेत्य भवति स ऋतुं कुर्वीतं मनोमयः प्रा-णशरीरोभारूपः" इत्यादि। तत्र संशयः। किमि-ह मनोमयत्वादिभिर्धर्मैः शारीर आत्मोपास्य-त्वेनोपदिश्यते, आहोस्वित् परं ब्रह्मेति । किं ताबत् प्राप्तं शारीर इति। कुतः। तस्य हि कार्य-करणाधिपतेः प्रसिद्धो मनआदिभिः सम्ब-

पादइये वक्ष्यते । प्रायेणोपास्यज्ञेयब्रह्मभेदात् पादयारवान्तरभेद इति भावः। छान्दोग्यमुदाहरति ॥इदमिति॥ तस्माजायत इति तज्जं, तस्मि-न् लीयत इति तल्लं, तस्मिन्ननिति चेष्टत इति तदनं तज्जञ्च तत्तल्लञ्च त-त्तदनञ्जेति, तज्जलान् कर्मधारयेऽस्मिन् शाकपार्थिवन्यायेन मध्यप-दस्य तच्छब्दस्य लोपः, तज्जलानमिति वाच्ये छान्दसोऽवयवलोपः, ई-तिशब्दो हेतौ । सर्वमिदं जगद्वस्नैव तद्दिवर्त्तत्वादित्यर्थः । ब्रह्मणि मि-त्रामित्रभेदाभावाच्छान्तो रागादिरहितो भवेदिति गुणविधिः स ऋतु-मुपासनं कुर्वीतेति विहितोपासनस्योपासीतेत्यनुवादात् फलमाह ॥ अथेति ॥ ऋतुमयः सङ्कल्पविकार इत्यर्थः । पुरुपस्य ध्यानविका-रत्वं स्फुटयति ॥ यथेति ॥ इह यद्दचायति मृत्वा ध्यानमहिम्ना त-द्वेयरूपेण जायत इत्यर्थः॥ क्रतुमयः सङ्कल्पप्रधान इति वाऽर्थः। कतोर्विषयमाह ॥ मन इति ॥ ब्रह्मेत्युपक्रमान्मनोमयं प्राणशरीरं भारूपं सत्यसङ्कल्पमन्तर्हदये ध्येयमित्यर्थः । पूर्वत्र ब्रह्मलिङ्गैरब्रह्मलि-ङ्गबाध उक्तः, न तथेहोपऋमे ब्रह्मणो लिङ्गमस्ति, किन्तु प्रकरणं। .. तच शान्तिगुणविधानार्थमन्यथासिद्धं । अतो •जीवलिङ्गंः बलीय इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति ॥ शारीर इत्यादिना ॥ श्रुतिमाशद्भुवा-

न्धो न तु परस्य ब्रह्मणः "अत्राणो त्यमनाः शु-भ्रः" इत्यादिश्रुतिभ्यः। ननु "सर्वं खल्विदं ब्र-ह्म" इति स्वशब्देनैव ब्रह्मोपात्तं कथमिह शारीर आत्मोपास्य इत्याशङ्कचते। नैष दोषः। नेदं वा-क्यं ब्रह्मोपासनाविधिपरं। किं तर्हि।शमविधि-परम् । यत् कारणं सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जला-निति शान्त उपासीतेत्याह । एतदूक्तं भवति। यस्मात् सर्वमिदं विकारजातं ब्रह्मेव तज्जत्वा-त्तळ्ळात्तद्नत्वाच्च । न च सर्वस्येकात्मत्वे रा-गाद्यः सम्भवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीते-ति । न च शमविधिपरत्वे सत्यनेन वाक्येन ब्र-- स्रोपासनं नियन्तुंशक्यते, उपासनं तु स क्रतुं कुर्वीतेत्यनेन विधीयते। क्रतुः सङ्कल्पो ध्यान्-मित्यर्थः । तस्य च विषयत्वेन श्रूयते "मनो-मयः प्राणशरीरः'' इति जीवछिंगम् ।अतो ब्रुमो जीवविषयमेतदुपासनिमिति । "सर्वकर्मा सर्वे-कामः" इत्याद्यपि श्रूयमाणं पर्यायेण जीववि-

न्यथासिद्ध्या परिहरति ॥ नैष दोष इति ॥ शमविधिपरत्वे हेतु-माह ॥ यत् कारणिमिति ॥ यत एवमाह तस्माच्छमविधिपरिम-त्यन्वयः ॥ न च शमिति ॥ शमध्यानयोविधौ वाक्यभेदापत्तेरि-स्पर्थः । जन्मपरम्परया-जीवस्यापि सर्वकर्मत्वादिसम्भवमाह ॥ सर्व-कर्मेति ॥ सर्वाणि कर्माणि यस्य सर्वे कामा भोग्या यस्य सर्वगन्धः ंषयमूपपद्यते । "एष म आत्माऽन्तर्हद्येऽणीया-न् त्रीहेर्वा यवाद्याः इति च हृद्यायतनव्वमणी-यस्त्वं चारायमात्रस्य जीवस्यावकल्पते नाप-रिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः। ननु "ज्यायान् पृथिव्याः" इत्याद्यपि न परिच्छिन्नेऽवकल्पते, इति, अत्र ब्रू-मः, न तावदणीयस्त्वं ज्यायस्त्वं चोभयमेक-स्मिन् समाश्रयितुं शक्यं विरोधात्, अन्यतरा-श्रयणे च प्रथमश्रुतत्वादणीयस्वं युक्तमाश्रयि-तुं । ज्यायस्त्वं तु ब्रह्मभावापेक्षया भविष्यति । निश्चिते च जीवविषयत्वे यदन्ते ब्रह्मसंकीर्तन-मेतद् ब्रह्मेति तद्पि प्रकृतपरामर्शार्थत्वाजीव-विषयमेव । तस्मान्मनोमयत्वादिभिर्धर्मेर्जींच 🦟 उपास्य इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः, परमेव ब्रह्म मनोम-यत्वादिभिर्धमैरिपास्यम्। कुतः। सर्वत्र प्रसि-द्रोपदेशात् । यत् सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धं ब्रह्म-शब्दस्यालम्बनं जगत्कारणमिह् च सर्वे ख-

सर्वरस इत्यादिरादिशब्दार्थः ॥ आराममात्रस्येति ॥ तोत्रप्रोतायः-शरुाकात्रपरिमाणस्येत्यर्थः । सर्वत्र प्रसिद्धब्रह्मण एवात्रोपास्यत्वो-पदेशान्त जीव उपास्य इति सूत्रार्थमाह ॥ सर्वत्रेति ॥ यत्र फलं नो-च्यते तत्र पूर्वोत्तरपक्षसिद्धिः फॅंंटमिति मन्तव्यं। ययपि निराकाङ्कं ब्रह्म तथापि मनः प्रचुरमुपाधिरस्य प्राणः शरीरमस्येति समासान्त-र्गतसर्वनाम्नः सन्निहितविशेष्याकाङ्कत्वाद् ब्रह्म सम्बध्यते । "स्योनं ल्वदं ब्रह्मेति वाक्योपक्रमे श्रुतं तदेव मनोमय-त्वादिधमैंविशिष्टमुपदिश्यतं इति युक्तम् । एवं-च प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियं न भविष्यतः । ननु वाक्योपक्रमे शमविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं न स्वविवक्षया, इत्युक्तं । अत्रोच्यते । यद्यपि शम-विधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं तथापि मनोमय-व्वादिषूपदिश्यमानेषु तदेव ब्रह्म सन्निहितं भव-ति । जीवस्तु न सन्निहितो न च स्वशब्देनोपात्त इति वेषम्यम् ॥ १॥

### विवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥ २ ॥

वकुमिष्टा विवक्षिताः । यद्यप्यपौरुषेये वेदे वक्तु-रभावान्नेच्छार्थः संभवति तथाप्युपादानेन फ-लेनोपचर्यते । लोके हि यच्छब्दाभिहितमुपादेयं

ते सदनं रुणोमि" इति संस्कारार्थसदनस्य निराकाङ्कस्यापि तिसम् सीदेति साकाङ्कतच्छव्देन परामर्शदर्शनादित्यह ॥ अत्रोच्यत इति ॥ स्योनं पात्रं ते पुरोडाशस्येति श्रुत्यर्थः । जीवोऽिप लिङ्कात् सन्नि-हित इत्यत आह ॥ जीवस्त्विति ॥ इदं लिङ्कद्दयं लोकसिद्धं जीवं न सन्निधापयति । दुःखिन उपास्त्ययोग्यत्वात् फलाभावाच्च, अतो विश्वजिन्यायेन सर्वाभिरुषितमानन्दरूपं ब्रह्मैवोपासनाकियानुब-न्धीति भावः, किश्च ब्रह्मपदश्चत्या लिङ्कवाध इत्याह ॥ न चेति ॥ अन्यतराकाङ्कानुगृहीतं फलवत् प्रकर्रणं विफललिङ्काद्दलीय इति स-मुदायार्थः॥ १ ॥ वस्तुनो विषक्षायाः फलमुपादानं स्वीकारः स च प्रकृतेषु गुणेष्वस्तीति विवक्षोपचार इत्याह॥तथाप्युपादानेनेति ॥ न

भवति तद्विवक्षितमित्युच्यते,यदनुपादेयं तद-विवक्षितमिति,तद्वद्वेदेऽप्युपादेयव्वेनाभिहितं वि-वक्षितं भवतीतरदविवक्षितं। उपादानानुपादा-ने तु वेदवाक्यतात्पर्यातात्पर्याभ्यामवगम्येते । तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासनायामुपादेय-व्वेनोपदिष्ठाः सत्यसङ्कल्पप्रभृतयः ते परस्मिन् ब्रह्मण्युपपद्यन्ते। सत्यसङ्कल्पत्वं हि सृष्टिस्थि-तिसंहारेष्वप्रतिबन्धशक्तित्वात् परमात्मन एवा-वकल्पते।परमात्मगुणत्वेन च "य आत्माऽपह-तपाप्मा'' इत्यत्र "सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः'' इति श्रुतं "आकाशात्मा'' इत्यादिनाऽऽकाशव-दात्मारुयेत्यर्थः । सर्वगतत्वादिभिर्धर्मैः संभव-त्याकाशेन साम्यं ब्रह्मणः । "ज्यायान् पृथि-व्याः" इत्यादिना चैतदेव दर्शयति । यदाप्या-काश आत्माऽस्य इति व्याख्यायते तदापि सं-भवति सर्वजगत्कारणस्य सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वमत एव सर्वकर्मेत्यादि।एवमिहो-पास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्मण्युपपद्यन्ते ।

न्विदं त्राह्मिदं त्याज्यमिति धीर्विवक्षाधीना वेदे कुतः स्यादित्यत आहा। उपादानानुपादाने त्विति ॥ तात्पर्यं नाम फलवदर्थप्रतीत्यनुकूलत्वं शब्दधर्मः । उपक्रमादिना तस्य ज्ञानात्तयोरकाम इत्यर्थः ॥ तिदहे-ति ॥ तत् तहमात् तात्पर्यवच्वादित्यर्थः । सर्वात्मत्वे प्रमाणमाह ॥ त-

यत्पुनरुक्तं "मनोमयः प्राणशरीरः" इति जीव-लिङ्कं न तद्रह्मण्युपपद्यत इति, तद्पि ब्रह्मण्युप-पद्यत इति ब्रमः। सर्वात्मत्वाद्धि ब्रह्मणो जीवस-म्बन्धीनि मनोमयत्वादीनि ब्रह्मसम्बन्धीनि भ-वन्ति । तथा च ब्रह्मविषये श्रुतिरुम्ती भवतः "त्वं स्नी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीणों दण्डेन वश्चिसि त्वं जातो भवसि वि-श्वतोमुखः" इति । "सर्वतः पाणिपादं तत्सर्व-तोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमङ्कोके सर्वमा-वृत्य तिष्ठति" इति च । "अप्राणो त्यमनाः शु-भ्रः" इति श्रुतिः शुद्धब्रह्मविषया । इयं तु मनो-मयः प्राणशरीर इति सगुणब्रह्मविषयेति विशे-षः। अतो विवक्षितगुणोपपत्तेः परमेव ब्रह्मेहो-पास्यत्वेनोपदिष्टमिति गम्यते ॥ २ ॥

## अनुपपत्तेस्तु न शारीरः॥ ३॥

पूर्वण सूत्रेण ब्रह्मणि विविक्षितानां गुणानामु-था चेति ॥ जीर्णः स्थविरो यो दण्डेन वञ्चति गच्छिति सोऽपि त्वमेव-यो जातो बालः स त्वमेव सर्वतः सर्वासु दिक्षु श्रुतयः श्रोत्राण्यस्ये-ति सर्वतः श्रुतिमत् सर्वजन्तूनां प्रसिद्धाः पाण्यादयस्तस्येति सर्वात्म-त्वोक्तिः ॥ २ ॥ ननु जीवधर्माश्रेद्वह्मणि योज्यन्ते तर्हि ब्रह्मधर्मा एव जीवे किमिति न योज्यन्ते । तत्राह ॥ अनुपपत्तेरिति ॥ सूत्रं व्याचष्टे ॥ पूर्वेणेति ॥ सर्वात्मत्वादिरुक्तन्यायः । कल्पितस्य धर्मा अधिष्ठाने पपित्तरुका, अनेन शारीरे तेषामनुपपित्तरुच्यते । तुशब्दोऽवधारणार्थः । ब्रह्मैवोक्तेन न्यायेनः
मनोमयत्वादिगुणं, न तु शारीरो जीवो मनोमयत्वादिगुणः, "यत्कारणं सत्यसङ्कल्प आकाशात्माऽवाक्यःनाद्ररो ज्यायान् पृथिव्याः" इत्येवञ्जातीयका गुणान शारीरे आञ्जस्येनोपपद्यंनतेशारीर इति शरीरे भव इत्यर्थः । नन्वीश्वरोऽपि शरीरे भवति । सत्यं। शरीरे भवति न तु शरीर एव भवति । "ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षादाकाशवत् सर्वगतश्चनित्यः" इति च
व्यापित्वश्चवणात् । जीवस्तु शरीर एव भवति ।
तस्य भोगाधिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत्त्यभावात् इ॥

# कर्मकर्तृव्यपदेशाच ॥ ४॥

इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, य-स्मात् कर्मकर्तृव्यपदेशो भवति "एतिमतः प्रे-त्याभिसंभविताऽस्मि" इति । एतिमति प्रकृतं

सम्बध्यन्ते, न अधिष्ठानधर्माः कल्पित इति भावः,वागेव वाकः सोऽ-स्यास्तीति वाकी न वाकी अवाकी अनिन्द्रिय इत्यर्थः। कुत्राप्यादरः कामोऽस्य नास्तीत्यनादरः नित्यतृष्त इत्यर्थः। ज्यायस्त्वायनुपपत्तौ शरीर इति परिच्छेदो हेतुः सूत्रोकः। स तु जीवस्यैव नेश्वरस्येत्याह॥ स-त्यमित्यादिना॥ ३॥ प्रापकत्वेन व्यपदिशतीति सम्बन्धः। कर्म- मनोमयत्वादिगुणमुपास्यमात्मानं कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति । अभिसंभवितास्मीति शारीरमुपासकं कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन । अभिसं-भवितास्मीति प्राप्तास्मीत्यर्थः । न च सत्यां गतावेकस्य कर्मकर्तृव्यपदेशो युक्तः, तथोपा-स्योपासकभावोऽपि भेदाधिष्ठान एव, तस्मा-दपिन शारीरो मनोमयत्वादिविशिष्टः ॥ ४ ॥

#### शब्दविशेषात् ॥ ५॥

इतश्च शारीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मा-च्छब्दविशेषो भवति समानप्रकरणे श्रुत्यन्तरे "यथा त्रीहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाक-तण्डुलो वैवमयमन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मयः" इति शारीरस्यात्मनो यः शब्दोऽभिधायकः स-सम्यन्तोऽन्तरात्मन्निति। तस्माद्विशिष्टोऽण्यः प्र-थमान्तः पुरुषशब्दो मनोमयत्वादिविशिष्टस्या-त्मनोऽभिधायकः, तस्मात्तयोर्भेदोऽधिगम्यते॥५

### स्मृतेश्च ॥ ६ ॥

स्मृतिश्चशारीरपरमात्मनोर्भेद् दर्शयति "ईश्च-कर्तृव्यपदेशपदस्यार्थान्तरमाह ॥ तथापास्मेति ॥ ४ ॥ एकार्थत्वं प्रकरणस्य समानत्वं । अन्तरात्मिति विभक्तिरोपश्छान्दसः शब्द-योर्विशेषो विभक्तिभेदः । तस्मात्तदर्थयोर्भेद इति सूत्रार्थः॥ ५ ॥ स्मृ-

रः सर्वभूतानां इद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माययाः इत्याद्या। अत्राह । कः पुनरयं शारीरो नाम परमात्मनोऽ-न्यो यः प्रतिषिध्यते, "अनुपपत्तेस्तु न शारीरः" इत्यादिना । श्रुतिस्तु "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोतां ३ इत्येवञ्जातीयका पर-मास्मनोऽन्यमात्मानं वारयति।तथा स्मृतिरपि "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत'' इत्ये-वञ्जायीयकेति।अत्रोच्यते । सत्यमेवैंतत् पर एवात्मा देहेन्द्रियमनोबुद्युपाधिभिः परिच्छि-द्यमानो बालैः शारीर इत्युपचर्यते । यथा घट-करकाद्युपाधिवशादपरिच्छिन्नमपि नभः परि-छिन्नवद्वभासते तद्दत्।तद्पेक्षया च कर्मत्वक-र्त्ववादिभेद्व्यवहारो न विरुध्यते प्राक् "तत्त्व-मसि" इत्यात्मेकत्वोपदेशग्रहणात्। ग्रहीते त्वा-त्मेकत्वे बन्धमोक्षादिसर्वव्यवहारपरिसमाप्ति-रेव स्यात्॥ ६॥

तौ हृदिस्थस्य जीवाद्भेदोक्तेरत्रापि हृदिस्थो मनोमय ईश्वर इत्याह ॥ स्मृतेश्वेति ॥ भूतानि जीवान् यन्त्रं शरीरं । अत्र सूत्रकृता सत्य-भेद उक इति भ्रान्तिनिरासापेंक्षेत्यधिकरणे निरस्तमपि चोयमुद्धा-व्य निरस्यति ॥ अत्राहेत्यादिना ॥ त्वदुक्तशेत्या वस्तुत एकत्वमेव भेदस्तु कल्पितः, सूत्रेष्वनूयत इत्याह ॥ सत्यमिति ॥ ६ ॥ अर्भ-

## अर्भकोकस्त्वात्तद्वयपदेशाच्च नेति चे-न्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च॥७॥

अर्भकमल्पमोको नीडं एष मे आत्मान्तईदय-मितिपरिच्छिन्नायतनत्वात्।स्वशब्देन चाणीया-न्त्रीहेर्वा यवाहेत्यणीयस्त्वव्यपदेशात्,शारीर ए-वारायमात्रो जीव इहोपदिश्यते न सर्वगतः घर-मात्मेति यदुक्तं तत् परिहर्तव्यं, अत्रोच्यते।नायं दोपः । न तावत् परिच्छिन्नदेशस्य सर्वगतत्व-व्यपदेशः कथमप्यूपपद्यते, सर्वगतस्य तु सर्व-देशेषु विद्यमानत्वात् परिच्छिन्नदेशव्यपदेशेऽ-पि कयाचिद्पेक्षया संभवति, यथा समस्तवसु-धाधिपतिरपि हि सन्नयोध्याधिपतिरिति व्यप-दिश्यते।कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सन्नीश्वरो-ऽर्भकोका अणीयांश्च व्यपदिश्यत इति। निचा-य्यत्वादेवमिति ब्रूमः । स एवमणीयस्त्वादिगुण-

कमोको यस्य सोऽर्भकौकाः तस्य भावस्तः तस्मादाधिकमल्पत्वं अणीयानित्यल्पत्ववाचकशब्देनापि श्रुतिमित्याह ॥ स्वज्ञाब्देनिति ॥ नायं दोष इत्युक्तं विवृणोति ॥ न तावदिति ॥ कथमपि ब्रह्मभावा-पेक्षयाऽपीत्यर्थः । परिच्छेदत्यागं विनौ ब्रह्मत्वासम्भवात् तन्यागे च ब्रह्मण एवोपास्यत्वमायातीति भावः । विभोः परिच्छेदोक्तौ दृष्टान्त-माह ॥ यथा समस्तेति ॥ सर्वेश्वरस्यायोध्यायां स्थित्यपेक्षापरिच्छेदो-

गणोपेत ईश्वरस्तत्र हृद्यपुण्डरीके निचाय्यो द्र-एठ्य उपदिश्यते, यथा शाल्यामे हिरस्तत्रास्यः बुद्धिविज्ञानं याहकम्।सर्वगतोऽपीश्वरस्तत्रोपा-स्यमानः प्रंसीदिति। व्योमवञ्चेतद् द्रष्टव्यम्।य-था सर्वगतमपि सद् व्योम सूचीपाशाद्यपेक्षया-ऽर्भकौकोऽणीयश्च व्यपदिश्यते, एवं ब्रह्मापि। तदेवं निचाय्यत्वापेक्षं ब्रह्मणोऽर्भकौकस्त्वमणी-यस्त्वं च न पारमार्थिकम्। तत्र यदाशङ्क्यते ह्-द्यायतनत्वाद् ब्रह्मणो हृद्यायतनानां च प्रति-शरीरं भिन्नत्वाद् भिन्नायतनानां च शुकादीना-मनेकत्वसावयवत्वाऽनित्यत्वादिदोपदर्शनाइह्म णोऽपि तत्प्रसङ्ग इति तदिप प्रिहतं भवति॥७

### सम्भोगपाप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्॥८॥

व्योमवत् सर्वगतस्य ब्रह्मणः सर्वप्राणिहृदय-सम्बन्धाचिद्रूपतया च शारीराद्विशिष्टत्वात् सु-

क्तिवदल्पहृदि ध्येयत्वेन तथेकिरित्यर्थः। ननु किमिति हृदयमेव प्राये-णोच्यते तत्राह ॥ तत्रेति ॥ हृदये परमात्मनो बुद्धिवृत्तिर्याहिका भव-ति । अत ईश्वराभिव्यक्तिरथानत्वात्तदुक्तिरित्यर्थः। व्योमदृष्टान्तासि-ना शङ्कालताऽपि काचित् छिनेत्याह ॥ तत्र यदाशङ्कात इत्यादि-ना ॥ भिन्नायतनत्वेऽपि व्योम्नः सत्यभेदायभावादिति भावः॥ ७ ॥ ब्रह्मणो हार्दत्वेऽनिष्टसंभोगापनेजीव एव हार्द उपास्य इति शङ्कां व्याचष्टे॥ व्योमवदिति ॥ ब्रह्म भोकृ स्यात् हार्दत्वे सति चेतनत्वा-

खदुःखादिसंभोगोऽप्यविशिष्टः प्रसज्येत । एक-त्वाज्ञ।न हिपरस्मादात्मने।ऽन्यः कश्चिदात्मा सं-सारीविद्यते"नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः"इत्यादि-श्रुतिभ्यः।तस्मात् परस्येवसंसारसम्भोगप्राप्ति-रिति चेत्।न। वैशेष्यात्।न तावत् सर्वप्राणिहृद-यसम्बन्धाच्छारीसद्भद्रह्मणः सम्भोगत्रसङ्गो वैशे-ष्याताविशेषोहि भवति शारीरपरमेश्वरयोः।एकः कर्ता भोक्ता धर्माधर्मसाधनः सुखदुःखादिमांश्च, एकस्तद्विपरीतोऽपहतपाप्मत्वादिगुणः । एत-स्मादनयोर्विशेषादेकस्य भोगो नेतरस्य। यदि च सन्निधानमात्रेण वस्तुशक्तिमनाश्रित्य कार्य-सम्बन्धोऽभ्यूपगम्येत आकाशादीनामपि दाहा-दिप्रसङ्गः। सर्वगतानेकात्मवादिनामपि समावे-तो चोद्यपरिहारो । यदप्येकत्वाद्रह्मण आत्मा-न्तराभावात् शारीरस्य भोगेन ब्रह्मणो भोगप्र-सङ्ग इति, अत्र वदामः इदं तावदेवानां त्रियः त्र-

जीवाभिन्नत्वाच जीववदित्युक्तं निरस्यति॥ न वैशेष्यादिति॥ धर्मा-धर्मवच्चमुपाधिरित्यर्थः अयमेव विशेषो वैशेष्यं स्वार्थं प्यञ् प्रत्ययः वि-शेषस्यातिशयार्थो वा धर्मादेः स्वाश्रये फल्हेतुत्वमतिशयः, तस्मादि-ति सूत्रार्थः । किं च विभवो बहव आत्मान इति वादिनामेकस्मिन् दे-हे सर्वात्मनां भोकृत्वप्रसङ्गः स्वकर्मार्जित एव देहे भोग इतिपरिहारश्च तुस्य इति न वयं पर्यनुयोज्या इत्याह॥ सर्वगतेति ॥ वस्तुतस्त्रेषामेव

ष्टव्यः कथमयं त्वया आत्मान्तराभावोऽध्यव-सित इति।तत्त्वमस्यहं ब्रह्मास्मि नान्योऽतोऽ-स्ति विज्ञातेत्यादि शास्त्रभ्य इति चेत्, यथाशा-स्रं तर्हि शास्त्रीयोऽर्थः प्रतिपत्तव्यो न तत्रार्धजर-्तीयं लभ्यम्।शास्त्रं च तत्त्वमसीत्यपहतपाप्म-व्वादिविशेषणं ब्रह्म शारीरस्यात्मत्वेनोपदिशत्। शारीरस्यैव तावदुपभोकृत्वं वारयति । कृतस्त-दुपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः। अथायही-तं शारीरस्य ब्रह्मणैकत्वं तदा मिथ्याज्ञाननिमि-त्तः शारीरस्योपभोगो न तेन परमार्थरूपस्य ब्रह्मणः संस्पर्शः। न हि बाछैस्तलमिलनतादि-भिव्योंम्नि विकल्प्यमाने तल्जमलिनतादिविशि-ष्टमेव परमार्थतो व्योम भवति।तदाह "न वै-

भोगसाङ्कर्यमित्यये वक्ष्यते । ब्रह्मणो जीवाभिन्नत्वं श्रुत्या निश्चित्य ते-न भोकृत्वानुमाने उपजीव्यश्चितिबाधमाह ॥ यथाशास्त्रमिति॥अ-र्धं मुखमात्रं जरत्या वृद्धायाः कामयते नाङ्गानीति सोऽयमर्धजरती-यन्यायः स चात्र न युक्तः । न ह्यभेदमङ्गीकृत्याभोकृत्वं त्यकुं युक्तं श्रुत्यैवाभेदिसिद्ध्यर्थं भोकृत्ववारणादित्याह॥शास्त्रं चेति ॥ नन्वेकत्वं मया श्रुत्या न गृहीतं येनोपजीव्यश्चत्या बाधःस्यात् । किन्तु त्वदुक्त्या गृहीतिमित्याशङ्कत्य विम्बप्रतिविम्बयोः किल्पतभेदेन भ्रोकृत्वाभोकृ-त्वव्यवस्थोपपत्तेरप्रयोजको हेतुरित्याह ॥ अथ गृहीतिमित्यादिना ॥ किल्पतासङ्गित्वमधिष्ठानस्य वैशेष्यमित्यस्मिचर्येऽपि सूत्रं पातयित ॥ तदाहोति ॥ ब्रह्मणो हार्दत्वे बाधकाभावाच्छाण्डिल्यविवावाक्यं शेष्यात्" इति। नैकत्वेऽपि शारीरस्योपभोगेन

श्रेष्यात् । विशेषो हि

भवति मिथ्याज्ञानसम्यग्ज्ञानयोः। मिथ्याज्ञा
नकल्पित उपभोगः, सम्यग्ज्ञानदृष्टमेकत्वम्। न

च मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोगेन सम्यग्ज्ञा
नदृष्टं वस्तु संस्पृश्यते। तस्मान्नोपभोगगन्धोऽपि

शक्य ईश्वरस्य कल्पयितुम्॥ ८॥

#### अत्ता चराचरग्रहणात्॥ ९॥

कठवछीषु पठ्यते "यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भव-त ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः" इति । अत्र कश्चिदोदनोपसेचनसूचितोऽ-ता प्रतीयते । तत्र किमग्निरत्ता स्यादुत जीवोऽ-थवा परमात्मेति संशयः,विशेषानवधारणात्, त्र-याणां चाग्निजीवपरमात्मनामस्मिन् ग्रन्थे प्र-

ब्रह्मण्युपास्ये समन्वितमिति सिद्धम्॥ ८ ॥अत्ता चराचरब्रहणात्॥ यस्य ब्रह्मक्षत्रादिजगदोदनो मृत्युः सर्वप्राणिमारकोऽपि यस्योपसेच-नमोदनसंस्कारकघृतप्रायः सोऽत्ता यत्र शुद्धे चिन्मात्रेऽभेदकल्पनया वर्तते तच्छुद्धं ब्रह्म इत्था इत्थं ईश्वरस्याप्यथिष्ठानभूतं को वेद, चि-तशुद्ध्यायुपायं विना कोऽपि न जानातित्यर्थः संशयबीजमाह ॥ विशेषेति ॥ स त्वमित्रं प्रबूहीत्यग्नेः येयं प्रेते विचिकित्सेति जीवस्य अन्यत्र धर्मादिति ब्रह्मणः प्रश्नः। लोकादिमित्रं तमुवाचेत्यग्नेः, हन्त त इदं प्रवक्ष्यामीतितरयोः प्रतिवचनमुपलभ्यत इत्यर्थः । पूर्वत्र ब्रह्मणो

श्रोपन्यासोपलब्धेः। किं तावत्त्राप्तं? अग्निरत्ते-ति। कुतः। "अग्निरन्नादः" इति श्रुतिप्रसिद्धि-भ्याम् । जीवो वाऽत्ता स्यात् "तयोरन्यः पिष्पस्ठं स्वाहति" इति दर्शनात्। न परमात्मा "अनश्न-न्नन्यो अभिचाकशीति" इति दर्शनादित्येवं प्राप्ते ब्रूमः, अत्तात्र परमात्मा भवितुमर्हति । कृतः। चराचरग्रहणात् । चराचरं हि स्थावरजङ्गमं मृत्यूपसेचनमिहाद्यत्वेन प्रतीयते । तादृशस्य चाद्यस्य न परमात्मनोऽन्यः काव्स्न्येनाता स-म्भवति परमात्मा तु विकारजातं संहरन् सर्वम-तीत्युपपद्यते। नन्विह चराचरग्रहणं नोपलभ्य-ते, तत् कथं सिद्धवच्चराचरयहणं हेतुत्वेनोपादी-यते । नेष दोषः । मृत्यूपसेचनत्वेन सर्वस्य प्रा-णिनिकायस्य प्रतीयमानत्वाद् ब्रह्मक्षत्रयोश्च त्राधान्यात् प्रदर्शनार्थत्वोपपत्तेः । यतु परमात्म-

भोकृत्वं नास्तीत्युक्तं तदुपजीव्य पूर्वपक्षयति ॥ ॥ किं तावदिति ॥ अग्निप्रकरणमतीतमित्यरुचेराह ॥ जीवो वेति ॥ पूर्वपक्षे जीवोपास्ति-सिद्धान्ते निर्विशेषब्रह्मज्ञानमिति फल्भेदः । ओदनशब्दो भोग्यवा-चीति पूर्वपक्षः, सिद्धान्तस्तु ब्रह्मक्षत्रशब्दैरुपस्थापितकार्यमात्रे गौण ओदनशब्दः । गुणश्रात्र मृत्यूपसेचनपदेन सन्निधापितं प्रसिद्धौदनगतं विनाश्यत्वं गृह्मते गौणशब्दस्य सन्तिहितगुणग्राहित्वात् । तथाच सर्व-स्य विनाश्यत्वेन भानाञ्चिङ्गादी यरोऽ त्तेत्याह॥ नेष दोष इति ॥ तस्य

नोऽपि नातृत्वं सम्भवति " अनश्रव्नन्यो अभि-चाकशीति" इति दर्शनादिति अत्रोच्यते, कर्मफ-लभोगस्य प्रतिषेधकमेतद्दर्शनं तस्य सन्निहित-त्वात् न विकारसंहारस्य प्रतिषेधकं, सर्ववेदा-न्तेषु सृष्टिस्थितिसंहारकारणत्वेन ब्रह्मणः प्र-सिद्धत्वात्, तस्मात् परमात्मेवेहात्ता भवितुम-हिति॥ ९॥

### प्रकरणाच ॥ १०॥

इतश्च परमात्मैवेहात्ता भवितुमहीते यत् का-रणं प्रकरणिमदं परमात्मनः "न जायते स्त्रियते वा विपश्चित् " इत्यादि । प्रकृतग्रहणं च न्याय्यं। "क इत्था वेद यत्र सः" इति च दुर्विज्ञानत्वं पर-मात्मलिङ्गम् ॥ १०॥

# गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तद्दर्गनात् ११

#### कठवङ्घीष्वेव प्रस्त्रते।

सिन्निहितत्वादिति पिष्पलं स्वाइनीति भोगस्य पूर्वोक्तत्वादित्यर्थः।
॥९॥१०॥अनृवाक्यानन्तरवाक्यस्यापि होयात्मिनि समन्वयमाइ॥ गुहामिति॥ ऋतमवश्यन्भावि कर्मफलं पिबन्तौ भुआनौ सुकृतस्य कर्मणो लोके कार्ये देहे परस्य ब्रह्मणोऽधं स्थानमर्हतीति परार्ध्यं हृदयं
परमं श्रेष्ठं तस्मिन् या गुहा नभोरूपा बुद्धिरूपा वा तां प्रविश्य स्थितौ
छायातपवत् मिथोविरुद्धौ तौ च ब्रह्मविदः कर्मिणश्च वदन्ति। ति-

"ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्ठौ प-रमे परार्थो। छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चा-ययो ये च त्रिणाचिकेताः"॥

इति। तत्र संशयः। किमिह बुद्धिजीवौ नि-दिशो, उत जीवपरमात्मानाविति। यदि बुद्धिजी-वौ ततो बुद्धिप्रधानात् कार्यकरणसंघाताद् वि-लक्षणो जीवः प्रतिपादितो भवति, तदपीह प्र-तिपाद्यितव्यम्। "येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्ये-ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। एतद्धियामनुशि-ष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः "इति पृष्टत्वा-त्। अथ जीवपरमात्म्नो, ततो जीवाद्विलक्षणः परमात्मा प्रतिपादितो भवति, तदपीह प्रतिपा-द्यितव्यम्। "अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रा-स्मात् कृताकृतादन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत् प-श्यसि तद्वद" इति पृष्टत्वात्। अत्राह आक्षेत्रा

नाचिकेतोऽग्निश्चितो यैस्ते त्रिणाचिकेताः तेऽपि वदन्तीत्यर्थः । ना-चिकेतवाक्यानामध्ययनं तदर्थज्ञानं तदनुष्ठानं चेति त्रित्वं बोध्यम् बु-द्ध्यवच्छिन्नजीवस्य परमात्मनश्च प्रकतत्वात् । संशयमाह ॥ तन्नेति॥ पूर्वोत्तरपक्षयोः फलं स्वयमेवाह ॥ यदीत्यादीना ॥ तद्गपि जीवस्य बुद्धिवैलक्षण्यमपीत्यर्थः । मनुष्ये प्रते मृते सित येयं विचिकित्सा सं-शयः परलोकभोकाऽस्तीत्येक नास्तीत्यन्ये, अतत्वयोपदिष्टोऽहमेत-दात्मतःचं जानीयामित्यर्थः ॥ तद्गोति ॥ परमात्मस्वरूपमपीत्य-

उभावप्येतौ पक्षौ न संभवतः। करमात्। ऋत-पानं कर्मफलोपभोगः सुकृतस्य लोक इति लि-ङ्गात्। तच्च चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य सम्भवति नाचे-तनाया बुद्धेः। पिबन्ताविति च द्विवचनेन द्वयोः पानं दर्शयति श्रुतिः। अतो बुद्धिक्षेत्रज्ञपक्षस्ता-वन्न सम्भवति । अत एव क्षेत्रज्ञपरमात्मपक्षो-ऽपि न सम्भवति चेतनेऽपि परमात्मनि ऋतपा-नासम्भवात् । "अनश्मन्नन्यो अभिचाकशीति" इति मन्त्रवर्णादिति । अत्रोच्यते । नेष दोषः। छ-त्रिणो गच्छन्तीत्येकेनापि छत्रिणा बहूनां छत्रि-त्वोपचारदर्शनात्, एवमेकेनापि पिबता हो पिब-न्तावुच्येयातां।यद्वा जीवस्तावत् पिवति,ईश्वर-स्तुपाययतिपाययन्नपिपिबतीत्युच्यते।पाचिय-तर्यपि पकृत्वप्रसिद्धिदर्शनात्। बुद्धिक्षेत्रज्ञपरिय-

र्थः उभयोभोंकृत्वायोगेन संशयमाक्षिपति ॥ अत्राहेति ॥ छत्रिप-देन गन्तार इव पिबत्पदेनाजहञ्जक्षणया प्रविष्टावुच्येते इत्याह ॥ अ-त्रोज्यत इति ॥ पानकर्तृवाचिपदेन पानानुकूलौ वा लक्ष्यावित्याह ॥ यद्वेति ॥ नियतपूर्वभाविकतिमन्त्वरूपमनुकूठत्वं कर्तृकारयित्रोः साधारणं यः कारयति स करोत्येवेति न्यायादिति भावः अत्र प्रक-तिर्मुख्यार्था प्रत्यये लक्षणामिश्राऽस्तु कृतिः प्रत्ययार्थो मुख्यः प्रक्र-त्या त्वजहञ्जक्षणया पायनं रुक्ष्यमित्याहुः । पूर्वपक्षे पिवन्ताविति क-र्तृवाचिशतृप्रत्ययेन बुद्धिजीवसाधारणं कारकत्वं लक्ष्यमित्याह ॥ बु-

होऽपि सम्भवति करणे कर्तृत्वोपचारात्,एधांसि पचन्तीति प्रयोगदर्शनात्। न चाध्यात्माधिकारे-ऽन्यो कोचिद्दावृतं पिबन्तो सम्भवतः,तस्माहु-द्धिजीवेो स्यातां जीवपरमाव्मानो वेति संशयः। किं तावब्प्राप्तं बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति। कुतः। गृहां प्र-विष्टाविति विशेषणात् । यदि शरीरं गुहा यदि वा इदयमुभयथापि बुद्धिक्षेत्रज्ञो गुहां प्रविष्टावु-पपद्येते। न च सित सम्भवे सर्वगतस्य ब्रह्मणोः विशिष्टदेशव्वं युक्तं कल्पयितुं।"सुकृतस्य टोंक" इति च कर्मगोचरानतिक्रमं दर्शयति। परमात्मा तु न सुकृतस्य दुष्कृतस्य वा गोचरे वर्तते। "न कर्मणा वर्धते नो कनीयान् "इति श्रुतेः। छाया-तपाविति च चेतनाचेतनयोर्निर्देश उपपद्यते छायातपवत् परस्परस्य विलक्षणत्वात्। तस्मा-हुद्धिक्षेत्रज्ञाविहोच्येयातामित्येवं प्राप्ते ब्रूमः ।

द्भीति ॥ एधांसि काष्टानि पचन्तीत्याख्यातेन कारकत्वं रुक्ष्यं प्र-कृतिस्तु मुख्यैवेति भावः । मुख्यपातारौ प्रसिद्धपक्षिणौ त्राह्मावित्यत आह ॥ नचेति ॥ ब्रह्मक्षत्रपदस्य सन्तिहितमृत्युपदादनित्यवस्तुपर-त्ववदिहापि पिबत्पदस्य सन्तिहितगुहापदाहुद्धिजीवपरतेति ह-ष्टान्तेन पूर्वपक्षयति ॥ किं तार्वीदिति ॥ गोचरं फलं । एकस्मिन् जा-तिमति क्लप्ते सजातीयमेव द्वितीयं याह्यम् । व्यक्तिमात्रयहे लाघवात् न विजातीयं जातिव्यक्त्युभयकल्पनागौरवात् । न चास्तु कारकत्वेन

विज्ञानात्मपरमात्मानाविहोच्येयाताम्।कस्मा-त्। आत्मानौ हि तौ उभावपि चेतनौ समान-स्वभावौ, सङ्ग्वाश्रवणे च समानस्वभावेष्वेव लोके प्रतीतिर्दृश्यते, अस्य गोर्द्वितीयोऽन्वेष्टव्य इति ह्युक्ते गौरेव द्वितीयोऽन्विष्यते नाश्वः पुरु-षो वा, तदिह ऋतपानेन लिङ्गेन निश्चिते विज्ञा-नात्मनि द्वितीयान्वेषणायां समानस्वभावश्चेत-नः परमात्मैव प्रतीयते। ननूक्तं गुहाहितत्वदर्श-नान्न परमात्मा प्रत्येतव्य इति । गुहाहितत्व-दर्शनादेव परमात्मा प्रत्येतव्य इति वदामः । गुहाहितत्वं तु श्रुतिरुम्रतिष्वसकृत् परमात्मन एव दृश्यते। "गुहाहितं गह्नरेष्ठं पुराणं", "यो वे-द निहितं गुहायां परमे व्योमन् ", "आत्मानम-न्विच्छ गुहां प्रविष्टं" इत्याद्यासु। सर्वगतस्या-पि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थो देशविशेषोपदेशो न वि-रुध्यत इत्येतदृप्युक्तमेव । सुकृतलोकवर्तित्वं तु छत्रित्ववदेकस्मिन्नपि वर्तमानमुभयोरविरुद्धम्।

सजातीया बुद्धिरेव जीवस्य द्वितीयेति वाच्यं, चेतनत्वस्य जीवस्वभा-वस्य कारकत्वादन्तरङ्गत्वात् । तथा च लोके द्वितीयस्यान्तरङ्गजाति-मन्बदर्शनाजीवस्य हितीयश्रेतन एवेति सूत्रार्थमाह ॥ सङ्क्याश्रवणे चेति ॥ गुहायां बुद्धौ स्थितं गह्नरे अनेकानर्थसङ्कुले देहे स्थितं पुरा-णमनादिपुरुषं विदित्वा हर्षशोकौ जहाति परमश्रेष्ठे व्योमन् हार्दा-

छायातपावित्यप्यविरुद्धम् । छायातपवत् पर-स्परिवलक्षणत्वात् संसारित्वासंसारित्वयोः । अविद्याकृतत्वात् संसारित्वस्य पारमार्थिकत्वा-च्चासंसारित्वस्यं, तस्माद्विज्ञानात्मप्रमात्मानौ गुहां प्रविष्ठौ ग्रत्येते ॥ ११ ॥ कुतश्च विज्ञानात्मपरमात्मानौ ग्रत्येते ।

#### विशेषणाच॥ १२॥

विशेषणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव स-म्भवति "आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु" इत्यादिना परेण यन्थेन रथिरथादिरूपक-कल्पनया विज्ञानात्मानं रथिनं संसारमोक्षयो-र्गन्तारं कल्पयति।" सोऽध्वनः पारमाप्नोति तं-द्विष्णोःपरमं पदम्" इति परमात्मानं गन्तव्यं क-लपयति। तथा "तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहि-

काशे या गुहा बुद्धिः तस्यां निहितं ब्रह्म यो वद सोऽश्रुते सर्वान् का-मानित्यन्वयः, अन्विच्छ विचारयेत्यर्थः॥ ११॥ विशेषणं गन्तृगन्त-व्यत्वादिकं लिङ्गमाह॥ विशेषणाचिति॥ स जीवोऽध्वनः संसार-मार्गस्य परमं पारं किं तत्, विष्णोर्व्यापनशीलस्य परमात्मनः पदं स्वरूपमाप्नोतीत्यर्थः। दुर्दशें दुर्ज्ञानं तत्र हेतुर्गृढमायावृत्तं मायानुप्र-विष्टं पश्चाद् गृहानिहितं गृहाद्द्यारा गह्नरेष्ठं, एवं बहिरागतमात्मानम-ध्यात्मयोगः स्थूलसूक्ष्मकारणदेहलयक्रमेण प्रत्यगात्मिन चित्तसमा-धानं तेनािषगमो महावाक्यजा वृत्तिः तथा विदित्वेत्यर्थः। ऋतपान-

तं गह्नरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन दे-वं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति" इति पूर्वस्मि-न्नपि ग्रन्थे मन्तृमन्तव्यत्वेनेतावेव विशेषितौ । प्रकरणं चेदं सरमात्मनः । ब्रह्मविदो वदन्तीति च वक्तविशेषोपादानं परमात्मपरिग्रहे घटते, त-स्मादिह जीवपरमात्मानावुच्येयाताम्। एष एव न्यायो "द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया" इत्येव-मादिष्वपि । तत्रापि त्यध्यात्माधिकारान्न प्रा-कृतौ सुपर्णावुच्येते " तयोरन्यः पिप्पछं स्वा-द्वति " इति अदनिछङ्गाद्विज्ञानात्मा भवति । "अनश्चन्नन्योअभिचाकशीति''इत्यनशनचेतन-त्वाभ्यां परमात्मा। अनन्तरे च मन्त्रे तावेव द्रष्टु-द्रष्टव्यभावेन विशिनष्टि "समाने रुक्षे पुरुषो नि-मय्रोऽनीशया शोचित मुख्यमानः। जुष्टं यदा प-

मन्त्रे जीवानुवादेन वाक्यार्थज्ञानाय तत्पदार्थी ब्रह्म प्रतिपायत इति उपसंहरति ॥ तस्मादिहेति ॥ उक्तन्यायमतिदिशति ॥ एष इति ॥ द्दा हो छान्दसो द्विचनस्याकारः । सुपर्णाविव सहैव युज्येते नियम्य-नियामकभावेनेति सयुजौ । सखायौ चेतनत्वेन तुल्यस्वभावौ समान-मेकं वृक्षं छेदन्योग्यं शरीरमाश्रित्य स्थितावित्यर्थः । गुहां प्रविष्टा-विति यावत् । एतावात्मानौ । तिङ्कङ्गदर्शनादित्याह॥ तयोरन्य इति॥ विशेषणाचेत्याह॥अनन्तरे चेति॥ अनीशया स्वस्येश्वरत्वाप्रतीत्या दे-हिनिमग्नः पुरुषो जीवःशोचित । निमग्नपदार्थमाह ॥ मुह्यमान इति ॥ श्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः" इति। अपर आह। द्वासुपर्णेति। नेयम्ग्रस्याधि-करणस्य सिद्धान्तं भजते पेङ्गिरहस्यब्राह्मणेना-न्यथाव्याख्यात्वात्। तयोरन्यः पिष्पछंस्वाह्व-तीति सत्त्वम्। अनश्चन्नन्यो अभिचाकशीतीत्य-नश्नन्नन्योऽभिपश्यति ज्ञस्तावेतो सत्त्वक्षेत्रज्ञा-विति, सत्त्वशब्दो जीवः क्षेत्रज्ञशब्दः परमात्मेति ययुच्येत, तन्न । सत्त्वक्षेत्रज्ञशब्दः परमात्मेति ययुच्येत, तन्न । सत्त्वक्षेत्रज्ञशब्दयोरन्तः करण-शारीरपरतया प्रसिद्धत्वात् तत्रैव च व्याख्यात-त्वात्। "तदेतत् सत्त्वं येन स्वन्नं पश्यत्यथ योऽयं

नरोऽहमिति भ्रान्त इत्यर्थः। जुष्टं ध्यानादिना सेवितं यदाध्यानपिर-पाकदशायामीशमन्यं विशिष्टरूपिद्रिन्तं शोधितचिन्मात्रं प्रत्यक्टेन पश्यित तदाऽस्य महिमानं स्वरूपमेति प्राप्नोतीव ततो वीतशोको भवतीत्यर्थः। द्वा सुपर्णेति वाक्यं जीवेश्वरपरिमिति कत्वा चिन्तितम्। अधुना कतां चिन्तामुद्धाटयित ॥ अपर इति ॥ अन्यथा बुद्धिविल-क्षणत्वं पदलक्ष्यपरत्वेनेत्यर्थः। सच्वं बुद्धिरिति शङ्कृते ॥ सत्त्वशब्द इति ॥ बुद्धिजीवौ चेत् पूर्वपक्षार्थः स्यादित्यत आह ॥ नापीति ॥ पूर्वपक्षार्थस्वदा स्याद् ययत्र बुद्धिभिन्नः संसारी प्रतिपायेत, न ह्यत्र संसारी विवक्ष्यते। किन्तु शोधितस्त्वमर्थो ब्रह्मेत्यर्थः। श्रुतिस्मृति-भ्यां चायमर्थो युक्त इति शेषः। तावता मन्त्रव्याख्यामात्रेण। एवमेव जीवस्य ब्रह्मत्वोक्तावेव । न हि जीवो बुद्धिभिन्न इति विवेकमात्रे-णोपसंहारो युक्तः। भेदज्ञानस्य भान्तित्वाद्दैफल्याचेति भावः। अवि-याविदुषि किमपि स्वकार्यं नाध्वंसते न सम्पादयित, ज्ञानाग्निना स्व-

शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञस्तावेती सत्त्वक्षेत्रज्ञी" इति।नाप्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजते।न त्यत्रशारीरः क्षेत्रज्ञः कर्तृत्वभोकृत्वादिसंसार-धर्मेणोपेतो,विवक्ष्यते।कथं तर्हि सर्वसंसारधर्मा-पेतो ब्रह्मस्वभावश्चेतन्यमात्रस्वरूपः"अनश्नन्न-न्यो अभिचाकशीतीत्यनश्चन्नन्योऽभिपश्यतिज्ञः" इति वचनात्। "तत्त्वमसि", "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि" इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्च । तावता च वि-द्योपसंहारदर्शनमेवावकल्प्यते"तावेतोसत्त्वक्षेत्र-ज्ञौ","न हवा एवं विदि किञ्चन रज आध्वंसते" इत्यादि। कथं पुनरस्मिन्पक्षे "तयोरन्यः पि-्ष्पलं स्वाद्व चीति सत्त्वम् ''इत्यचेतने सत्त्वे भो-कृत्ववचनमिति। उच्यते। नेयं श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोकृत्वं वक्ष्यामीति प्रवृता । किं तर्हि चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्याभोकृत्वं ब्रह्मस्वभावतां व-क्ष्यामीति । तदर्थं सुखादिविक्रियावति सत्त्वे - भोकृत्वमध्यारोपयति। इदं हि कर्तृत्वं भोकृत्वं

स्या एव दग्धत्वादित्यर्थः। अविद्या नागच्छतीति वाऽर्थः। जीवस्य ब्रह्मत्वपरिमदं . वाक्यिमिति पक्षे शङ्कते ॥ कथिमिति ॥ बुद्धेर्भीकृ-त्वोक्तावतात्पर्यात् नात्र युक्तिचिन्तया मनः खेदनीयिमत्याह ॥ उच्य-त इति ॥ तदर्थं ब्रह्मत्वबोधनार्थं भोकृत्वमुपाधिमस्तके निक्षिपती-त्यर्थः। वस्तुतो जीवस्याभोकृत्वे भोकृत्वधीः कथिमत्यत आह॥ इदं

सत्त्वक्षेत्रज्ञयोरितरेतरस्वभावाविवेककृतं ल्प्यते, परमार्थतस्तु नान्यतरस्यापि सम्भवति, अचेतनत्वात् सत्त्वस्य, अविक्रियत्वाच क्षेत्रज्ञ-स्य, अविद्याप्रत्युपस्थापितस्वभावत्वाच स-च्वस्य सृतरां न सम्भवति। तथा च श्रुतिः "य-त्र वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत् पश्येत्" इत्या-दिना स्वप्नदृष्टहरूत्यादिञ्यवहारवद्विद्यावि-षय एव कर्तृत्वादिञ्यवहारं दर्शयति। "यत्र त्व-स्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत् " इत्या-दिना च विवेकिनः कर्तृत्वादिञ्यवहारं वारयति १२॥

#### अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥

"य एपोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाचैतद्मतमभयमेतद् ब्रह्मति तद्यद्यप्यस्मि-न् सर्पिवोदकं वा सिश्चति वर्त्मनी एव गच्छ-

हीति ॥ चिनादात्म्येन कल्पिता बुद्धिः सुखादिरूपेण परिणमते बु-द्ध्यविवेकाचिदात्मनः सुखादिरूपवृत्तिव्यक्तचैतन्यवन्वं भोकृत्वं भाती-त्यर्थः । भोकृत्वमाविद्यकं न वस्तुत इत्यत्र मानमाह॥ तथा चेति ॥ यत्राविद्याकाले चैतन्यं भिन्नमिव भवति तदा द्रष्टृत्वादिकं, न वस्तुनि ज्ञात इत्यर्थः । तस्मादृतं पिवन्ताविति वाक्यमेव गुहाधिकरणविषय इति स्थितम् ॥ १२ ॥ अन्तर उपपत्तेः ॥ उपकोसलविद्यावाक्यमु-दाहरति ॥ य इति ॥ तदक्षिस्थानमसङ्गत्वेन न्नह्मणोऽनुरूपं यतो-ऽस्मिन् क्षिप्तं वर्त्मनी पक्ष्मणी एव गच्छतीत्यर्थः । दर्शनस्य लैकिक-

ति'' इत्यादि श्रुयते । तत्र संशयः । किमयं प्रति-·बिम्बात्माऽक्ष्यधिकरणो निर्दिश्यते, अथ विज्ञा-नात्मा, उत देवतात्मेन्द्रियस्याधिष्ठाताऽथवेश्वर इति। किं वावत् प्राप्तं, छायात्मा पुरुषप्रतिरूप इति। कुतः। तस्य दृश्यमानत्वप्रसिद्धेः "य एषो-ऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" इति चत्रसिद्धवदुपदेशा-त्।विज्ञानात्मनो वा अयं निर्देश इति युक्तम्।स हि चक्षुषा रूपं पश्यन् चक्षुषि सन्निहितो भवति, आत्मशब्दश्चास्मिन् पक्षेऽनुकूछो भवति । आ-दित्यपुरुषो वा चक्षुषोऽनुत्रगहकः प्रतीयते "र-श्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः" इति श्रुतेः। अ-मृतत्वादीनां च देवतात्मन्यपि कथञ्चित् सम्भ-वात्, नेश्वरः, स्थानविशेषनिर्देशादित्येवं प्राप्ते ब्रमः । परमेश्वर एवाक्षण्यभ्यन्तरः पुरुष इहो-

त्वशास्त्रीयत्वाभ्यां संशयमाह ॥ तत्रेति ॥ पूर्वत्र पिवन्ताविति प्रथमश्रुतचेतनत्वानुसारेण चरमश्रुता गुहाप्रवेशादयो नीताः, तद्दिहापि
दश्यत इति चाक्षुषत्वानुसारेणामृतत्वादयोध्यानार्थं कल्पितत्वेन नेया
इति दष्टान्तेन पूर्वपक्षयति॥ छायात्मेति ॥ पूर्वपक्षे प्रतिबिम्बोपास्तिः
सिद्धान्ते ब्रह्मोपास्तिरिति फलम् प्रसिद्धवदिति चाक्षुषत्वेनेत्यर्थः ।
सम्भावनामात्रेण पक्षान्तरमाह ॥ विज्ञानात्मन इत्यादिना ॥ मनो ब्रह्मोतिवत्, एतद्वह्मोति इति वाक्यस्येतिपदशिरस्कत्वान्त स्वार्थपरत्विमिति पूर्वपक्षः । मनो ब्रह्मोत्युपासीतेत्यत्र इतिपदस्य प्रत्य-

पदिष्ट इति । कस्मात्। उपपत्तेः। उपपद्यते हि परमेश्यरे गुणजातमिहोपदिश्यमानम्। आत्मत्वं तावन्मुरूयया रुत्त्या परमेश्वर उपपद्यते "स आत्मा तत्त्वमसिं" इति श्रुतेः। अनृतत्वाभयत्वे च तस्मिन्नसकृत् श्रुतो श्रूयेते।तथा परमेश्वरा-नुरूपमेतदक्षिस्थानम्। यथा हि परमेश्वरः सर्व-दोषेरिळिप्तोऽपहतपाप्मादिश्रवणात् तथाक्षि-स्थानं सर्वेळेपरहितमुपदिष्टं "तद्यद्यप्यस्मिन् सर्पिवोंदकं वा सिश्चिति वर्त्मनी एव गच्छितः इति श्रुतेः। संयद्वामत्वादिगुणोपदेशश्च तस्मि-न्नवकल्पते "एतं संयद्वाम इत्याचक्षते"। "एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति । एप उ एव बा-मनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति" इति च। अत उपपत्तेरन्तरः परमेश्वरः ॥ १३॥

यपरत्वात् । इह च ब्रह्मेत्युवाचेत्यन्वयेन इतिपदस्योक्तिसम्बन्धिनो-ऽर्थपरत्वाद्दैषम्यिमिति सिद्धान्तयति ॥ परमेश्वर एवेति ॥ बहुप्र-माणसंवाद्वरतात्पर्यानुयाहक इति न्यायानुगृहीताभ्यामात्मब्रह्मश्रु-तिभ्यां दश्यत्विह्यः बाध्यमित्याह ॥ संयद्वामेति ॥.वामानि कर्म-फठान्येतमक्षिपुरुषमभिलक्ष्य सँयन्ति उत्पयन्ते सर्वफलोदयहेतुरि-त्यर्थः । लोकानां फलदाताप्ययमेवेत्याह ॥ वामनीरिति ॥ नयति फलानि लोकान् प्रापयतीत्यर्थः। भामानि भानानि नयत्ययमित्याह

### स्थानादिव्यपदेशाचा ॥ १४॥

कथं पुनराकाशवत् सर्वगतस्य ब्रह्मणोऽ-क्ष्यलपस्थानमूपपद्यते इति। अत्रोच्यते। अवेदे-षाऽनवक्लिः यद्येतदेवैकं स्थानमस्य निर्दिष्टं भवेत् । सन्ति हि अन्यान्यपि पृथिव्यादीनि स्थानान्यस्य निर्दिष्टानि "यः पृथिव्यां तिष्ठन्" इत्यादिना। तेषु हि चक्षुरिप निर्दिष्टं "यश्चक्षु-षि तिष्ठब् " इति । स्थानादिव्यपदेशादित्यादिय-हणेनेतद्दर्शयति । न केवलं स्थानमेवैकमनुचितं ब्रह्मणो निर्दिश्यमानं िर्दृश्यते, किं तर्हि नाम-रूपमित्येवंजातीयकमप्यनामरूपस्य ब्रह्मणो-े ऽनंचितं निर्द्धिश्यमानं दृश्यते, "तस्योदिति नाम हिरण्यश्मश्रुः" इत्यादि निर्गुणमपि सत् ब्रह्म नामरूपगतेर्गुणैः सगुणमुपासनार्थं तत्र तत्रोप-दिश्यते इत्येतदृष्युक्तमेव। सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषो न विरुध्यते नीलग्रा-म इव विष्णोरित्येतदृष्युक्तमेव॥ १४॥

॥ भामनीरिति ॥ सर्वार्थप्रकाशक इत्यर्थः ॥ १३ ॥ स्थानुनामरू-पाणां ध्यानार्थं श्रुत्यन्तरेऽप्युपदेशादक्षिस्थानत्वोक्तिस्त्र न दोष इति सूत्रयोजना । अनवक्लिमिः अक्लिमकल्पना तदा भवेषयत्रैव निर्दिष्टं भवेदित्यन्वयः । नन्कनुचितबाहुल्योक्तिरसमाधानमित्याशङ्कत्य यु-किमाह ॥ निर्गुणमपीति ॥ १४ ॥ प्रकरणाद्पि ब्रह्म बाह्ममित्या-

#### सुखविशिष्टाभिधानादेव च॥ १५॥

अपि च, नेवात्र विवदितव्यं, किं ब्रह्मास्मिन्ं वाक्येऽभिधीयते न वेति । सुखविशिष्टाभिधा-नादेव ब्रह्मत्वं सिद्धम्।सुखिवशिष्टं हि ब्रह्म यद्वा-क्योपक्रमे प्रकान्तं "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्र-ह्म "इति तदेवेहाभिहितं,प्रकृतपरिग्रहस्य न्या-य्यवात्, "आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता" इति च गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञानात्। कथं पुनर्वाक्यो-पक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्म विज्ञायत इति। उच्यते।

ह॥सुखविशिष्टेति॥ ध्यानार्थं भेदकल्पनया सुखगुणविशिष्टस्य ब्रह्म-णः प्रकृतस्य य एष इति सर्वनाम्नाभिधानादन्तरः परमात्मा स्यादि-ति सूत्रार्थः । ननु प्रकरणात् प्रवलेन दृश्यत्वलिङ्गेनोपस्थापितः छाया-त्मा सर्वनामार्थ इत्यत आह ॥ आचार्यस्त्वित ॥ उपकोसठो-नाम कश्चित् ब्रह्मचारी जाबालस्याचार्यस्याग्नीन् द्वादश वत्सरान् प-रिचचार । तमनुपदिश्य देशान्तरगते जाबाले गाईपत्यायग्निभिर्दयया प्राणो ब्रह्मेत्यात्मवियामुपदिश्योक्तं आचार्यास्त्विति । तवात्मवियाफ-लावाप्तये मार्गमिचरादिकं वदिष्यतीत्यर्थः। पश्चादाचार्येणागत्य य एषोऽक्षिणीत्युक्काचिरादिका गतिरुक्ता । तथा चाग्निभिरुक्तात्मविद्या-वाक्यस्य गतिवाक्रोनैकवाक्यता वाच्या, सा च सर्वनाम्ना प्रकतात्म-यहे निर्वहतीत्येकवाक्यतानिर्वाहकं प्रकरणं वाक्यभेद्काछिङ्गाद्दलव-दिति भावः। श्रुतिं व्याचष्टे ॥ उच्यत इति ॥ प्राणश्च सूत्रात्मा बृ-हचाइह्मेति यत् तज्ञानामि कं विषयसुखं खं च भूताकाशं ब्रह्मत्वे-न ज्ञातुं न शक्रोमीत्यर्थः। खं कथम्भूतं यत् कं तदेव खमिति सुखेन

"प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म" इत्येतदृग्नीनां वच-नं श्रुत्वोपकोसल उवाच।"विजानाम्यहं यत्प्रा-णो ब्रह्म कं चतु खं च न विजानामि" इति।तत्रेदं प्रतिवचनम्।"यद्वाव कं तदेवखं यदेव खं तदेव क-म् " इति। तत्र खंशब्दो भूताकाशे निरूढो लो-के। यदि तस्य विशेषणत्वेन कंशब्दः सुखवाची नोपादीयेत, तथा सित केवले भूताकाशे ब्रह्मश-ब्दो नामादिष्विव प्रतीकाभित्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात्। तथा कंशब्दस्य विषयेन्द्रियस-म्पर्कजनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्। यदि त-स्य खंशब्दो विशेषणत्वेन नोपादीयेत छौिककं ्रमुखं ब्रह्मेति प्रतीतिः स्यात् । इतरेतरविशेषितौ तु कंखंशब्दो सुखात्मकं ब्रह्म गमयतः। तत्र हि-

विशेषितस्य खस्य भूतत्विनरासः। तथा कं कथम्भूतं यत् खं तदेव कमिति विभुत्वेन विशेषितस्य कस्य जन्यत्वनिरास इति व्यतिरेक-मुखेनाह ॥ तत्र खिमत्यादिना॥आत्मवियेति श्रुतिविरोधात् प्रतीक-ध्यानमत्रानिष्टमितिभावः॥सामय इति॥ आमयो दोषः। साधनपारत-न्त्र्यानित्यत्वादिः तत्सहित इत्यर्थः । प्रत्येकग्रहणे दोषमुक्का इयोर्गह-णे फलितमाह॥ **इतरेत**रेति ॥ विशेषितार्थकावित्यर्थः। नन्वेकं ब्रह्मै-षात्र ध्येयं चेट् ब्रह्मपदान्तरं किमर्थमित्यत आह ॥ तत्रेति ॥ विशेष-णत्वेन खस्य भूतत्वव्यावर्त्तकत्वेनेत्यर्थः। ब्रह्मशब्दः शिरो ययोस्तन्व-मिति वियहः। अध्येयत्वे को दोषस्तत्राह ॥ इष्टं हीति ॥ मार्गीक्या सगुणवियात्वावगमादिति भावः। आत्मवियापदेनोपसंहारादपि प्र-

तीये ब्रह्मशब्देऽनुपादीयमाने कं खं ब्रह्मेत्येवो-च्यमाने कंशब्दस्य विशेषणत्वेनेवोपयुक्तत्वात् सुखस्य गुणस्याध्येयत्वं स्यात् ,तन्माभूदित्यु-भयोः कंखंशब्दंयोः ब्रह्मशब्दशिरस्वं "कं ब्रह्मखं ब्रह्म"इति।इष्टंहिसुखस्यापिगुणस्यगुणिवद्वये-यत्वम्। तदेवं वाक्योपऋमे सुखिवशिष्टं ब्रह्मोप-दिष्ठम्। प्रत्येकं च गार्हपत्यादयोऽप्रयः स्वं स्वं महिमानमुपदिश्य "एषा सोम्य ते अस्मद्विद्या-ऽऽत्मविद्यां च'' इत्युपसंहरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिः-ष्टिमिति ज्ञापयन्ति।"आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता" इति च गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञानमर्थान्तरवि-वक्षां वारयति । "यथा पुष्करपलाशे आप्रोन् श्चिष्यन्ते, एवमेवं विदि पापं कर्म न श्चिष्यते " इति चाक्षिस्थानं पुरुषं विजानतः पापेनानुप-घातं ब्रुवन्नक्षिस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दर्श-यति। तस्मात् प्रकृतस्यैव ब्रह्मणोऽक्षिस्थानतां

रुतं ब्रह्मेत्याह ॥ प्रत्येकं चेति ॥ पृथिव्यग्निरन्नम्मादित्य इति मम चतलस्तनवो विभूतिरिति गार्हपत्य उपदिदेश।आपो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति अन्वाहार्यपचन उवाच । प्राण आकाशो बौर्वियु-दिति स्वमहिमानमाहवनीयो जगादेति भावः । इयमस्माकमग्नीनां विया प्रत्येकमुक्का आत्मविया तु पूर्वमस्माभिर्मिलित्वा प्राणो ब्र-ह्मेत्युकेत्यर्थः । उच्यतामग्निभिर्बह्मछायात्मा गुरुणोच्यतां वकृभेदा- संयद्वामत्वादिगुणतां च उक्ता अचिरादिकां त-हिंदो गतिं वक्ष्यामीति उपक्रमते "य एषोऽक्षि-णि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाच" इति १ ५

# श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाञ्च॥१६॥

इतश्राक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरो यस्मात् श्रु-तोपनिषत्कस्य श्रुतरहस्यविज्ञानस्य ब्रह्मविदा या गतिर्देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतो "अथोत्तरे-ण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानम-न्विष्यादित्यमभिजयन्ते, एतद्दे प्राणानामाय-तनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरा-वर्तन्ते" इति । स्मृतावपि ।

"अग्निज्योतिरहः शुक्कः पण्मासा उत्तरायणम्।

दिति तत्राह ॥ आचार्यस्टिवति ॥ एकवाक्यतानिश्चयाद्दकृभेदेऽपि नार्थभेद इत्यर्थः ॥ १५ ॥ श्रुता अनुष्ठिता उपनिषद्रहस्यं सगुणब्रह्मोपासनं येन तस्य या गितः श्रुतौ स्मृतौ च प्रसिद्धा तस्या अत्रानिधानात् लिङ्गादिति सूत्रार्थमाह ॥ इतश्चेति ॥ यस्माट् दृश्यते तन्तस्मादिहेत्यन्वयः । श्रुतिमाह ॥ अथेति ॥ दृहपातानन्तरमित्यर्थः । स्वधर्मस्तपः तपोब्रह्मचर्यश्चद्धाविद्याभिः आत्मानं ध्यात्वा तया ध्यानविद्ययोत्तरं देवयानमार्गं प्राप्यते नोत्तरेण पथा । आदित्यद्दारा सगुणब्बह्मस्थानं गच्छन्ति एतदे ब्रह्म प्राणानां व्यष्टिसमष्टिरूपाणामायनतनं लिङ्गात्मकं हिरण्यगर्भरूपं वस्तुतस्त्वेतदमृतादिरूपं निर्गुणं सन्विधिष्ठानम्। अतः कार्यब्रह्म प्राप्यतत् स्वरूपं निर्गुणं ज्ञात्वा मुच्यन्त

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ इति। सैवेहाक्षिपुरुषिवदोऽभिधीयमाना दृ-श्यते। "अथ यदु चैवास्मिन् शव्यं कुर्वन्ति यदुच-नार्चिषमेवाभिसम्भवन्ति" इत्युपक्रम्य "आदि-त्याञ्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत् पुरुषोऽमान-वः स एतान् ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ ए-तेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते" इति। तदिह ब्रह्मविद्विषयया प्रसिद्धया गत्याऽ-क्षिस्थानस्य ब्रह्मव्वं निश्चीयते॥ १६॥

### अनवस्थितेरसम्भवाच नेतरः॥ १७॥

यत् पुनरुक्तं "छायात्मा विज्ञानात्मा देव-

इत्यर्थः। अग्निरेव ज्योतिर्देवता एवमहराया देवता एव समृतौ उक्ताः॥ अस्मिन्नुपासके मृते सित यदि पुत्रादयः शब्यं शवसंस्कारादिकं कुर्विन्ति यदि च न कुर्विन्ति उभयथाप्युपास्तिमिहिम्ना अर्विरादिदेवान् कमेण गच्छिन्ति। अर्विषमीग्नि ततोऽहरङ्गः शुक्रपक्षं तत उत्तरायणं तस्मात् संवत्सरं ततो देवलोकं ततो वायुं वायोरादित्यं ततश्चन्द्रं चन्द्राद्वियुतं गत्वा तत्र वियुक्षोके स्थितानुपासकान् अमानवः पुरुषो ब्रह्मलोकादागत्य कार्यब्रह्मलोकं प्रापयति। एषोऽचिरादिभिदेवैविंशि-ष्टो देवपथो गन्तव्येन ब्रह्मणा योगाद्वह्मपथश्च। एतेन कार्यब्रह्मप्रवादिपयमाना उपासका इमं मानवं मनोः सर्ग आवर्त्तं जन्ममरणा-वृत्तियुक्तं नावर्तन्ते नागच्छन्तीत्यर्थः॥ १६॥ चक्षुरासीदतीति उपायच्छतीत्यर्थः। अनवस्थितस्योपास्यत्वं सदा न सिध्यतीति भावः।

तात्मा वा स्याद्क्षिस्थानः" इति।अत्रोच्यते, ·न छायात्मादिरितर इह ग्रहणमहीत । कस्मात् । अनवस्थितेः । न तावत् छायात्मनश्चक्षपि नि-त्यमवस्थानं सम्भवति । यदेव हि कश्चित् पुरुषश्चक्षुरासीदति तदा चक्षुषि पुरुषच्छा-या दृश्यतेऽपगते तस्मिन्न दृश्यते, "य ए-षोऽक्षिणि पुरुषः" इति च श्रुतिः । सन्निधा-नात् स्वे चक्षुषि दृश्यमानं पुरुषमुपास्यत्वे-नोपदिशति।न चोपासनकाले स छायाकरं क-ञ्चित् पुरुषं चक्षुःसमीपे सन्निधाप्योपास्त इति युक्तं कल्पयितुम्। "अस्यैवशरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति" इति श्रुतिश्छायात्मनोऽप्यनवस्थित-वं दर्शयति। असम्भवाच्च। तस्मिन्नमृतव्वादी-नां गुणानां न छायात्मनि प्रतीतिः। तथा विज्ञा-नात्मनोऽपि साधारणे कृत्स्नशरीरेन्द्रियसम्ब-न्धे सति चक्षुष्येवावस्थितत्वंवकुं नशक्यम्। ब्र-

किञ्च व्यवधानात् स्वाक्षिस्थ उपास्यः। न च तस्य स्वचक्षुषा दर्शनं सम्भवतीत्याह ॥ य एष इति ॥ अस्तु ताई परेण दश्यमानस्योपा-स्तिरित्यत आइ ॥ न चेति ॥ कल्पनागौरवादित्यर्थः । युक्तिसिद्धान-वस्थितत्वे श्रुतिमाह ॥ अस्येति ॥ 'छायाकरस्य बिम्बस्य नाशमद-र्शनमनुसृत्यैष छायातमा नश्यतीत्यर्थः । जीवं निरस्यति॥ तथेति॥ जा-त्यन्धस्याप्यहमित्यविशेषेण जीवस्याभिव्यकेश्वशुरेव स्थानमित्ययुक-

ह्मणस्तु सर्वव्यापिनोऽपि दृष्ट उपलब्ध्यर्थो इद-यादिदेशविशेषसम्बन्धः। समानश्च विज्ञाना-त्मन्यप्यमृतत्वादीनां गुणानामसम्भवः। यद्य-पि विज्ञानात्मां परमात्मनोऽनन्य एव तथाप्य-विद्याकामकर्मकृतं तस्मिन्मर्त्यत्वमध्यारोपितं भयं चेत्यमृतत्वाभयत्वे नोंपपद्येते । संयद्वाम-त्वादयश्चेतस्मिन्ननेश्वर्यादनुपपन्ना एव।देवता-त्मनस्तु "रश्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः" इति श्रुतेः यद्यपि चक्षुष्यवस्थानं स्यात् तथाप्यात्म-त्वं तावन्न सम्भवति पराग्रूपत्वात्। अमृतत्वाद-योऽपि न सम्भवन्ति उत्पत्तिप्रलयश्रवणात्।अ-मरत्वमपिदेवानां चिरकाळावस्थानापेक्षम्।ऐ-श्वर्यमपि परमेश्वरायत्तं न स्वाञाविकं, "भीषा-स्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। भीषास्मादग्नि-श्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः '।।इति मन्त्रवर्णी-त्।तस्मात् परमेश्वर एवायमक्षिरुथानः प्रत्ये-तव्यः। अस्मिश्च पक्षे दृश्यत इति प्रसिद्धवदुपा-

मित्यर्थः॥ दृष्ट इति॥श्रुताविति शेषः। ननु "चक्षोः सूर्यो अजायत सू-योंऽस्तंमेति" इति वाक्यं अमरा देवा इति प्रसिद्धिबाधितमित्याशङ्कृत्या-ह ॥ **अमरत्वमपीति ॥**भीषा भयेनास्मादीयराद्वायुश्रकति । अग्निश्रे-न्द्रश्च स्वस्वकार्यं कुरुतः। उक्तापेक्षया पञ्चमो मृत्युः समाप्तायुषां नि-कटे धावतीत्यर्थः । ईग्वरपक्षे दश्यत इत्ययुक्तं तत्राह ॥अस्मिन्निति॥

दानं शास्त्रापेक्षं विद्वद्विषयं प्ररोचनार्थीमिति व्या-ऋयेयम्॥ १७॥

# अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यप देशात्॥ १८॥

"य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भू-तान्यन्तरो यमयति" इत्युपक्रम्य श्रूयते "यः पृथिव्यां तिष्ठन पृथिव्या अन्तरोयं पृथिवी न वे-द यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमय-त्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः" इत्यादि । अत्र " अधिदैवतमधिलोकमधिवेदमधियज्ञमधिभू-तमध्यात्मं च कश्चिदन्तरवस्थितो यमयितान्त-

दर्शनमनुभवः। तस्य शास्त्रे श्रुतस्य शास्त्रमेव करणं कल्प्यं सन्निधानात्। तथा च शास्त्रकरणको विद्दनुभव उपासना स्तृत्यथं उच्यत
इत्यर्थः। तस्मादुपकोसलविद्यावाक्यमुपास्ये ब्रह्मणि समन्वितमिति
सिद्धम्॥ १७ ॥ अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्॥ वृहद्गारण्यकवाक्यमुदाहरित ॥ य इति ॥ अन्तर्यामित्राह्मणे प्रतीयमानार्थमाह ॥ अत्रेति ॥ यः पृथिव्यामित्यादिना देवताः पृथिव्याचा अधिरुत्य यमयिता श्रूयते । तथा यः सर्वेषु लोकेष्विति अधिलोकम्। यः सर्वेषु वेदेष्वित्यधिवेदम्। यः सर्वेषु यज्ञेष्विति अधियंज्ञम्।
यः सर्वेषु भूतेष्वित्यधिभूतम्। यः प्राणे तिष्ठनित्यादि य आत्मनीत्यन्तमध्यात्मं चेति विभागः। अशरीरस्य नियन्तृत्वसम्भवासम्भवाभ्यां संशयः। पूर्वत्रेष्यरस्याक्षिस्थानत्वसिद्धये पृथिव्यादिस्थानि-

र्यामी" इति श्र्यते।स किमधिदेवाचिभमानी दे-वतात्मा कश्चित् , किंवा प्राप्ताणिमाद्येश्वर्यः क-श्चिद्योगी, किंवा परमात्मा, किंवाऽर्थान्तरं कि-श्चिदित्यपूर्वसञ्ज्ञादर्शनात् संशयः । किं तावन्नः प्रतिभाति सञ्ज्ञाया अप्रसिद्धत्वात् सञ्ज्ञिर्नोऽ-प्यप्रसिद्धेनार्थान्तरेण केनचित् भवितव्यमिति, अथवा नानिरूपितरूपमर्थान्तरं शक्यमस्ती-त्यभ्युपगन्तुम् । अन्तर्यामिशब्दश्र्यान्तर्यमन-योगेन प्रवतो नात्यन्तमप्रसिद्धः । तस्मात् प्-थिव्याचिभिमानी कश्चिद्देवोऽन्तर्यामी स्यात्। तथा च श्रूयते "पृथिव्येव यस्यायतनमग्निर्छोको मनो ज्योतिः" इत्यादि। स च कार्यकरणवत्त्वात् पथिव्यादीनन्तस्तिष्ठन् यमयतीति युक्तं देवा-त्मनों यमयितृत्वम्।योगिनो वा कस्यचित् सि-

देशो दृष्टान्त उक्तस्तस्य दृष्टान्तवाक्यस्येश्वरपर्वमत्राक्षिप्य समाधी-यत इत्याक्षेपसङ्गृतिः, अतः पूर्वफलेनास्य फलवन्त्वम् । अवान्तरफलं तु पूर्वपक्षे अनीश्वरोपास्तिः सिद्धान्ते प्रत्यश्वह्मज्ञानमिति मन्तव्यं स्वयमेवारुचिं वदन् पक्षान्तरमाह ॥ अथवेति ॥ अनिश्चितार्थे फल्लाभावेनाफलस्य वेदार्थत्वायोगादिति भावः । बथा च श्रूयते यस्य देवस्यायतनं शरीरं लोक्यतेऽनेनिति लोकश्चक्षुज्योतिः ,सर्वार्थप्रकाश-कं मन इत्यर्थः । उपक्रमादिनाऽन्तर्याम्येक्यनिश्चयादनेकदेवपक्षो न युक्त इत्यरुचेराह ॥ योगिनो वेति ॥ आगन्तुकसिद्धस्यान्तर्यामित्वे सिद्धसाधनकल्पनागौरवात् नित्यसिद्ध एवान्तर्यामीति सिद्धान्तर्यात

तेर्नाशब्दमित्यत्र निराकृतमपि सत् प्रधानमि-हादृष्टवादिव्यपदेशसम्भवेन पुनराशङ्क्यते। अत उत्तरमुच्यते । न च स्मार्ते प्रधानमन्तर्या-मिशब्दं भवितुमर्हति । कस्मात् । अतद्धर्माभि-लापात् । यद्यप्यदृष्टत्वादिव्यपदेशः प्रधानस्य सम्भवति तथापि न द्रष्टुत्वादिव्यपदेशः सम्भ-वति प्रधानस्याचेतनत्वेन तेर्भ्यूपगमात्। "अहष्टो द्रष्टा अश्रुतः श्रोता अमतो मन्ता अ-विज्ञातो विज्ञाता" इति हि वाक्यशेष इह भव-ति। आत्मत्वमपि न प्रधानस्योपपद्यते॥ १९॥ यदि प्रधानमात्मत्वद्रष्टृत्वाद्यसम्भवान्नान्त-र्याम्यभ्यपगम्यते शारीरस्तर्द्धन्तर्यामी भवतु । शारीरो हि चेतनत्वाद् द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञा-ता च अवत्यात्मा च प्रत्यकात्, अमृतश्च धर्मा-धर्मफलोपभोगोपपत्तेः । अदृष्टत्वाद्यश्च धर्माः

तिष्ठति जडत्वादित्यर्थः । अतत् , अप्रधानं चेतनं तस्य धर्माणामिनधानादिति हेत्वर्थः ॥ १९ ॥ उत्तरसूत्रनिरस्याशङ्कामाह ॥ यदि प्र-धानमित्यादिना ॥अमृतश्चिति ॥ विनाशिनो देहान्तरभोगानुपपत्ते-रित्यर्थः । यथा देवदत्तकतृंकगमनिक्रयायाः यामः कर्मन देवदत्तस्वथा-तमकर्नृकदर्शनादिक्रियाया अनात्मा विषयः न त्वात्मा क्रियायाः कर्नृविषयत्वायोगादित्याह ॥ कर्तरीति ॥ क्रियायां गुणः कर्ता प्रधानं

शारीरे सुप्रसिद्धाः दर्शनादिक्रियायाः कर्तरि प्रद्य-

तिविरोधात् । "न हष्टेर्द्रष्टारं पश्येत् "इत्यादि-श्रुतिभ्यश्च । तस्य च कार्यकरणसङ्घातमन्तर्य-मयितुं शीलं भोकृत्वात्। तस्माच्छारीरोऽन्तर्या-मीति. अत उत्तरं पठित ।

# शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीय-ते॥ २०॥

नेति पूर्वसूत्राद्नुवर्तते. शारीरश्च नान्तर्या-मीइष्यते क समात्।यद्यपि द्रष्टृत्वाद्यो धर्मा-स्तस्य सम्भवन्ति तथापि घटाकाशवदुपाधिप-रिच्छिन्नत्वान्न स कात्स्न्येन पृथिव्यादिष्वन्तर-वस्थातुं नियन्तुं च शक्कोति। अपि च। उभयेऽपि हि शाखिनः काण्वा माध्यन्दिनाश्चान्तर्यामिणो भेदेनेनं शारीरं पृथिव्यादिवद्धिष्ठानत्वेन नि-यम्यत्वेन चाधीयते। "यो विज्ञाने तिष्ठन्" इति काण्वाः। "य आत्मनि तिष्ठन्" इति माध्यन्दि-नाः। य आत्मनि तिष्ठन्नित्यस्मिस्तावत् पाठे भ-वत्यात्मशब्दः शारीरस्य वाचकः। यो विज्ञाने

कर्म तत्रैकस्यां कियायामेकस्य गुणत्वप्रधानत्वयोविरोधान कर्तुः कर्मत्वमित्यर्थः । दष्टेर्द्रष्टारमात्मानं तया दश्यया दष्ट्या न विषयी-कुर्या इत्यादिश्रुतेश्रादष्टत्वादिधर्माः शारीरस्येत्याह ॥ नेति ॥ अपि-शब्दसूचितहेतुमुक्का कण्ठोकं हेतुमाह ॥ अपि चोभयेऽपीति ॥ तिष्ठित्रित्यस्मिन्निप पाठे विज्ञानशब्देन शारीर

र उच्यते, विज्ञानमयो हि शारीर इति। तस्माच्छारीरादन्य ईश्वरोऽन्तर्यामीति सिद्धम् । कथंपुनरेकस्मिन्देहे द्वौद्रष्टारावुपपद्यते। यश्चायमीश्वरोंऽन्तर्यामी यश्चायमितरः शारीरः । कापुनिरहानुपपत्तिः। "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" इत्यादिश्रुतिवचनं विरुध्येत । अत्र हि प्रकृतादन्तर्यामिष्पोऽन्यं द्रष्टारं श्रोतारं मन्तारं विज्ञातारं चात्मानं
प्रतिषेधित । नियन्त्रन्तरप्रतिषेधार्थमेतद्वचनमिति चेत्, न, नियन्त्रन्तराप्रसङ्गात्, अविशेषश्रवणाच्च। अत्रोच्यते। अविद्याप्रत्युपस्थापितकार्यकरणोपाधिनिमित्तोऽयं शारीरान्तर्यामि-

णोर्भेद्व्यपदेशो न पारमार्थिकः । एको हि प्रभेदेनेति सूत्रात् तान्विकभेदे श्रान्ति निरिसतुं शङ्कृते ॥ कथमिति ॥
नन्वत्रैको भोका जीवः ईश्वरस्त्वभोक्तेति न किरोध इति शङ्कृते ॥ का
पुनिरिति ॥ तयोभेदः श्रुतिविरुद्ध इति पूर्ववायाह ॥ नान्य इति ॥
स एव श्रुत्यर्थमाह ॥ अत्रेति ॥ श्रुतेरर्थान्तरमाशङ्कृत्य निषेधित
॥ नियन्त्रन्तरेत्यादिना ॥ न केवलमप्रसक्तप्रतिषेधः, किन्त्वविश्वेषेण द्रष्ट्रन्तरनिषेधश्रुतेरन्तर्याम्यन्तरनिषेधार्थत्वे बाधश्रेत्याह ॥ अविशेषिति ॥ तस्मात् सूत्रे य आत्मिनि तिष्ठनिति श्रुतौ च द्रष्टृभेदोकिरयुक्ता नान्य इति वाक्यशेषे भेदनिरासादिति प्राप्तभेद उपाधिकिल्पतः श्रुतिसूत्राभ्यामनूयत इति समाधने ॥ अत्रोच्यत इति ॥
भेदः सत्यः किं न स्यादत आह ॥ एको हीति ॥ गौरवेण इयोरहंधी-

त्यगात्मा भवति न हो प्रत्यगात्मानो सम्भवतः। एकस्यैव तुभेद्व्यवहार उपाधिकृतः,यथा घटा-काशो महाकाश इति।ततश्च ज्ञातृज्ञेयादिभेदश्रु-तयः प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि संसारानुभवो विधिप्रतिषधशास्त्रं चेति सर्वमेतदुपपद्यते।तथा चश्रुतिः "यत्रहि हैतिमव भवति तदितर इतरं प-श्यति" इत्यविद्याविषये सर्वव्यवहारं दर्शयति। "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूतत् केन कं पश्येत्" इति विद्याविषये सर्वव्यवहारं वारयति॥ २०॥

# अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः॥ २१॥

"अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते""यत्तद-द्रेश्यमग्रात्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणि-

गोचरत्वासम्भवादेक एव तद्गोचरः तदगोचरस्य घटवदनात्मत्वानात्मभेदः सत्य इत्यर्थः ॥ ततश्चेति ॥ कल्पितभेदाङ्गीकाराद्भेदापेशं सर्व युज्यत इत्यर्थः तस्मादन्तर्यामि ब्राह्मणं ज्ञेये ब्रह्मणि समन्वित-मिति सिद्धम्॥ २०॥ अह्वस्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ मुण्डकवाक्य-मुदाहरति ॥ अथेति ॥ कर्मवियारूपापरवियोक्त्यनन्तरं यया निर्गुणं ज्ञायते परा सोच्यते तामेव विषयोक्त्या निर्दिशति ॥ यत्तदिति ॥ अद्रेश्यं अदृश्यं ज्ञानेन्द्रियैः अयाद्यं कर्मेन्द्रियेश्य । गोत्रं वंशः वर्णो ब्राह्मणत्वादिजातिः चक्षुःश्रोत्रशृन्यं अचक्षुःश्रोतं पाणिपाद-शृन्यमपाणिपादं ज्ञानकर्मेन्द्रियविकलमित्यर्थः । विभुं प्रभुं सुसूक्ष्मं दुर्क्षेयत्वाश्रित्यान्ययपदाभ्यां नाशापक्षययोर्निरासः । भूतानां योति

पादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं य-्रद्भुतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः'' इति श्रूयते। तत्र संशयः। किमयमदृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः प्रधानं स्यात्, उत शारीरः, आहोस्वित् परमे-श्वर इति । तत्र प्रधानमचेतनं भूतयोनिरिति यु-क्तं, अचेतनानामेव तत्र दृष्टान्तत्वेनोपादानात् "यथोर्णनाभिः सृज्यते गृहते च यथा पृथि-च्यामोषधयः सम्भवन्ति यथासतः पुरुषात् के-शलोमानि तथाऽक्षरात् संम्भवतीह विश्वम्" इ-ति।ननूर्णनाभिः पुरुषश्चेतनाविह द्रष्टान्तत्वेनो-पातों, नेति ब्रमः, न हि केवलस्य चेतनस्य तत्र सूत्रयोनित्वं केशलोमयोनित्वं चास्ति।चेतना-धिष्ठितं त्यचेतनमूर्णनाभिशरीरं सूत्रस्य योनिः पुरुषशरीरं च केशलोम्नामिति प्रसिद्धम् । अपि च। पूर्वत्रादृष्ठत्वाद्यभिलापसम्भवेऽपि द्रष्टृत्वा-चिभिलापासम्भवान्न प्रधानमभ्युपगतम्।

प्रकृतिं यत् पश्यन्ति धीराः पण्डितास्तदक्षरं तिह्या परेत्यन्वयः। अह-श्यत्वादिगुणानां ब्रह्मप्रधानसाधारणत्वात् संशयः।पूर्ववद् द्रष्टृत्वादी-नां चेतनधर्माणामत्राश्चतेः अस्तु प्रधानमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष-यति ॥ तत्रेति ॥ पूर्वपक्षे प्रधानासुपास्तिः सिद्धान्ते निर्गुणधीरि-ति फलम् । ऊर्णनाभिर्लूताकीटः तन्तून् स्वदेहात् सृजित उपसं-हरति चेत्यर्थः। सतो जीवतः। ननु पूर्वं निरस्तं प्रधानं कथमुत्थाप्यते

इह त्बदृश्यत्वादयो धर्माः प्रधाने सम्भवन्ति, न चात्र विरुध्यमानो धर्मः कश्चिद्भिरुप्यते । नन "यः सर्वज्ञः सर्ववित् " इत्ययं वाक्यशेषोऽचेतने प्रधाने न सम्भवति। कथं प्रधानं भूतयोनिः प्र-तिज्ञायत इति।अत्रोच्यते।"यया तदक्षरमधि-गम्यते यत्तदद्रेश्यम् " इत्यक्षरशब्देनादृश्यत्वा-दिगुणकं भूतयोनिं श्रावियत्वा पुनः श्राविय-ष्यति "अक्षरात् परतः परः" इति। तत्र यः परो-ऽक्षरात् श्रुतः स सर्वज्ञः सर्वविच्च सम्भविष्य-ति।प्रधानमेव त्वक्षरशब्दनिर्दिष्टं भूतयोनिः। य-दा तु योनिशब्दो निमित्तवाची तदा शारीरोऽ-पि भूतयोनिः स्यात्, धर्माधर्माभ्यां भूतजात-स्योपासर्जनादिति । एवं प्राप्तेऽभिधीयते, योऽ-यमदृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः स परमेश्वर एव स्यान्नान्य इति। कथमेतदवगम्यते। धर्मी-क्तेः। परमेश्वरस्य हि धर्म इहोच्यमानो दृश्यते

तत्राह ॥ अपि चेति ॥ अत्र प्रधाने विरुध्यमानोऽसम्भावितो वा-क्यशेषः श्रुत इति शङ्कते ॥ ननु य इति ॥ पश्चम्यन्ताक्षरश्रुत्या भूतप्रकतेः प्रत्यभिज्ञानात् प्रथमान्तपरशब्दोकस्य ज्गनिमित्तेश्वर-स्य सर्वज्ञत्वादिकमित्याह ॥ अत्रोच्यत इति ॥ सन्दिग्धे तु वाक्य-शेषादिति न्यायेन सिद्धान्तयति ॥ एवं प्राप्त .इति ॥ चेतनाचेतनत्वे-न सन्दिग्धे भूतयोनौ यः सर्वज्ञ इति वाक्यशेषादी खरत्वनिर्णय इत्य- "यः सर्वज्ञः सर्ववित्" इति। न हि प्रधानस्या-चेतनस्य शारीरस्य वोपाधिपरिच्छिन्नदृष्टेः, स-वृद्धात्वं सर्वविच्वं वा सम्भवित। नन्वक्षरशब्द-निर्दिष्टाद्भृत्योनेः परस्यैवेतत् सर्वज्ञत्वं सर्व-विच्वं च न भूतयोनिविषयमित्युक्तम्। अत्रोच्य-ते। नैवं सम्भवितः यत्कारणम् "अक्षरात् स-मभवतीह विश्वम्" इति प्रकृतं भूतयोनिमिह् जायमानप्रकृतित्वेन निर्दिश्यानन्तरमपि जाय-मानप्रकृतित्वेनेव सर्वज्ञं निर्दिशिति।

"यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते" ॥इति॥ तस्मान्निर्देशसाम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वा-त् प्रकृतस्येवाक्षरस्य भूतयोनेः सर्वज्ञत्वं सर्व-विच्वं च धर्म उच्यत इति गम्यते।"अक्षरात् पर-

युक्तम्, वाक्यशेषे भूतयोनेः प्रत्यभिज्ञापकाभावादिति शङ्कृते॥ नन्विति॥"जनिकर्तुः प्ररुतिः" [१।४।३०] इति सूत्रेण प्ररुतेरपादानसज्ज्ञायां पश्चमीरमरणा दक्षरात् सम्भवती ति प्रश्नतित्वेनोकाक्षरस्य भूतयोनेर्वाक्यशेषे तस्मादिति प्रश्नतित्विङ्गिन प्रत्यभिज्ञानमस्तीति समाधने
॥ अत्रोच्यत इति ॥ एतत् कार्य ब्रह्म सूक्ष्मात्मकं नामरूपं स्थूछं
ततोऽन्नं बीह्यदित्यर्थः । यदुकं पश्चम्यम्ताक्षरश्चत्या भूतयोनेः प्रत्यभिज्ञानादचेतनत्विमिति,तत्राह् ॥ अक्षरात् परत इति ॥ नायमक्षरशब्दो भूतयोनें परामृशति परविषाधिगम्यत्वेनोकस्याक्षरस्य भूत-

तः परः" इत्यत्रापि न प्रकृतात् भूतयोनेरक्षरात् परः कश्चिद्धिधीयते। कथमेतद्वगम्यते। "ये-नाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्र-ह्मविद्याम्" इति प्रकृतस्यैवाक्षरस्य भूतयो-नेरदृश्यत्वादिगुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञा-तत्वात् । कथं तर्त्यक्षरात् परतः पर इति व्यप-दिश्यत इत्युत्तरसूत्रे तद्वक्ष्यामः । अपि चात्र द्वे विद्ये वेदितव्ये उक्ते "पराचैवापरा च " इ-ति । तत्रापरामृग्वेदादिलक्षणां विद्यामुक्का ब्र-वीति "अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते" इ-त्यादि। तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं श्रु-तम्। यदि पनः परमेश्वरादन्यददृश्यत्वादिगुण-कमक्षरं परिकल्प्येत नेयं परा विद्या स्यात्। प-रापरविभागो त्ययं विद्ययोरभ्युदयनिःश्रेयस-

योनेरक्षरं पुरुषं वेदेत्यक्षरश्रुत्या वेद्यत्विङ्गवत्या पूर्वमेव ब्रह्मत्वेन परामर्शादित्याह ॥ येनेति ॥ येन ज्ञानेनाक्षरं भूतयोनि सर्वज्ञं पुरुषं वेद तां ब्रह्मवियां योग्याय शिष्याय प्रवृ्यादित्युपक्रम्य "अप्राणो ह्मम-नाःशुश्री ह्यक्षरात् परतः परः" इति उच्यमानः परो भूतयोनिरिति गम्यत इस्पर्थः । तर्हि पञ्चम्यन्ताक्षरशब्दार्थः क इत्याशङ्कचाज्ञानमिति व-ध्यत इत्याह ॥ कथमिति ॥ परिवियेति समाख्ययाऽपि तद्दिषयस्य ब्रह्मत्वमित्याह ॥ अपि चेति ॥ ननु प्रधानवियाऽपि कारणविषय-त्वात् परेत्यत आहं ॥ परापरविभागो हीति ॥ अनित्यफलत्वेना-

फलतया परिकल्प्यते।न च प्रधानविद्या निः-श्रेयसफला केनचिद्भ्यूपगम्यते । तिस्त्रश्च विद्याः प्रतिज्ञायेरन त्वत्पक्षे अक्षराद्भृतयोनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात्। द्वे एव तु विद्ये वेदितव्ये इह निर्दिष्ट "कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सर्विमिदं विज्ञातं भवति" इति चैकवि-ज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणं सर्वात्मके ब्रह्मणि व-वक्ष्यमाणेऽवकल्प्यते, नाचेतनमात्रैकायतने प्र-धाने ओग्यव्यतिरिक्ते वा भोक्तरि। अपि च "स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्यात्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठाय पु-त्राय प्राहण इति। ब्रह्मविद्यां प्राधान्येनोपऋस्य परापरविभागेन परां विद्यामक्षराधिगामिनीं द-, र्शयंस्तस्या ब्रह्मविद्यात्वंदर्शयति।साचब्रह्मवि-

परिवयां निन्दित्वा मुक्यियां विद्याति वात्यशेषोक्तिः त्यर्थः। अस्तु प्रधानिवयाऽिष मुक्तिफरुत्वेन परेत्यत आह ॥ न चेति ॥ ननु यः सर्वज्ञ इत्येत्र परिवयाविषय उच्यते, अद्रेश्यवान्येत तु प्रधानिवयोच्यत इत्यत आह ॥ तिस्त्रश्चेति ॥ इतश्च भू-तयोनेर्बह्मत्वामित्याह ॥ किस्मिन्निति ॥ अचेतनमात्रस्यैकायतनमु-पादानं तज्ज्ञानात् कार्यज्ञानेऽिष तदकार्याणामात्मनां ज्ञानं न भव-ति । एवं जीवे ज्ञाते तदकार्यस्य भोग्यस्य ज्ञानं न भवतीत्यर्थः। ब्र-ह्मवियाशब्दाच भूतयोनिर्बह्मत्याह ॥ अिषचेति ॥ स ब्रह्मवियां स-वृवियानां प्रतिष्ठां समाप्तिभूमिं ब्रह्मवियामुवाच। ब्रह्मणि सर्ववियानां वियाफरानां चान्तर्भावाद्वस्थिया सर्ववियाप्रतिष्ठा। नन्वपरिव-

द्यासमारूया तद्धिगम्यस्याक्षरस्या ब्रह्मत्वे बा-धितास्यात्।अपरा ऋग्वेदा दिलक्षणा कर्मविद्याः ब्रह्मविद्योपक्रम उपन्यस्यते ब्रह्मविद्याप्रशंसाये "क्ष्वा त्येते अंदढा यज्ञरूपा अष्टादृशोक्तमव-रं येषुकर्म। एतत् श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृढा जरां-मृत्युं ते पुनरेवापियन्ति" इत्येवमादिनिन्दावच-नात्। निन्दिवा चापरां विद्यां ततो विरक्तस्य परविद्याधिकारं दर्शयति "परीक्ष्य लोकान् क-र्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात्रास्त्यकृतः कृ-तेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पा-णिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्" इति।यतूक्तमचेतना-नां पृथिव्यादीनां दृष्टान्तत्वेनोपादानाद्वार्षा-

या परप्रकरणे किमर्थमुक्तेत्यत आह ॥ अपरेति ॥ प्रवन्ते गच्छन्ती-ति घ्रवा विनाशिनः। अरुढा नित्यफलसम्पादनाशकाः पोडशार्त्वजः पत्नी यजमानश्रेत्यष्टादश । यज्ञेन नामनिमित्तेन निरूप्यन्त इति य-ज्ञरूपाः। तथा हि ऋतुषु याजयन्ति यज्ञं कारयन्तीत्यृत्विजः, यज-त इति यजमानः, पत्युर्नो यज्ञसंयोगे (४।१।३३) इति सूत्रेण पतिश-ब्दस्य नकारान्तादेशो यज्ञसम्बन्धे विहित इति पत्नी, एवमृत्वि-गादिनामप्रवृत्तिनिमित्तं यज्ञ इति यज्ञरूपा येष्ववरमनित्यफलकं कर्म श्रुत्युक्तं, एतदेव कर्म श्रेयो नान्यदात्मज्ञानमिति ये मूढास्तु-ष्यन्ति ते पुनःपुनर्जन्ममरणमाप्नुवन्तीत्यर्थः । तिद्दज्ञानार्थे गुरुमिन गच्छेदेवेति नियमः । ब्रह्मनिष्ठस्याप्यनधीतवेदस्य गुरुत्वं वारयति ॥ श्रोत्रियमिति ॥ कार्यमुपादानाभिन्नमित्यंशे दष्टान्तः । स- न्तिकेनाप्यचेतनेन भूतयोनिना भवितव्यमिति, तद्युक्तम्।न हि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्यन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति। अपि
च स्थूलाः पृथिव्याद्यो दृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति
न स्थूल एव दार्ष्टान्तिको भूतयोनिरभ्युपगम्यते, तस्माददृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वर एव॥ २१॥

### विशेषणभेदव्यपेदशाभ्यां च नेतरी २२

इतश्च परमेश्वर एव भूतयोनिः, नेतरी शा-रीरः प्रधानं वा। कस्मात्। विशेषणभेदव्यपदे-शाभ्याम्। विशिनष्टि हिप्रकृतं भूतयोनिं शारीरा-द्विष्ठक्षणत्वेन "दिव्यो त्यमूर्तः पुरुषः स बा-त्याभ्यन्तरो त्यजोऽप्राणो त्यमनाः शुभ्रः" इ-त्यादि । न त्येतदिव्यत्वादिविशेषणमविद्याप्र-त्युपस्थापितनामरूपपरिच्छेदाभिमानिनः तद्द-

र्वसाम्ये तवाप्यनिष्टापत्तेरित्याह ॥ अपि च स्थूला इति ॥ २१ ॥ विशेषणान्न जीवो भेदोक्तर्न प्रधानमिति हेतुद्दयं विभज्य व्याच्छे ॥ विशिनष्टि हीत्यादिना ॥ दिव्यो योतनात्मकः स्वयंज्योतिरमूर्तः पूर्णः पुरुषः पुरिशयः प्रत्यगात्मा बाद्यं स्थूलमाभ्यन्तरं सकारणं सूक्तं ताभ्यां सहाधिष्ठानत्वेन तिष्ठति स बाद्याभ्यन्तरः, हि तथा श्रुति-षु प्रसिद्ध इत्यर्थः। अवियाकृतं नामरूपात्मकं शरीरं तेन परिच्छेह्वोऽल्पत्वम् । तस्य शरीरस्य धर्मान् जाड्यमूर्तत्वादीनित्यर्थः। नन्व-

मंश्चि स्वात्मनि कल्पयतः शारीरस्योपपद्यते । तस्मात् साक्षादौपनिषदः पुरुष इहोच्यते। तथा प्रधानादपि प्रकृतं भूतयोमि भेदेन व्यपदिशति "अक्षरात् परतः परः" इति। अक्षरमव्याकृतं ना-मरूपबीजशक्तिरूपं भूतसूक्ष्ममीश्वराश्रयं तस्यै-

क्षरशब्देन प्रधानोक्तावशब्दत्वं प्रधानस्य प्रतिज्ञातं बाध्येत । तत्राह ॥ अक्षरमञ्याकृतमिति ॥ अश्लोति व्याप्नोति स्वविकारजातमि-रयक्षरम् अन्यारुतमन्यक्तं अनादीति यावत् । नामरूपयोबींजं ईश्वरः तस्य शक्तिरूपं परतन्त्रत्वादुपादानमपि शक्तिरित्युक्तम् । भूतानां सू-क्ष्माः संस्कारा यत्र तन्त्रूतसूक्ष्मम् । ईश्वरिश्वन्मात्र आश्रयो यस्य त-त्तथा । तस्यैव चिन्मात्रस्य जीवेश्वरभेदोपाधिभूतं यत्तु ईश्वर आश्रयो विषयो यस्येति नानाजीववादिनां व्याख्यानं तद्भाष्यबहिर्भूतम्। एत-स्मिन् खल्वक्षरे आकाश ओतश्र प्रोतश्रेत्योतप्रोतभावेनाव्याकृतस्यं चिदाश्रयत्वश्रुतेः, आश्रयपदलक्षणाया निर्मूलत्वात् । न हि मूलप्र-क्तेभेंदे किञ्चिन्मानमस्ति। न च"इन्द्रो मायाभिः" इति श्रुतिर्मान-म् "अजामेकाम्" इत्यायनेकश्रुतिबलेन लाघवतर्कसहायेन तस्याः श्रुतेर्बुद्धिभेदेन मायाभेदानुवादित्वात्। तदुक्तं सुरेश्वराचार्यैः "स्वतस्त्व-वियाभेदोऽत्र मनागपि न वियते" इति । साङ्क्रचयोगाचार्याः पुराणे-तिहासकर्तारश्च मूलप्रकृत्येक्यं वदन्ति । नन्वविधैक्ये बन्धमुकिव्य-वस्था कथम्?न च व्यवस्था नास्तीति वार्च्य श्रवणे प्रवृत्यादिबाधापा-तादिति चेत्, उच्यते। ये ह्यविद्यानानात्विमच्छन्ति तैरिप परिणामित्वे-न सांशत्वमविद्याया अङ्गीकार्य, तथा चानर्थात्मकस्वीयसङ्घातात्म-ना परिणता वियांशोपहितजीवभेदाव्यवस्था सिध्यति। यस्य ज्ञानमन्तः-करणे जायते तस्यान्तःकरणपरिणाम्यज्ञानांशनाशो मुक्तिरिति। एवं च

वोपाधिभूतं सर्वस्माहिकारात् परो योऽविकारः तस्मात् परतः परं इति भेदेन व्यपदेशात् पर-मात्मानिमह विवक्षितं दर्शयति । नात्र प्रधानं नाम किञ्चित् स्वतन्त्रं तत्त्वमभ्युपगम्यं तस्मा-द्वेदव्यपदेश उच्यते। किं तर्हि । यदि प्रधानम-पिकल्प्यमानं श्रुत्यविरोधेनाव्याकृतादिशब्द-वाच्यं भूतसूक्ष्मं परिकल्प्येत परिकल्प्यतां।त-स्माद्भेदव्यपदेशात् परमेश्वरो भूतयोनिरित्येत-दिहं प्रतिपाद्यते॥ २२॥ कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनिः।

#### रूपोपन्यासाञ्च॥ २३॥

अपि च "अक्षरात् परतः परः" इत्यस्यान-न्तरं "एतस्माजायते प्राणः" इति प्राणप्रभृती-

श्रोतुः स्वरूपानन्दप्राप्तिः श्रवणादौ प्रवृत्तिर्विद्दनुभवो जीवन्मुकि-शास्त्रं चेति सर्वमबाधितं भवति । न चैवं नानाजीवपक्षाद्विशेष मूलप्रकृतिनानात्वाभावादित्यलम् परत्वे हेतुः ॥ अविकार इति ॥ ननु सूत्रकृता श्रुतौ प्रधानाद्रेदव्यपदेश उक्तस्तत्र कथमज्ञानाद्रे-दोक्तिर्व्याख्यायते तत्राह ॥ नात्रेति ॥ कार्यात्मना प्रधीयत इति प्रधानमज्ञानमेव । ततोऽन्यस्याप्रामाणिकत्वादित्यर्थः । अतोऽत्राज्ञा-नमेव भूतयोनिरिति पूर्वपक्षं कृत्वा निरस्यते । तनिरासेनार्थात् सा-द्वायकिल्पतप्रधानिरसस इति मन्तव्यम् ॥ २२ ॥ वृत्तिकृन्मतेना-दौ सूत्र व्याचष्टे ॥ अपि चेत्यादिना ॥ "प्राणो मनः सर्वेन्द्रि-

नां पृथिवीपर्यन्तानां तत्त्वानां स्वर्गमुक्का तस्यै-व भूतयोनेः सर्वविकारात्मकं रूपमुपन्यस्य-मानं पश्यामः। "अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यी दिशः श्रोत्रे वाग्वित्तताश्च वेदाः।वायुः प्राणो इ-दयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी त्येष सर्वभूता-न्तरात्मा" इति । तच्च परमेश्वरस्यैवोचितं सर्व-विकारकारणत्वान्न शारीरस्य तनुमहिस्रो, नापि त्रधानस्यायं रूपोपन्यासः सम्भवति सर्वभू-तान्तरात्मव्वासम्भवात् , तस्मात् परमेश्वर ए-व भूतयोनिर्नेतराविति गम्यते । कथं पुनर्भूतयो-नेरयं रूपोपन्यास इति गम्यते । प्रकरणात् । "एषः" इति च प्रकृतानुकर्षणाद्भृतयोनिं हि प्र-कृत्य "एतस्माजायते प्राणः" "एष सर्वभूतान्त-रात्मा '' इत्यादिवचनं भूतयोनिविषयमेव भ-वति । यथोपाध्यायं प्रकृत्य "एतस्मादधीष्व एष वेदवेदाङ्गपारगः" इति वचनं उपाध्याय-विषयं भवति,तद्वत् । कथं पुनरदृश्यत्वादिगुण-

याणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी"इति श्रुतिः। "अप्रिपुरोकः असी वाव कोको गोतमाग्निः" इति श्रुतेः । विवृताः वेदाः वागित्य-न्वयः। पद्भ्यां पादावित्यर्थः । यस्येदं रूपं स एष सर्वप्राणिनामन्तरात्मे-त्यर्थः । तनुमहिम्न इति अल्पशक्तेरित्यर्थः । यथा कश्चित् ब्रह्मवित् स्वस्य सर्वात्मत्वप्रकटनार्थमहमन्त्रमिति साम गायति न त्वन्नत्वादि-

कस्य भूतयोनेर्वियहवद्रूपं सम्भवति । सर्वात्म-विवक्षयेदमुच्यते न तु विग्रहदत्त्वविवक्षये-त्यदोषः। "अहमन्नमहमन्नादः" इत्यादिवत् । अन्ये पुनर्मन्यन्ते। नायं भूतयोने रूपोपन्यासः जायमानव्वेनोपन्यासात् "एतस्माजायते त्रा-णो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योंतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी" इति हि पूर्वत्र प्राणा-दिपृथिव्यन्तं तत्त्वजातं जायमानत्वेन निरदि-क्षत्। उत्तरत्रापि च "तस्माद्गिः समिधो यस्य सूर्यः" इत्येवमादि, "अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च" इत्येवमन्तं जायमानत्वेनैव निर्देक्ष्यति। इँहेव कथमकस्मादन्तराले भूतयोने रूपमुपन्य-. स्येत । सर्वात्मत्वमपि सृष्टिं परिसमाप्योपदे-क्ष्यति "पुरुष एवेदं विश्वं कर्म" इत्यादिना ।

कमात्मनो विवक्षति । अफल्प्तात् , तथेहापीत्याह ॥ अहमन्नमि-ति ॥ वृत्तिरुद्याख्यां दूषयति ॥अन्ये पुनरिति॥ "एष सर्वभूतान्तरा-रमा सूत्रात्मा एतरमाद्भृतयोनेर्जायते" इति श्रुत्यन्वयेन हिरण्यगर्भस्या-त्र जायमानत्वेनोपन्यासादित्यर्थः।निरदिक्षदवोचदित्यर्थः। अग्निर्युहो-को यस्य समिद्रूपः सूर्यः सोऽपि युलोकाग्निस्तस्माद जायतेस्यर्थः। "त-स्यादित्य एव समित्" इति श्रुत्यन्तरात् । अतो मध्येऽपि सृष्टिरेव वाच्या न रूपमिति भावः । यदुक्तमग्निर्मूर्थेत्यत्र भूतयोनेः सर्वात्मत्वं विवक्षितमिति तन्मेत्याह ॥ सर्वोत्मत्वमपीति ॥ ननु हिरण्यगर्भस्य श्रुतिरमृत्योश्र्य त्रेलोक्यशरीरस्य प्रजापतेर्जन्मादिनिर्दिश्यमानमुपलभामहे "हिरण्यगर्भः समवर्तताये भूतस्य जातः पितरेक आसीत्॥ स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हिविष्ण विधेम" इति। समवर्ततेत्यजायत इत्यर्थः । तथा "स वेशरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते, आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माये समवर्तत"॥ इति च। विकारपुरुषस्यापि सर्वभूतान्तरात्मत्वं सम्भवति, प्राणात्मना सर्वभूतानामध्यात्ममव-स्थानात्। अस्मिन् पक्षे"पुरुष एवेदं विश्वं कर्म" इत्यादिसर्वरूपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेन्तुरिति व्याख्येयम् ॥ २३॥

जन्मान्यत्रानुकं कथमत्र वक्तव्यं तत्राह ॥ श्रुतीति ॥ अत्रे समवर्तत जातः सन् भूतत्रामस्यैकः पितरीश्वरप्रसादादभवत् स सूत्रात्मा यामिमां पृथिवीं च स्थूलं सर्वमधारयत् । कशब्दस्य प्रजापितसंज्ञात्वे सर्वनामत्वाभावेन स्मा इत्ययोगादेकारलोपेनैकस्मै देवाय प्राणात्मने हिविषा विधेम पिरचरेमेति व्याख्येयम् । "कतम एको देव इति प्राणः" इति श्रुतेः।यद्दा यस्मादयं जातस्तस्मा एकस्मै देवायेत्यर्थः। "एको देवः सर्वभूतेषु गूढः" इति श्रुत्यन्तरात् । ननु तस्य भूतान्तरात्मत्वं कथम् ? तत्राह ॥ विकारिति ॥ पूर्वकल्पे प्रकृष्टोपासनकर्मसम् अयानुष्ठानादस्मिन् कल्पे सर्वप्राणिव्यष्टिलिङ्गानां व्यापकं सर्वप्राण्यन्तर्गतं ज्ञानकर्मेन्द्रियप्राणात्मकसम् ष्टिलिङ्गानां व्यापकं सर्वप्राण्यन्तर्गतं ज्ञानकर्मेन्द्रियप्राणात्मकसम् श्रिलिङ्गानां व्यापकं सर्वप्राण्यनतर्गतं ज्ञानकर्मेन्द्रियप्राणात्मकसम् । अ-

### वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् २४॥

"को न आत्मा किं ब्रह्मेति आत्मानमेवेमं वैश्वा-नरं सम्प्रत्यध्येषितमेव नो ब्रह्मीति " इति चो-पक्रम्य चुंसूर्यवाय्वाकाशवारिपृथ्वीनां सुतेज-स्त्वादिगुणयोगमेकेकोपासननिन्दयां चे प्रत्ये-

स्मिन् पक्ष इति ॥ कर्म सफलं सर्वे श्रौतस्मार्तादिकं तपश्र पुरुष ए-विति सर्वान्तरत्वरूपोपन्यासाच भूतयोनौ ज्ञेये वाक्यं समन्वितमि-त्यर्थः ॥ २३ ॥ वैस्वानरः ॥ छान्दोग्यमुदाहरति ॥ को न इति ॥ प्रा-चीनशालसत्ययज्ञेन्द्रयुम्नजनकबुडिला मिलित्वा मीमांसाञ्चकः को न आत्मा किं ब्रह्मेति। आत्मैव ब्रह्मेति ज्ञापनार्थ पदइयम्। ते प-श्वापि निश्रयार्थमुद्दालकमाजन्मुः। सोऽपि सम्यक् न वेदेति तेनो-द्दालकेन सह षडप्यश्वपतिं कैकेयं राजानमागत्योचुः आत्मानमिति अध्येषि स्मरसि तमेव नो बूहीति । राजा तु तेषां भ्रान्तिनिरासार्थं तान् प्रत्येकमपृच्छत् ,'कं त्वमात्मानमुपास्से कं त्वमात्मानमुपास्से?' इति। ते च प्राचीनशालादयः कमेण तं प्रत्येकमूचुः। दिवमेवाहं वैस्थानरं वेद्यि । आदित्यमेवाहं वेद्यि । वायुमेव । आकाशमेव । अप एव । पृथिवीमेवाहं वेद्यीति । ततो राजा युसूर्यादीनां पण्णां यथा-कमेण सुतेजस्त्वविश्वरूपत्वपृथग्वत्मीत्मत्वबहुलत्वरियत्वप्रतिष्ठात्व-गुणान् विधाय भवन्तो यादे मामपृष्ट्वा युसूर्यादिषु भगवतो वैद्यान-रस्याङ्केष्वेच प्रत्येकं वैश्वानरत्वदृष्टयो भवेयुखदा क्रमेण मूर्धपातान्धत्व-प्राणीत्क्रमणदेहिषिशीर्णत्वयसिभेदपादशोषा भवतां स्युरिति प्रत्ये-कोपासनं निन्दित्वा सुत्तेजस्त्वगुणको युलोकोऽस्यातमनो वैम्बानरस्य मूर्धी विश्वरूपत्वगुणकः सूर्यो यस्य चक्षुरित्येवं युसूर्यादीनां मूर्धादि-

षां मूर्धादिभावमुपिदश्याम्नायते "यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमिभिवमानमात्मानं वैश्वानरमुपा- स्ते स सर्वेषु छोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्व- न्नमित तस्य हं वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाश्र्यक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मी- तमा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलीमानि बर्हिहेदयं गाईपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः" इ- त्यादि।अत्र संशयः। किं वेश्वानरशब्देन जाठ-

भावमुपादेश्य समस्ववैश्वानरध्यानविधिराम्नायते ॥ यस्त्वेतिमिति ॥ आभिमुख्येनापरोक्षतया विश्वं विमिमीते जानातीत्यभिविमानः। तं सर्वज्ञं स तदुपासकः सर्वत्र भोगं भुद्ध इत्यर्थः । लोका भूराद- यो भूतानि शरीराण्यात्मानो जीवा इति भेदः सुष्ठु तेजः कान्तिर्यस्य युलोकस्य स सृतेजाः विश्वानि रूपाणि अस्य सूर्यस्य । "एष शुक्क एष नीलः" इति श्रुतेः। पृथक् नानाविधं वर्त्मगमनं आत्मा स्वभावो यस्य वायोः स नानागतित्वगुणकोऽस्य प्राणः बहुलत्वं व्यापित्वं तद्वुण आकाशोऽस्य सन्देहो देहमध्यं रियत्वं धनत्वं तद्वुणा आपो यस्य बस्तिर्मूत्रस्थानं, प्रतिष्ठात्वगुणा पृथिवी तस्य पादौ, तस्य होमाधारत्वं सम्पादयति ॥ उर एवत्यादिना ॥ पूर्वमुपक्रमस्थाद-श्यत्वादिसाधारणधर्मस्य वाक्यशेषस्थसर्वज्ञत्वादिलिङ्गेल ब्रह्मनिष्ठ-त्वमुकं तद्दत्त्राप्युपक्रमस्थसाधारणवैश्वानरशब्दस्य वाक्यशेषस्थहो-माधारत्विङ्गेन जाठरनिष्ठत्वमिति दष्टान्तेन पूर्वपक्षयति ॥किं ताव-विद्यादिना ॥ पूर्वोत्तरपक्षयोर्जाठरब्रह्मणोध्यानं फलम् । यद्यते तद्वं

रोऽग्निरुपदिश्यते उत भूताग्निरथ तदिभमानि-नी देवता अथ वा शारीर आहोस्वित परमेश्वर इति । किं पुनरत्र संशयकारणं । वैश्वानर इति जाठरभूताप्रिदेवतानां साधारंणशब्दप्रयोगा-दात्मेति च शारीरपरमेश्वरयोः।तत्र कस्योपा-दानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति भवति संशयः ।किं तावत् प्राप्तं जाठरोऽग्निरिति । कुतः । तत्र हि विशेषण कचित्त्रयोगो दृश्यते"अयम्स्रिवैश्वान-रो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदम-द्यते"इत्यादौ।अग्निमात्रं वा स्यात्सामान्येनापि त्रयोगदर्शनात् "विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा ्वेश्वानरं केतुमह्नामकृण्वन्" इत्यादौ।अग्निशरी-रा वा देवता स्यात् तस्यामपि प्रयोगदर्शनात् "वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवना-नामभिश्रीः" इत्येवमाद्यायाः श्रुतेर्देवतायामे-श्वर्याद्युपेतायां सम्भवात्।अथात्मशब्दसामा-

येन पच्यते सोऽयं पुरुषशरिरेऽन्तरस्तीत्यर्थः । पक्षान्तरमाह ॥ अग्नि-मात्रं चेति ॥ विश्वसमै भुवनाय वैश्वानरमग्निमक्नां केतुं चिक्नं सूर्यं देवा अरुण्वन् रुतवन्तः । सूर्योदये दिनव्यवहारादित्यर्थः । स्यादै-श्वानर इत्यनुषद्भः । हि यस्मात् कं सुखप्रदो भुवनानां राजा वैश्वा-नरो ऽभिमुखा श्रीरस्येस्यभिश्रीरीश्वरः । तस्मात् तस्य वैश्वानरस्य सु-मतौ वयं स्याम तस्यास्म द्विषया शुभमितिर्भवत्वित्यर्थः । पक्षत्रयेऽप्य-

नाधिकरण्यात् उपऋमे च "को न आत्मा किं. तद् ब्रह्म" इतिकेवलात्मशब्दप्रयोगादात्मशब्द-वशेन वैश्वानरशब्दः परिणेय इत्युच्यते । तथापि शारीर आत्मा स्यात् तस्य भोकृत्वेन वैश्वा-नरसन्निकर्षात्, प्रादेशमात्रमिति च विशेषण-स्य तस्मिन् उपाधिपरिच्छिन्ने सम्भवात् । त-स्मान्नेश्वरो वैश्वानर इत्येवं प्राप्ते।तत इद्मुच्य-ते वैश्वानरः परमात्मा भवितुमर्हति । कुतः। सा-धारणशब्दविशेषात् । साधारणशब्दयोर्विशेषः साधारणशब्दविशेषः । यद्यप्येतावृभावप्या-त्मवैश्वानरशब्दो साधारणशब्दो, वैश्वानरश-ब्दस्तु त्रयाणां साधारणः, आत्मशब्दश्च द्वयोः तथापि विशेषो दृश्यते येन परमेश्वरपरव्वं तयो-रभ्युपगम्यते "तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वा-नरस्य मूर्धेव सुतेजाः" इत्यादि। अत्र हि परमे-

र्शांचं वदन् कल्पोन्तरमाह ॥ अथेत्यादिना ॥ "आत्मा वैद्यानरः" इति श्रुतेरित्यर्थः।केवलत्वं वैद्यानरशब्दशून्यत्वम् । अत्र जाठरो वैद्यानर इन्ति मुख्यः पूर्वपक्षः प्राणाग्निहोत्रहोमाधारत्विलङ्गात् । तस्य देहव्या-पित्वादात्मत्वम् । श्रुत्या युमूर्द्धत्वादिकल्पनया वृहच्वाद्वह्मत्वमिति ध्येयम् । सिद्धान्तयति ॥ तत इदमिति ॥ साधारणश्रुत्योरुपक्तम-स्थयोर्विशेषात् प्रथमश्रुतमुख्येत्रैंलोक्यशारितिङ्गात् । सर्वात्मकेद्यर-परत्वं युक्तं न चरमश्रुतकल्पितहोमाधारत्व लिङ्गोन जाठरपरत्वमि-त्यर्थः । ननु निर्विशेषस्य कृतो विशेष इत्यत आह ॥ अत्र हीति ॥

भ्यर एव युमूईत्वादिविशिष्ठोऽवस्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्वेनोपन्यस्त आध्यानायेति गम्यते ।
कारणत्वात्। कारणस्य हि सर्वाभिः कार्यगताभिरवस्थाभिरवस्थावत्त्वाद् युठोकाद्यवयवत्वमुपपद्यते। "स सर्वेषु ठोकेषु सर्वेषु भूतेषु सवेष्वात्मस्वन्नमत्ति " इति च सर्वठोकाद्याश्रयं फलं श्रूयमाणं परमकारणपरिग्रहे सम्भवति। "एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते" इति
च तद्विदः सर्वपापप्रदाहश्रवणं। "को न आत्मा
किं तद् ब्रह्म" इति चात्मब्रह्मशब्दाभ्यामुपन्नम इत्येवमन्तानि ब्रह्मिङ्गानि परमेश्वरमेव गमयन्ति। तस्मात् परमेश्वर एव वैश्वानरः॥ २४॥

## रमर्यमाणमनुमानं स्यादिति॥२५॥

इतश्च परमेश्वर एव वैश्वानरः, यस्मात् प-रमेश्वरस्यैवाग्निरास्यं द्यौर्मूर्धेतीदृशं त्रेलोक्या-त्मकं रूपं स्मर्यते "यस्याग्निरास्यं द्यौर्मूर्द्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रे तस्मै

अवस्थान्तरगतः त्रैटोक्यात्मना स्थित इत्यर्थः । जाठरस्यापि ध्या-नार्थं विशेषकल्पनिति चेत्, न, असत्कल्पनापत्तेः । ईश्वरस्य तु उ-पादानत्वादिशेषः सन्नेव ध्यानार्थं उच्यतामित्याह ॥ कारणत्वादि-ति ॥ लिङ्गान्तराण्याह ॥ स सर्वेष्वित्यादिना ॥ यथाग्नौ विक्षिम-मिषांकातूरुं दस्ते एवं हास्य विदुष इत्यर्थः ॥ २४ ॥ नन्वसदारो- लोकात्मने नमः" इति तत् स्मर्थमाणं रूपं मूल-भूतां श्रुतिमनुमापयदस्य वेश्वानरशब्दस्य प-रमेश्वरपरत्वे मनुमानं लिङ्गं गमकं स्यादित्य-र्थः। इतिशब्दों हेत्वर्थे यस्मादिदं गमकं लिङ्गं तस्मादिप वेश्वानरः परमात्मेवेत्यर्थः। यद्यपि स्तुतिरियं तस्मै लोकात्मने नम इति। स्तुतित्व-मपि नासित मूलभूते वेदवाक्ये सम्यगीदृशेन रूपेण सम्भवति।

"द्यां मूर्द्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खं वै नाभिं चन्द्रसूर्यों च नेत्रे। दिशः श्रोत्रे विद्धि पादी क्षितिं च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता"॥ इत्येवंजातीयका च स्मृतिरिहोदाहर्त्व्या॥२५॥

# शब्दादिभयोऽन्तः प्रतिष्ठानाः ज्ञेतिचेत्र तथा दृध्युपदेशादसम्भवात् पुरुषमपि चैनमधीयते॥ २६॥

अत्राह न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितुमहिति। वेणापि स्तुतिसम्भवान्त मूलश्रुत्यपेक्षेत्याशङ्कृत्वाह ॥ यद्यपि स्तुति-रिति ॥ तथापीति पदमर्थतः पठित ॥ स्तुतित्वमपीति । युमूर्ध-त्वादिरूपेण स्तुतिर्नरमात्रेण कर्तुमशक्या विन्ना श्रुतिमित्यर्थः । सत्ता रूपेण स्तुतिसम्भवान्नासदारोप इति भावः॥ २५ ॥ शब्दादीनां

कृतः। शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच ।शब्दस्ता-बंद्वेश्वानरशब्दो न परमेश्वरे सम्भवति, अर्था-न्तरे रूढत्वात् । तथाऽग्निशब्दः "स एषोऽग्निवै-श्वानरः " इति । आदिशब्दाद् हृदयंगार्हपत्य इ-त्याद्यप्तित्रेतात्रकल्पनं । तद्यद्वक्तं प्रथममाग-च्छेत् तद्दोमीयमित्यादिना च प्राणाहुत्यधिक-रणतासङ्गीर्तनम् । एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वै-·श्वानरः प्रत्येतव्यः । तथान्तःप्रतिष्ठानमपि श्रु-यते "पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद" इति तच्च जाठरे सम्भवति, यदप्युक्तं "मूर्धेव सुतेजाः" इत्यादे-विशेषात् कारणात् परमात्मा वेश्वानर इत्यत्र ब्रुसः। कुतो त्येष निर्णयो यदुभयथापि विशेष-प्रतिभाने सति परमेश्वरविषय एव विशेष आ-

गति वकुमुक्तसिद्धान्तमाक्षिप्य समाधत्ते ॥ शब्दादिभ्य इति ॥ "स एषोऽग्निवेश्वानर" इत्यग्निरहस्ये वैश्वानरविद्यायां श्रुतोऽग्निशब्द ईश्वरे न सम्भवतीत्यन्वयः । सूत्रस्थादिशब्दार्थमाह ॥ आदिशब्दादिति ॥ भक्तमन्त्रं होमीयं होमसाधनं तेन प्राणाग्निहोत्रं कार्यमित्यर्थः । वा-जसनेयिनामग्निरहस्ये सप्तपञ्चां वैश्वानरविद्यामुक्का "स यो हैत-माग्नें वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं चेद स सर्वत्रान्तमित्ति" इत्युक्तं देहान्तरस्थत्वं जाठरे सम्भवति प्रसिद्धेरित्याह ॥ तथिति ॥ अत्र सूत्रे आदिपदेनेवान्तः प्रतिष्ठानस्य यहे सम्भवति पृथगुक्तिः साथारणलिङ्गत्वयोतनार्था, शब्दादिवलादिदमपि जाठरं गमयती-रयम्युवयः । यथि युमूर्द्धत्वादिविशेष ईश्वरपक्षप्राती होमाधारत्वा-

श्रयणीयो न जाठरविषय इति । अथवा भू-ताग्नेरन्तर्वहिश्चावतिष्ठमानस्येष निर्देशो भवि-ष्यति। तस्यापि हि भूलोकादिसम्बन्धो मन्त्र-वर्णादवगम्यते "यो भानुना पृथिवीं चामुतेमा-माततान रोदसी अन्तरिक्षम् " इत्यादी । अ-थवा तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्ययोगाद् यु-**लोकाद्यवयवत्वं सम्भवति।तस्मान्न परमेश्वरो** वैश्वानर इति । अत्रोच्यते । न तथा दृष्ट्यूपदेशा-दिति।न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानं युक्तम्।कृतः? तथा जाठरापरित्या-गेन दृष्ट्युपदेशात् । परमेश्वरदृष्टिर्हि जाठरे वै-श्वानर इहोपदिश्यते "मनो ब्रह्मेत्युपासीत"इ-त्यादिवत्। अथ वा जाठरवैश्वानरोपाधिः पर-मेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेनोपदिश्यते "मनोमयः प्रा-

दिर्जाठरपक्षपातीति प्रतिभानं समं तथापि पारमेश्वरो विशेषो जाठरे न सम्भवतीति बलवानित्यत आह ॥ अथ वेति ॥ एष युमूर्इत्वादिनिर्देश इत्यर्थः । इमां पृथिवीं यामपि ते एव यावापृथिव्यौ रोदसी तयोर्मध्यमन्तिरक्षं च यो भूताग्निर्भानुरूपेणाततान व्याप्तवान् स ध्यातव्य इत्यर्थः । जडमात्रस्य न ध्येयत्विमत्यत आह ॥ अथ वेति ॥ सिद्धान्तयति ॥ न तथा दृष्ट्युपदेशादितीति ॥ परमेश्वरदृष्ट्योपास्य-जाठराग्निप्रतीकवाचकाभ्यामग्निवैश्वानरशब्दाम्यां युमूर्द्धत्वादिमानी- खरो लक्ष्य इत्युक्का कल्पान्तरमाह ॥ अथ वा जाठर इति ॥ अ-

णशरीरो भारूपः" इत्यादिवत् । यदि चेह पर-मेश्वरो न विवक्ष्येत, केवल एव जाठरोऽग्निर्विवः क्ष्येत, ततो "मूर्थेव सुतेजाः" इत्यादेर्विशेषस्या-सम्भव एव स्यात्। यथा तु देवतांभूताग्निव्यपा-श्रयेणाप्ययं विशेष उपपादयितुं न शक्यते, तथोत्तरसूत्रे वक्ष्यामः । यदि च केवल एव जाठ-रो विवक्ष्येत पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवछं तस्य स्यात्, न तु पुरुषत्वं, पुरुषमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः "स एषोऽग्निवैश्वानरो यत् पु-रुषः स यो हैतमेवमित्रं वैश्वानर् पुरुषविधं पु-रुषेन्तः प्रतिष्ठितं वेद? इति । परमेश्वरस्य तु सर्वात्मत्वात् पुरुषत्वं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितत्वं चो भयमुपपद्यते।ये तु पुरुषविधमपि चैनमधीय-ये इति सूत्रावयवं पठन्ति तेषामेषोऽर्थः । केवल-जाठरपरियहे पुरुषेन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवलं स्या-त्,न तु पुरुषविधत्वम् । पुरुषविधमपि चैनम-

स्मिन् पक्षे प्राधान्येनेश्वरोपास्यता, पूर्वत्र गुणतयेति भेदः । उपाधि-वाचिभ्यां पदाभ्यामुपहितो रुक्ष्य इत्यर्थः । रुक्षणाबीजमसम्भवं व्या-चष्टे॥यदि चेति ॥ पुरुषमपीत्यादिसूत्रशेषं व्याचष्टे ॥ यदि च केवल इति ॥ ईश्वरप्रतीकत्वोपाधित्वशून्य इत्यर्थो विवक्ष्येत तदेति शेषः । ययः पुरुषः पूर्णः, स एषोऽप्रिवैश्वानरशब्दितजाठरोपाधिक इति श्रु-त्यर्थः । यो वेद स सर्वत्र भुङ्क इत्यर्थः । पुरुषत्वं पूर्णत्वमचेतनस्य धीयते वाजसनेयिनः "पुरुषविधं पुरुषेन्तः प्र-तिष्ठितं वेद" इति।पुरुषविधव्वं च प्रकरणात् । य दिषदेवतं चुमूर्धत्वादिपृथिवीप्रतिष्ठितत्वान्तं, यज्ञाध्यात्मं प्रसिद्धं मूर्धत्वादिचुबुकप्रतिष्ठित त्वान्तं, तत् परिग्रत्यते ॥ २६ ॥

### अत एव न देवता भूतं च ॥ २७॥

यत् पुनरुक्तं भूताग्नेरिप मन्त्रवर्णे युलोकादि-सम्बन्धदर्शनात् "मूर्धेव सुतेजा" इत्याद्यवयव-कल्पनं तस्येव भविष्यतीति तच्छरीराया देव-ताया वा ऐश्वर्ययोगादिति तत् परिहर्तव्यमत्रो-च्यते।अत एवोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वैश्वान-रः,तथाभूताग्निरिप न वैश्वानरः। न हि भूताग्नेरो-ष्ण्यत्रकाशमात्रात्मकस्य द्युमूर्यत्वादिकल्पना-

जाठरस्य नेत्युक्का पाठान्तरं पुरुपविधत्वं देहाकारत्वं तस्य नेत्याह ॥ ये त्विति ॥ ननु जाठरस्यापि देहव्यापित्वात् ति इथत्वं स्यादित्यत आह ॥ पुरुषिवधत्वं च प्रकरणादिति ॥ न देहव्यापित्वं पुरुषिवध्यं च प्रकरणादिति ॥ न देहव्यापित्वं पुरुषिवध्यं प्रदेषिकतु विराइदेहाकारत्वमधिदैवं पुरुपिवधत्वमध्यात्मं चोपासकम्दूर्जादिचुबुकान्तेष्वङ्गेषु सम्पन्नत्वमीश्वरस्य पुरुपिवधत्वमित्यर्थः ॥ २६ ॥ ईश्वरस्याङ्गेषु सम्पन्निर्वक्ष्यते । एवं जाठरं निरस्य पक्षद्वयं निरस्यति ॥ अत एवेति ॥ सूत्रं व्याचष्टे ॥ यत् पुनिरत्यादिना ॥ युमूर्द्वत्वादिः, सर्वलोकफलभाक्कं, सर्वपाप्मप्रदाहः, इति आत्मब्रह्म-शब्दोपक्रम एते उक्तहेतवः। तानेव स्मारयित ॥ न हि भूताग्नेरित्या

पपद्यते विकारस्य विकारान्तरात्मत्वासम्भवा-त्। तथा देवतायाः सत्यप्यैश्वर्ययोगे न द्युमूर्द-त्वादिकल्पनासम्भवति, अकारणत्वात्, परमे-श्वराधीनैश्वर्यत्वाच्च । आत्मशब्दासम्भवश्च स-वेष्वेषु पक्षेषु स्थित एव॥ २७॥

# साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः॥ २८॥

पूर्वं जाठराग्निप्रतीको जाठराग्न्युपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इत्युक्तमन्तः प्रतिष्ठितत्वा-चनुरोधेन, इदानीं तु विनेव प्रतीकोपाधिकल्प-नाभ्यां साक्षादिप परमेश्वरोपासनपरिग्रहे न कश्चिहिरोध इति जैमिनिराचार्यो मन्यते। ननु जाठराग्न्यपरिग्रहेऽन्तः प्रतिष्ठितत्ववचनं शब्दा-दीनि च कारणानि विरुद्ध्येरिन्नति। अत्रोच्यते।

दिना॥यो भानुनेति मन्त्रेणेश्वरदृष्ट्या महिमोक्त इति भावः॥२०॥पू-र्वमित्रिवैश्वानरशब्दावीश्वरदृक्षकावित्युक्तं, अधुनाप्रतीकोपाधिपरित्या-गेन विराद्पुरुषाकारस्य भगवतो वैश्वानरस्याध्यात्ममूर्धादि चुबुकान्ते-षु सम्पायोपास्यत्वाङ्गीकारेऽपि न शब्दादिविरोधः शब्दयोरीश्वरे यो-गवृत्त्या मुख्यत्वादन्तःस्थत्वादीनां च तत्र सम्भवादित्याह॥ साक्षा-दृपोति॥ साक्षात्पदस्यार्थमाह॥ विनेवेति॥ जाठराग्निसम्बन्धं विनेश्वरस्योपास्यत्वेऽपि शब्दायविरोधं जैमिनिर्मन्यत इत्यर्थः। इद-मन्तस्थत्वमुदरस्थत्वरूपं नोच्यते किन्तु नखादिशिखान्तावयवसमु-दायात्मकपुरुपशरीरे मुर्धादि चुबुकान्ताङ्गानि वृक्षे शाखावत्प्रति-

अन्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं तावन्नविरुध्यते । न ही-ह "पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेदे"ति जाठ-राग्न्यभित्रायेणदमुच्यते तस्यात्रकृतत्वादसंश-ब्दितत्वाच। कथं तहिं यत् प्रकृतं मूद्दीदिषु चुबु-कान्तेषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधव्वं किल्पतं तद-भिप्रायेणेद्मुच्यते "पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठि-तं वेदे"ति, यथा रक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्यतीति तद्वत्। अथः वा यः प्रकृतः परमात्माऽध्यात्मम-धिदैवतं च पुरुषविधत्वोपाधिः, तस्य यत् केवछं साक्षिरूपं तद्भिप्रायेणेद्मुच्यते "पुरुपविधं पु-रुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेदे" ति।निश्चितं च पूर्वापरा-लोचनवशेन परमात्मपरियहे तद्विषय एवं वेश्वा. नरशब्दः केनचिद्योगेन वर्तिप्यते, विश्वश्र्यायं नरश्चेति, विश्वेषां वाऽयं नरः, विश्वे वा नरा अ-स्येति विश्वानरः परमात्मा सर्वात्मत्वात्, वि-

ष्टितानि, तेषु सम्पन्नो वैश्वानरः पुरुषेऽन्तःत्रतिष्ठित इत्युच्यते । अतो यथा शालास्थस्य पक्षिणो वृक्षान्तस्थत्वं तथा वैश्वानरस्य पुरुषान्तः-स्थत्वमित्याह ॥ न हीह पुरुषविधमित्यादिना ॥ अग्न्यादिशब्द-स्येश्वरवादित्वाजाठराग्नेरसंशब्दितत्वम्। अत्रेश्वरस्य पुरुषावयवेषु स-म्पादनात् पुरुषविधत्वमन्तस्थत्वं चेत्यर्थः।पक्षान्तरमाह॥अथ वेति॥ पुरुषविधत्वं पूर्ववत् । अन्तःस्थत्वं माध्यस्थ्यं साक्षित्वमित्यर्थः । ए-वमन्तःस्थत्वमीस्ररे व्याख्याय शब्दादीति व्याचष्टे॥ निश्चिते चेति ॥

श्वानर एवं वैश्वानरस्तिहितोऽनन्यार्थो राक्षस-वायसादिवत् । अग्निशब्दोऽप्ययणीत्वादियो-गाश्रयणेन परमात्मविषय एव भविष्यति । गा-हीपत्यादिकलपनं प्राणाहुत्यधिकरणत्वं च परमा-त्मनोऽपि सर्वात्मत्वादुपपद्यते ॥ २८ ॥ कथं पुनः परमेश्वरपरियहे प्रादेशमात्रश्रुतिरु पपद्यते, इति तां व्याख्यातुमारभते ॥ अभिव्यक्तिरित्याश्मरथ्यः ॥ २९॥

अतिमात्रस्यापि परमेश्वरस्य प्रादेशमात्रवन्मिभव्यक्तिनिमित्तं स्यात् । अभिव्यज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानां कन्ते । प्रदेशविशेषेषु हृदयादिषु उपलब्धिस्थानेषु विशेषेणाभिव्यज्यते । अतः परमेश्वरेऽपि प्रान

विश्वश्रायं नरो जीवश्र सर्वात्मत्वात् । विश्वेषां विकाराणां वा नरः कर्ता । विश्वे सर्वे नरा जीवा अस्यात्मत्वेन नियम्यत्वेन वा सन्तीति
विश्वानरः, रक्ष एव राक्षस इतिवत् स्वार्थे तिद्धतप्रत्ययः। "नरे संज्ञायाम्"(६।३।१२९) इति पूर्वपदस्य दीर्घता। अगिधातोर्गत्यर्थस्य निप्रत्ययान्तस्य रूपमिश्वरिति। अङ्गयित गमयत्ययंकर्मफलं प्रापयतीति अग्निरत्रणीरुकः । अभितोऽगत इति वा अग्निः, वैश्वानरोपासकस्यातिथिभोजनात् पूर्व प्राणाग्निहोत्रं विद्याङ्गत्वेन विहितं, तद्र्थमिन्नित्रेतादिकल्पनं
प्रधानाविरोधेन नेतन्यमित्याह ॥ गार्हपत्येति ॥ २८॥ मात्रां परिमाणमितकान्तोऽतिमात्रः तस्य विभोरित्यर्थः । उपासकानां कृतेऽनु-

देशमात्रश्रुतिरिभव्यक्तेरुपपद्यत इत्याश्मरथ्य-आचार्यो मन्यते ॥ २९॥

# अनुस्मृतेर्बादरिः ॥३०॥

प्रादेशमात्रहृदयप्रतिष्ठेन वाऽयं मनसाऽनु-स्मर्यते तेन प्रादेशमात्र इत्युच्यते। यथा प्रस्थ-मिता यवाः प्रस्था इत्युच्यन्ते तहत्। यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परिमाणं प्रस्थसम्बधाद्यज्यते न चेह परमेश्वरगतं किश्चित् परिमाणमस्ति य-द् हृदयसम्बन्धाह्म्यज्येत तथापि प्रयुक्तायाः प्रा-देशमात्रश्रुतेः सम्भवति यथा कथश्चिदनुस्मर-णमालम्बनमित्युच्यते। प्रादेशमात्रव्येन वाऽय-मप्रादेशमात्रोऽनुस्मरणीयः प्रादेशमात्रश्रुत्यर्थ-वत्तायै। एवमनुस्मृतिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेश-मात्रश्रुतिरिति बादरिराचार्यो मन्यते॥ ३०॥

# सम्पत्तीरित जैमिनिस्तथा हिदर्श-

# यति॥३१॥

सम्पत्तिनिमित्ता वा स्यात् प्रादेशमात्रश्रु-यहाय प्रादेशमात्रोऽभिव्यज्यते प्रदेशेषु वा मीयतेऽभिव्यज्यत इति प्रादेशमात्रः॥२९॥ मतान्तरमाह ॥ अनुस्मृतेरिति ॥ प्रादेशेन मन-सा मितः प्रादेशमात्र इत्यर्थः ॥ यथा कथित्रदिति ॥ मनःस्थं प्रा-देशमात्रत्वं स्मृतिद्वारा स्मर्यमाणे कल्पितं श्रुतेरालम्बनमित्यर्थः ॥ तिः। कुतः? तथा हि समानप्रकरणं वाजसनेयि-ब्राह्मणं युप्रभृतीन पृथिवीपर्यन्तान् त्रेलोक्या-त्मनो वैश्वानरस्यावयवानध्यात्ममूर्धप्रभृतिषु चुबुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु सम्पादयत् प्रादेश-मात्रसम्पत्तिं परमेश्वरस्य दर्शयति । "प्रादेश-मात्रमिव ह वे देवाः सुविदिता अभिसम्पन्नाः तथा नु व एतान् वक्ष्यामि यथा प्रादेशमात्रमेवा-भिसम्पाद्यिष्यामीति सहोवाच मूर्धानमुपदि-शत्रुवाच, एष वा अतिष्ठा वैश्वानरः, इति चक्षु-षी उपदिशत्रुवाच, एष वे सुतेजा वैश्वानरः, इ-ति नासिके उपदिशत्रुवाच, एष वे पृथग्वत्मी-

सूत्रस्यार्थान्तरमाह ॥ प्रादेशिति ॥ ३० ॥ सम्प्रति श्रुत्युकां प्रादेशमात्रश्रुतेर्गतिमाह ॥ सम्पत्तिरिति ॥ ब्राह्मणं पठिति ॥ प्रादेशमान्त्रविति ॥ अपिरिच्छिन्तमपीश्वरं प्रादेशमात्रवेन सम्पन्या कल्पितं सम्यिग्विदितवन्तो देवास्तमेवेश्वरमिभंप्रत्यक्केन सम्पन्नाः प्राप्तवन्तो ह वै पूर्वकाले ततो वो युष्मभ्यं तथा युप्रभृतीनवयवान् वक्ष्यामि, यथा प्रादेशमात्रं प्रादेशपिरमाणमनितकस्य मूर्धायध्यात्माङ्गेषु वैश्वानरं सम्पादिष्यामीति प्राचीनशालादीन् प्रति राजा प्रतिज्ञाय स्वकी-यमूर्धानमुपिदेशन् करेण दर्शयन्तुवाच, एष व मे मूर्धा भूरादीक्वोकान-तित्य उपिर तिष्ठतीत्यितष्ठाऽसौ युलोको वश्वानरः । तस्य मूर्धिति यावत् । अध्यात्ममूर्धावेदेनाधिदैवमूर्धा सम्पाय ध्येय इत्यर्थः । एवं-चक्षुरादिशूहनीयम् स्वकृत्यचक्षुषी दर्शयन् एष व सुतेजाः सूर्यो व-श्वानरस्य चक्षुरित्युवाच । नासिकापदेन तिष्टः प्राणो रुक्यते त-

त्मा वैश्वानरः, इति मुख्यमाकाशमुपदिशञ्चवा-च, एष वे बहुलो वेश्वानरः, इति मुख्या अप उप-दिशञ्चवाच, एष वे रियर्वेश्वानरः, इति चुबुकमु-पदिशञ्चवाच, एष वे प्रतिष्ठा वेश्वानरः, इति"। चुबुकमित्यधरं मुखफलकमुच्यते। यद्यपि वा-जसनेयके द्यौरतिष्ठात्वगुणा समाम्नायते, आ-दित्यश्च सुतेजस्वगुणः, छान्दोग्ये पुनद्यौः सु-तेजस्वगुणा समाम्नायते, आदित्यश्च विश्व-रूपत्वगुणः, तथापि नैतावता विशेषेण कि-श्चिद्धीयते प्रादेशमात्रश्चेतरिवशेषात् सर्वशाखा-प्रत्ययत्वाच। सम्पत्तिनिमत्तां प्रादेशमात्रश्चुतिं युक्ततरां जैमिनिराचार्यो मन्यते॥ ३१॥

### आमनन्ति चैनमस्मिन्॥३२॥

आमनित चैनं परमेश्वरमस्मिन् मूर्धचुबु-कान्तराले जाबालाः । "य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति सोऽविमुक्तः

स्मिन्नाध्यात्मिकप्राणेऽधिदैवप्राणस्य वायोर्दष्टिमाह ॥नासिके इति ॥ अत्र सर्वत्र वैश्वानरशब्दलदङ्गपरः । मुखस्थं मुख्यं तस्मिन्नधिदैवं बहुलाकाशदृष्टिः मुखस्थलालारूपास्वप्सु रियशब्दिततदीयबिलस्थोदकदृष्टिः चुबुके प्रतिष्टा पादरूपा पृथिवी द्रष्टव्या । ननु गुणवैषम्येण विषयोर्भेदादग्निरहस्यश्रुत्यनुसारेण छान्दोग्यस्थप्रादेशमात्रश्रुतिः कथं व्याख्येयेत्याशङ्कृत्याह ॥ यद्यपीत्यादिना ॥ एतावताल्प-

कस्मिन् प्रतिष्ठित इति वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति का वैवरणा का च नासीति"।तत्र चेमामेव नासिकां वरणा नासीति निरुच्य स-वाणीन्द्रियकृतानि पापानि वारयति सा वरणा सर्वाणीन्द्रियकृतानि पापानि नाशयतीति सा नासीति पुनरामनन्ति। "कतमञ्चास्य स्थानं भ-वतीति भुवोर्घाणस्य च यः सन्धिः स एष द्यु-लोकस्य परस्य च सन्धिर्भवति " इति । त-स्मादुपपन्ना परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुतिः। अभि-विमानश्रुतिः प्रत्यगात्मत्वाभिप्राया । प्रत्यगा-त्मतया सर्वैः प्राणिभिरभिविमीयत इत्यभिवि-मानः। अभिगतो वाऽयं प्रत्यगात्मत्वात्। वि-

वैषम्येण बहुतरप्रत्यभिज्ञासिद्धं विश्वेक्यं न हीयते शाखाभेदेऽपि सर्व-शाखासु प्रतीयमानं वैश्वानरायुपासनं एकमिति न्यायस्य वक्ष्यमाण-त्वाच । अतिष्ठात्वगुणश्छान्दोग्य उपसंहर्तव्यः । विश्वरूपत्वगुणश्च वाजिभिर्याद्यः । तथा च युसूर्ययोः सुतेजस्त्वं सममतिष्ठात्विश्वरू-पत्वयोर्व्यवस्था । यहा शाखाभेदेन गुणव्यवस्थाऽस्तु न विद्याभेद इति भावः ॥ ३९ ॥ प्रादेशत्वस्य सम्पत्तिप्रयुक्तत्वे श्रुत्यन्तरं संवाद्यति ॥ आमनन्तीति ॥ य एषोऽनन्तोऽपारिच्छिनः अतोऽव्यको दुर्विज्ञेयसं कथं जानीयामित्यत्रेः प्रश्ने याज्ञचल्क्यस्योत्तरम्, स ईश्वरो अविमुक्ते कामादिभिर्वद्धे जांवे भेदकल्पनया प्रतिष्ठित उपास्यः पुनरत्रिप्रश्नः स इत्युक्तरं वरणायामिति । एवं प्रश्नोक्तरे अप्रेऽपि ज्ञेये । तत्र च श्रुतौ इमामेव श्रूसहितां नासिकां निरुच्येति भाष्ययोजना । सर्वानिन्द्रि- मानश्च मानवियोगादित्यभिविमानोऽभिविमिन मीते वा सर्वे जगत्कारणत्वादित्यभिविमानः; त-स्मात् परमेश्वर एव वैश्वानर इति सिद्धम्॥३२॥ इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये शङ्करभगव-त्पादकृतौ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादः॥

यरुतान् दोषान् वारयतीति वरणा भूः । सर्वान् दोषान् नाशयतीति नासी नासिकेति निर्वचनं श्रुतम् । नासाभुवोर्जीवद्दारेश्वरस्थानत्वध्या नात् पापवारकत्विमिति मन्तव्यम् । तयोर्मध्येऽपि विशिष्य जीवस्य स्थानं पृच्छिति कतमिदिति भुवोरित्युत्तरम् । प्राणस्येति पाठेपि घ्राणस्येत्यर्थः । स एप सन्धिर्युछोकस्य स्वर्गस्य परस्य च ब्रह्मछोकस्य सन्विध्वेच इत्याह ॥ स एष इति ॥ आभिमुख्येनाहं ब्रह्मिति विमीयते ज्ञायते इत्यभिविमानः प्रत्यगात्मा । अभिगतश्रासौ विमानश्र सर्वस्वरूपत्वे सत्यानन्त्यान् मानमत्र परिमाणम् । अभिविमिन्मिते । तस्माद्देश्वानस्यमुपास्ये ब्रह्मिणि समन्वित-मिति सिद्धम् ॥ ३२ ॥ इति श्रीमत्परमहंसप्तर्वाजकाचार्यश्रीगोविन्दानन्दभगवत्पाद्कतौ श्रामच्छारीरकर्मीमांसाव्याख्यायां भाष्यरत्न-प्रभायां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

#### नमः परमात्मने।

# द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्॥१॥

इदं श्रूयते "यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च संवेरितमेवैकं जानथ आत्मा-नमन्या वाचो विमुद्धथामृतस्यैष सेतुः" इति। अत्र यदेतद् युप्रभृतीनामोतत्ववचनादायतनं

> नमः परमात्मने । युभ्वोतभूमपदमक्षरमीक्षणीयं श्रीराममल्पहृदि भान्तमधीशितारम् । इन्द्रादिवेद्यमखिलस्य च शासितारं ज्योतिर्नभःपदमनिद्रमजं भजेऽहम्॥

,एवं रूढिपदबहुलानां प्रायेण सविशेषवाक्यानां समन्वयो हि-तीयपादे दर्शितः । अधुना यौगिकपदबहुलानां निर्विशेषप्रधानानां वा-क्यानां समन्वयं वक्तुं तृतीयपाद आरभ्यते॥अतोऽत्राधिकरणानां श्रु-त्यध्यायपादसङ्गतयस्तत्र पूर्वमुपक्रमस्थसाधारणशब्दस्य वाक्यशे-षस्थयुमूर्द्धत्वादिना ब्रह्मपरत्वमुक्तम् । तद्ददत्राप्युपक्रमस्थसाधारणा-यतनत्वस्य वाक्यशेषस्थसेतुश्रुत्या वस्तुतः परिच्छिने प्रधानादौ व्यवस्थेति दष्टान्तरुक्षणाधिकरणसङ्गृतिः पूर्वपक्षे प्रधानायुपासिः । सिद्धान्ते निर्विशेषब्रह्मधीरिति फलम्।मुण्डकवाक्यमुदाहरति॥**इदमि**-ति ॥यस्मिन् लोकत्रयात्मा विराट् प्राणैः सर्वैः सह मनः सूत्रात्मकं च-कारादव्याकृतं कारणम् ओतं कल्पितंत्तदपवादेन तमेवाधिष्ठानात्मानं प्रत्यगाभिन्नं जानथ श्रवणादिना अन्या अनात्मवाचो विमुञ्चथ विशेषे-ण निःशेषं त्यजथ एप वाग्विमोकपूर्वकात्मसाक्षात्कारोऽमृतस्य मोक्ष-

किञ्चिदवगम्यते तंत् किं परं ब्रह्म स्यादाहो-स्विदर्थान्तरमिति सन्दित्यते।तत्रार्थान्तरं कि-मप्यायतनं स्यादिति प्राप्तम् । कस्मात् । अमृत-स्यैष सेतुरितिं श्रवणात्। पारवान् हि लोके से-तुः प्ररूपातः। न च परस्य ब्रह्मणः पारवत्त्वं श-क्यमभ्युपगन्तुमनन्तमपारमिति श्रवणात्। अ-र्थान्तरे चायतने परिग्रत्यमाणे स्मृतिप्रसिद्धं प्र-धानं परिग्रहीतव्यं, तस्य हि कारणव्वादायतन-त्वोपपत्तेः ।श्रुतिप्रसिद्धो वा वायुः स्यात् "वा-युर्वे गौतम तत्सूत्रं वायुना वे गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्द-ब्धानि भवन्ति" इति । वायोरिप विधारणव्न-श्रवणात्। शारीरो वा स्यात्, तस्यापि भोकृ-

स्यासारापारदुर्वारसंसारवारिधेः परपारस्य सेतृरिव सेतृः प्रापक इति मातृवत् श्रुतिर्मुमुक्षूनुपदिशति । तत्रायतनत्वस्य साधारणधर्मस्य द-र्शानात् संशयमाह ॥ तत् किमिति ॥ अमृतस्य ब्रह्मणः सेतृरिति षष्ठ्या ब्रह्मणो भिन्नत्वेन सेतोः श्रुतत्वादेषशब्दपरामृष्टं युभ्वायायत-नमब्रह्मैव सेतुरिव सेतुरित्याह ॥ अमृतस्येति ॥ भेदश्रवणात् सेतुरिति श्रवणाचेत्यर्थः । तत्र भेदश्रवणं व्याख्यातं, सेतुश्रवणं स्वयं विवृणोति ॥ पारवानिति ॥ अनन्तं काटतः, अपारं देशतः, ज-टिवधारकमुख्यसेतोर्यहणासम्भवात् गौणसेतुयहे कर्तव्ये मुख्यसे-त्विवारणगुणवानीश्वर इति भावः। यथा टोके मणयः सूत्रेण प्रिथता

अ०९। पा० ३।

त्वाद्गोग्यं प्रपश्चं प्रत्यायतनंत्वोपपत्तेरित्येवं प्रा-प्ते इदमाह, "चुभ्वाचायतन"मिति । चौश्च भू-श्च युभुवो युभुवावादी यस्य तदिदं युभ्वादि। यदेतस्मिन् वाक्ये द्योः पृथिव्यंन्तरिक्षं मनः त्राणा इत्येवमात्मकं जगदोतत्वेन निर्दिष्टं त-स्यायतनं परं ब्रह्म भवितुमर्हति । कुतः । स्व-शब्दादात्मशब्दादित्यर्थः। "आत्मशब्दो हीह भवति<sup>"</sup>तमेवैकं जानथ आत्मानम्'' इति।आत्म-शब्दश्च परमात्मपरियहे सम्यगवकल्पते ना-र्थान्तरपरियहे। क्विच्च स्वशब्देनेव ब्रह्मण आ-यतनत्वं श्रूयते "सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्र-ज़ाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः'' इति। स्वशब्देनै-व चेह पुरस्तादुपरिष्टाच ब्रह्म सङ्कीर्त्यते "पुरुष

एवं हे गौतम समष्टिलिङ्गात्मकवायुना स्थूलानि सर्वाणि संदृ धानि श्रितानि भवन्तीति श्रुत्यर्थः। आत्मशब्दात् पक्षद्यमप्ययुक्त मित्यत आह।।इारीरो वेति।सिद्वितीयत्वेन सेतुशब्दोपपत्तेश्चेत्यर्थः। नन्वात्मश-ब्दो जीवे सम्भवतीत्यत आह॥ <mark>आत्मशब्दश्चे</mark>ति॥ उपाधिपरिच्छिन्न-स्य जीवस्य सर्ववस्तुप्रत्यक्कं मुख्यं नास्तीत्यर्थः। उपक्रमस्थसाधारणा-यतनत्वस्य गौणसेतुत्विङ्गात् प्रथमश्रुतात्मश्रुत्या ब्रह्मत्वनिश्चय इति भावः । स्वशब्दादित्यस्यार्थान्तरमाह ॥ क्रिचेचेति ॥ प्रजाना-मुत्पत्तौ सदेव मूलं स्थितावायतनं र्लयप्रतिष्ठेति ब्रह्मवाचिसत्पदेन छान्दोग्ये ब्रह्मण आयतनत्वश्रुतेरत्रापि तथेत्यर्थः । अर्थान्तरमाह ॥ स्वशब्देनेवेति ॥ यस्मिन् ग्रीरिति वाक्यात् पूर्वोत्तरवाक्ययोः

एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् " इति, "ब्रह्मेवेदमसृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म द-क्षिणतश्चोत्तरेण" इति च । तत्र व्वायतनायतन-वद्भावश्रवणात्ं "सर्वे ब्रह्म" इति च सामाना-न्धो मूळं चेत्येवं नानारसो विचित्र आत्मेत्या-शङ्का सम्भवति तां निवर्तियतुं सावधारणमाह "तमेवैकं जानथ आत्मानम्" इति । एतदुक्तं भवति.न कार्यप्रपञ्चविशिष्टो विचित्र आत्मा विज्ञेयः । किं तार्हि । अविद्याकृतं कार्यप्रपञ्चं+ विद्यया त्रविछापयन्तस्तमेवैकमायतनभूतमा-व्मानं जानीथैकरसम् इति । यथा यस्मिन्नास्ते देवदत्तः तदानयेत्युक्त आसनमेवानयति न देवदत्तं तद्वदायतनभूतस्येवैकरसस्यात्मनो वि-ज्ञेयत्वमुपदिश्यते विकारान्तताभिसम्बन्धस्य

पुरुषब्रह्मादिशब्देन ब्रह्मसङ्कीर्तनान्मध्येऽपि ब्रह्म ग्राह्मित्यर्थः । पुरुष इति पूर्ववाक्यं, ब्रह्मैवेत्युत्तरवाक्यं, सर्वासु दिक्षु स्थितं सर्वे ब्रह्मैवेत्यर्थः। उत्तरेणोत्तरस्यां दिशि उदाहृतवाक्यस्य सविशेषब्रह्मपरत्व-माशङ्कच वाक्यं ब्याचष्टे॥तत्रेत्यादिना॥ सामानाधिक्ररण्याहिचित्र आत्मेति सम्बन्धः । यास्मिन् 'सर्वमोतंतमेवैकमित्येवकारैकशब्दा-भ्यां निर्विशेर्षे ज्ञेयमित्युक्का हेत्वन्तरमाह ॥ विकारानृतेति ॥विका-रे अनृते कल्पिते अभिसन्धोऽभिमानो यस्य तस्यानर्थभाक्केन निन्दाश्च-

चापवादः श्रुयते "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" इति। सर्वे ब्रह्मेति तु सामाना-धिकरण्यं प्रपञ्चविलापनार्थं नानेकरसताप्रति-पादनार्थम् "स यथा सैन्धवघंनोऽनन्तरोऽबा-त्यः कृत्स्नो रसघन एवेवं वा अरेऽयमात्माऽन-न्तरोऽबात्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव'' इत्येकर-सताश्रवणात्।तस्माद्युभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म। यत् तूक्तं सेतुश्रुतेः सेतोश्च पारवच्वोपपत्तेर्ब्रझ-णोऽर्थान्तरेण युभ्वाद्यायतनेन भवितव्यमिति, अत्रोच्यते।विधारणत्वमात्रमत्र सेतुश्रुत्या वि-वक्ष्यते न पारवच्वादि।न हि मृदारुमयो छोके सेत्र्रेष्ट इत्यत्रापि मुद्दारुमय एव सेत्रभ्यूपग-म्यते,सेतुशब्दार्थोऽपि विधारणत्वमात्रमेव न पा-

तेश्र कूटस्थसत्यं इत्यमित्यर्थः। कथं ताईं सामानाधिकरण्यं तत्राह।
॥ सर्वे ब्रह्मेति॥यश्रोरः स स्थाणुरितिवद् यत् सर्वे तद्वह्मेति सर्वोद्देशेन ब्रह्मत्विधानाद् बाधनार्थ, न तु यद्वह्मतत्सर्विमिति नानारसत्वार्थिमित्यर्थः।तत्र नियामकमाह॥स्यथेति॥ ठवणिपण्डोऽन्तर्बिष्ट्रियरसान्त-रशून्यः सर्वो ठवणैकरसो यथा, एवमरे मैत्रेयि चिदेकरस आत्मेत्यर्थः। यथापि पारवन्त्वसावयवत्वादिकं मुख्यसेत्वव्यभिचारि तथापि सेतोर्ज-ठादिबन्धनरूपं यद्दिधारणं तदेव व्यभिचारित्वेऽपि सेतुपदार्थेंकदे-शत्वाद्वुणत्वेन याद्यं न तु सेतुपदार्थंबिहर्भूतं पारवन्त्वादिकमित्याह॥ अत्रोच्यत इति ॥ दृष्टत्वात्तद्वहेऽतिप्रसङ्गमाह॥ न हीति॥ अत्र श्रुतौ परेणेति शेषः। विधारणस्य शब्दार्थत्वं स्फुटयति॥ षि-

रवत्त्वादि षिञो बन्धनकर्मणः सेतुशब्दव्युत्पत्तेः । अपर आह् तमेवैकं जानथ आत्मानंमिति य-देतत् सङ्कीर्तितमात्मज्ञानं यचैतदन्या वाचो विमुञ्चथेति वाग्विमोचनं तदत्रामृतव्वसाधन-त्वादमृतस्यैष सेतुरिति सेतुश्रुत्या सङ्कीर्त्यते न तु युभ्वाद्यायतनम्। तत्र यदुक्तं सेतुश्रुतेर्ब्रह्म-णो ,ऽर्थान्तरेण द्युभ्वाद्यायतनेन भवितव्यमि-त्येतदयुक्तम् ॥ १ ॥

## मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्॥२॥

इतश्च परमेव ब्रह्म चुभ्वाद्यायतनं यस्मान्मु-कोपसृष्यताऽस्यव्यपदिश्यमाना दृश्यते। मुक्तै-रुपसृष्यं मुक्तोपसृष्यम् । देहादिष्वनात्मस्वह-मस्मीत्यात्मबृद्धिरविद्या, ततस्तत्पूजनादी रा-गस्तत्परिभवादौ च द्वेषः, तदुच्छेददर्शनाद्भयं,

ञ इति ॥ सिनोति बधातीति सेतुपदार्थैकदेशो विधारणमित्यर्थः । तथा चामृतपदस्य भावप्रधानत्वादंमृतत्वस्य सेतुर्विधारकं ब्रह्मास्यै-वामृतत्वं नान्यस्येत्यर्थः। यद्वा युभ्वायाधारो ब्रह्म न सेतुशब्दार्थः किन्त्वव्यवहितं ज्ञानिमत्याह ॥ <mark>अपर इति ॥ फ</mark>लितमाह ॥ <mark>तत्र</mark>-यदुक्तमिति ॥ ज्ञाने सेतौ गृहीते सतीत्यर्थ ॥ १ ॥ . मुकेरुपसृष्यं प्रत्यक्केन प्राप्यं यद् ब्रह्म तस्यात्रोक्तेरिति सूत्रार्थः । मुक्तिप्रतियोगिनं बन्धं दर्शयति ॥ देहादिष्विति ॥ तद्दिपर्ययेणेति उक्तपश्चक्केशात्मक-बन्धनिवृत्त्याऽऽत्मना स्थितमित्यर्थः।यथानयो गङ्गाया नामरूपे वि-

मोहश्चेत्येवमयमनन्तभेदोऽनर्थव्रातः सन्ततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः, तद्विपर्ययेणाविद्या रागद्वे-षादिदोषमुक्तैरुपसृष्यं गम्यमेतदिति द्युभ्वा-द्यायतनं प्रकृत्यव्यपदेशो भवति । कथम् । "भिद्यते हृदयग्रन्थि श्विद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे"॥ इत्युक्ता ब्रवीति "तथा विद्यान्नामरूपाद्विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्" इति ब्रह्मणश्च मुक्तोपसृष्यत्वं प्रसिद्धं शास्त्रे।

"यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः, अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म सम-श्रुते"। इत्येवमादौ। प्रधानादीनां तुन कचि-न्मुक्तोपसृष्यत्वे प्रसिद्धमस्ति। अपि च "तमेवै-कं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ" इति वाग्विमोकपूर्वकं विज्ञेयत्विमह द्युभ्वाद्यायतन-

हाय समुद्रात्मना तिष्ठन्ति तथा ब्रह्मात्मविद्यि संसारं विहाय परात् कारणाद्वयकात् परं पूर्णं स्वयंज्योतिरानन्दं प्रत्यक्केन प्राप्य तिष्ठ-तीत्याह ॥ तथा विद्वानिति ॥ इदं प्रधानादेः किं न स्यादत आह ॥ ब्रम्हणश्चेति ॥ अस्य मुमुक्षोः हृदीति पदेनात्मधर्मत्वं कामानां नि-रस्तं यदा कामनिवृत्तिरथ तदाऽमृतो भवति मरणहेत्वभावान्न केवल-मनर्थनिवृत्तिः किन्त्वत्र देहे तिष्ठन्नेव ब्रह्मानन्दमश्रुत इत्यर्थः । लि-ङ्गान्तरमाह ॥ अंपि चेति ॥ धीरो विवेकी तमेवात्मानं विज्ञाय वि-

स्योच्यते ।तच्च श्रुत्यन्तरे ब्रह्मणो दृष्टम् । "तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। नानुध्यायाद्वहूंश्छब्दान् वाचो विग्लापनं हि त-त्"। इति।

तस्मादपि चुभ्वाचायतनं परं ब्रह्म॥ २॥

#### नानुमानमतच्छब्दात्॥३॥

·यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुरु-क्तो नैवमर्थान्तरस्य वैशेषिको हेतुः प्रतिपादको-ऽस्तीत्याह।नानुमानं साङ्ग्चरमृतिपरिकल्पि-तं प्रधानमिह चुभ्वाद्यायतनत्वेन प्रतिपत्तव्य-म् , कस्मात् ? अतच्छब्दात्। तस्याचेतनस्य प्र-धानस्य प्रतिपादकः शब्दस्तच्छव्दो न तच्छ-ब्दोऽतच्छब्दः।न त्यत्राचेतनस्य प्रधानस्य प्र-तिपादकः कश्चिच्छब्दोऽस्ति येनाचेतनं प्रधानं

शुद्धं रुक्ष्यपदार्थं ज्ञात्वा वाक्यार्थज्ञानं कुर्यात् । ज्ञानार्थिनो ज्ञानप्रति-बन्धककर्मकाण्डादेवैंमुख्यमाह ॥ नेति ॥ बहूनित्युक्का अल्पान् वे-दान्तशब्दानङ्गीकरोति ।

"अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्रथा । जिह्नामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च"॥ इति॥ एतानि वागिन्द्रियस्थानत्वाद् वाक्यशब्देनोच्यन्ते तेषां शो-षणमात्रमनात्मशब्दोचारणफ्ठं तद्ध्यानान्मनसो ग्ठानिमात्रमित्यर्थः ॥ २ ॥ वैशेषिक इति ॥ असाधारण आत्मशब्दादिरित्यर्थः । अ-

कारणत्वेनायतनत्वेन वाऽवगम्येत । तिह्रपरी-तस्य चेतनस्य प्रतिपादकशब्दोऽत्रास्ति "यः सर्वज्ञः सर्ववित्" इत्यादिः। अत एव न वायुर-पीह युभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रीयते॥३॥

#### प्राणभृच॥४॥

यद्यपि प्राणभृतो विज्ञानात्मन आत्मत्वंचेतन-त्वंचसम्भवति तथाऽप्युपाधिपरिच्छिन्नज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाद्यसम्भवे सत्यस्मादेवातच्छब्दात् प्रा-णभृद्पि न द्युभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः। न चोपाधिपरिच्छिन्नस्याविभोः प्राणभृतो द्युभ्वा-द्यायतनत्वमपि सम्यक् सम्भवति। पृथग्योग-करणमुत्तरार्थम्॥ ४॥ कुतश्च न प्राणभृद् द्यु-भ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः ?

### भेदव्यपदेशात्॥ ५॥

#### भेद्व्यपदेशश्चेह भवति "तमेवैकं जानथ

तच्छव्दादित्यस्यार्थान्तरमाह ॥ तिद्वपरीतस्येति ॥ अत एवात-च्छव्दादेव ॥ ३ ॥ "प्राणभृच्चे"ति सूत्रे चकारः पूर्वसूत्रस्थनत्रोऽनुष-द्गार्थः । सर्वज्ञपदसमानाधिकरण आत्मशब्दो न जीववाचीत्यत-च्छव्दस्तरमादित्यर्थः । ननु नानुमानप्राणभृतावतच्छव्दादित्येकमेव सूत्रं किमर्थं न छतम् , उभयनिरासहेतोरेकत्वादित्यत आह ॥ पृथ-गिति ॥ योगः सूत्रम् , उत्तरसूत्रस्थहेतूनां जीवमात्रनिरासेनान्वयेऽपि

आत्मानम् " इति ज्ञेयज्ञातृभावेन।तत्र प्राण-भृत् तावत् मुमुक्षुत्वाञ्ज्ञाताः परिशेषादात्मश-ब्दवाच्यं ब्रह्म ज्ञेयं युभ्वाद्यायतनमिति गम्यते, न प्राणभृत् ॥५॥ कुतश्च न प्राणभृद्.युभ्वाद्या-यतनत्वेनाश्रयितव्यः?

#### प्रकरणात्॥ ६॥

ं प्रकरणै चेदं परमात्मनः "कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" इत्येकविज्ञा-नेन सर्वविज्ञानापेक्षणात्।परमात्मनि हि सर्वा-त्मके विज्ञाते सर्विमिदं विज्ञातं स्यात्,न केंवले प्राणभृति ॥६ ॥ कुतश्च न प्राणभृद् चुभ्वाद्याय-तनत्वेनाश्रयितव्यः?

#### स्थित्यदनाभ्यां च ॥७॥

**घुभ्वाद्यायतनं च त्रकृत्य "द्वा सुपर्णा सयु-**जा सखाया" इत्यत्र स्थित्यद्ने निर्दिश्येते, "त-

सुबोवार्थं प्राणभृञ्चेति प्रथक् सूत्रकरणिमत्यर्थः ॥ ४ ॥ तानेव. हे-तूनाकाङ्कादारा व्याचष्टे ॥ कुतश्च नेत्यादिना ॥ ययपि विशुद्धः प्रत्यगात्मैवात्र ज्ञेयः, तथापि जीवत्वाकारेण ज्ञातुर्ज्ञेयान्द्रदान्त्र ज्ञे-यरूपत्वमित्यर्थः । एवं च जीवत्विलङ्गिविशिष्टत्वेन जीवस्यगुभ्वा-दिवाक्यार्थत्वं निरस्यते, न शुद्धरूपेणेति मन्तव्यम्॥ ५॥६॥ ॥ ननु स्थित्येश्वरस्यादनाज्जीवस्य द्वासुपर्णेत्यत्रोक्तावपि ईश्वर आ- योरन्यः पिप्पलं स्वाह्रति" इति कर्मफलाशनम्, "अनश्मन्नन्योऽभिचाकशीति" इत्यौदासीन्ये-नावस्थानं च ताभ्यां च स्थित्यदनाभ्यामीश्वर-क्षेत्रज्ञो तत्र ग्रह्मेते । यदि चेश्वरी चुभ्वाचाय-तनत्वेन विवक्षितस्ततस्तस्य प्रकृतस्येश्वरस्य क्षेत्रज्ञात् पृथग्वचनमवकल्पते, अन्यथा त्यप्र-कृतवचनमाकस्मिकमसम्बद्धं स्यात्।ननु तवा-पि क्षेत्रज्ञस्येश्वरात् पृथग्वचनमाकस्मिकमेव प्रसज्येत, न, तस्याविवक्षितत्वात् । क्षेत्रज्ञो हि कर्तृत्वेन भोकृत्वेन च प्रतिशरीरं बुद्धचाद्यपाधि-्रसम्बद्धो लोकत एव प्रसिद्धोःनासौ श्रुत्या ता-त्पर्भेण विवक्ष्यते।ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धवा-त् श्रुत्या तात्पर्येण विवक्ष्यते, इति न तस्याक-स्मिकवचनं युक्तम् "गुहां प्रविष्टावात्मानो हि'' इत्यत्राप्येतहारीतम् द्वासुपर्णेत्यस्यामृचीश्वर-

यतनवाक्येव किमर्थं याद्य इत्यत आह ॥ यदि चेश्वर इति ॥ अत्र चेश्वरः शुद्धचिन्मात्रो याद्यः । न सर्वज्ञत्वादिविशिष्टः तस्यात्रा-प्रतिपायार्थस्याकस्मान्मध्ये वचनासम्भवात् । आयवाक्येन यहणं कार्यमित्यभिसन्धः । तमज्ञात्वाऽऽशङ्कृते ॥ ननु तवापीति ॥ ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनार्थमकस्मादप्रकृतस्यापि लोकप्रसिद्धस्य जीवस्यानुवादसम्भवं इति परिहरति ॥ नेति ॥ ननु ह्यासुपर्णेत्यत्र बुद्धिजीवयोरुकेः कथमिदं सूत्रमित्यत आह ॥ गुह्यामि-ति ॥ स्थित्यदनाभ्यामीश्वरक्षेत्रज्ञयोरनुवादेनैक्वं दर्शितमित्यर्थः । न-

क्षेत्रज्ञावुच्येते इति । यदाऽपि पेङ्गयुपनिषत्कृते-न व्याख्यानेनास्यामृचि संत्त्वक्षेत्रज्ञावुच्येते तदाऽपि न विरोधः कश्चित्। कथं? प्राणभृदीह घटादिच्छिद्रवत् सत्त्वाद्युपाध्यिभमानित्वेन प्र-तिशरीरं गृत्यमाणो चुभ्वाचायतनं न भवतीति प्रतिषिद्यते । यस्तु सर्वेशरीरेषूपाधिभिर्विनोप-लक्ष्यते परमात्मा स भवति। यथा घटादिच्छि-द्राणि घटादिभिरुपाधिभिर्विनोपलक्ष्यमाणानि महाकाश एव भवन्ति, तद्वत् प्राणभृतः परस्मा-दन्यत्वानुपपत्तेः प्रतिषेधो नोपपद्यते, तस्मात् सत्त्वाद्यपाध्यभिमानिन एव द्युभ्वाद्यायतनत्व-प्रतिषेधः, तस्मात् परमेव ब्रह्म युभ्वाद्यायतन-म्। तदेतत् "अदृश्यत्वादिगुणको धर्मीकेः'' इ-त्यनेनैव सिद्धम्, तस्यैव हिं भूतयोनिवाक्यस्य मध्य इदं पठितं "यस्मिन् द्योः पृथिवी चान्त-रिक्षम् " इति । प्रपञ्चार्थं तु पुनरुपन्यस्तम् ॥ ७॥

न्वत्र जीवेशौ नानुवाद्यो पैङ्गिव्याख्याविरोधादतः सूत्रासङ्गतिरित्यत आह ॥ यदापीति ॥ तदापि सूत्रस्यासङ्गतिर्नास्तीत्यर्थः । अदनवा-क्येन बुद्धिमनूय स्थितिवाक्येन बुद्धचादिविरुक्षणशुद्धप्रत्यग्ब्रह्मणो ज्ञेयस्योक्तेर्युभ्वादिवाक्ये तदेव गाह्मं न बद्धगुपहितो जीव इति सूत्र-सङ्गतिमाह ॥ कथमित्यादिना ॥ नन्वत्रानुपहितो जीव उक्तो न परं ब्रह्मेत्यत आह ॥ यस्टिवति ॥ पौनरुक्त्यं शङ्कृते ॥ तदेतदिति ॥

### भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्॥ ८॥

इदं समामनित "भूमा त्वेव विजिज्ञासि तव्यः"इति, "भूमानं भगवो विजिज्ञासे" इति, "यत्रनान्यत् पश्यित नान्यच्छुणोति नान्यद्विजा-नाति स भूमा, अथ यत्रान्यत् पश्यत्यन्यच्छु-णोत्यन्यद्विजानीति तदल्पम्" इत्यादि । तत्र संशयः। किं प्राणो भूमा स्यादाहोस्वित् परमा-त्मेति । कुतः संशयः । भूमेति तावद् बहुत्वम-भिधीयते "बहोर्ल्योपो भूच बहोः" (पा ०६। ४। १५८) इति भूमशब्दस्य भावप्रत्ययान्त-तास्मरणात् । किमात्मकं पुनस्तद्वहुत्विमिति वि-शेषाकाङ्कायां "प्राणो वा आशाया भूयान्" इति

युभ्वादिवाक्यस्य ब्रह्मपरत्विमत्यर्थः। समाधते ॥ प्रपञ्चार्थमिति॥ सेतुशब्दव्याख्यानेन भूतयोनेः प्रत्यगात्मत्वरफुटीकरणमित्यर्थः। त-स्मान्मुण्डकोपनिषद्, ब्रह्मणि समन्वितेति सिद्धम्॥ ७॥ भूमा॥ छान्दोग्यमुदाहरति॥ इदमिति॥ नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं त-स्मान्गिरतिशयसुखार्थिना भूमैव विचार्य इति नारदं प्रति सनत्कुमा-रेणोक्ते सित नारदो ब्रते॥ भूमानिमिति॥ भूम्रो ठक्षणमिद्दतीयत्वमाह॥ यत्रेति॥ भूमठक्षणं परिच्छिन्नठक्षणोक्त्या स्फुटयिति॥ अथिति॥ अत्र संशयवीजं प्रश्नपूर्वकमाह॥ कुत इत्यादिना॥ बहोर्भाव इति वि-यहे "पृथ्वादिन्य इमनिच् "[५।१।१२२] इति इमनिच् प्रत्यये कते "बहोरोपो भूच बहोः" [६।४।१५८] इति सूत्रेण बहोः परस्येमनिच्प्रत्य-

सित्रधानात् प्राणो भूमेति प्रतिभाति । तथा
"श्रुतं त्येव मे भगवहृशेभ्यस्तरित शोकमात्मवित्" इति, "सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्यं परं पारं तारयतु" इति प्रकरणोत्थानात् परमात्मा भूमा इत्यपि प्रतिभाति ।
तत्र कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति भ
वित संशयः । किंतावत् प्राप्तं प्राणो भूमेति ।
कस्मात् ! भूयः प्रश्नप्रतिवचनदर्शनात् । यथा
हि "अस्ति भगवो नाम्नो भूयः" इति, "वाग्वाव नाम्नो भूयसी" इति, तथा "अस्ति भगवो वाचो भूयः" इति, "मनो वाव वाचो भूयः" इति च
नामादिभ्यो त्याप्राणात् भूयः प्रश्नप्रतिवचनप्र-

यस्यादेरिकारस्य लोपः स्यात् बहोः स्थाने भूरित्यादेशश्च स्यादित्युक्ते भूम नितिशब्दो निष्पन्नः, तस्य भावार्थके मनिच् प्रत्ययान्तत्वाद्दहुत्वं वाच्य-म् तत् िकं धार्मिकमित्याकाङ्कायां सन्तिहितप्रकरणस्थः प्राणो धर्मी भा-ति।वाक्योपक्रमस्थ आत्माऽपि स्वप्रतिपादनापेक्षो धर्मित्वेन भातीति सन्तिहितव्यवहितप्रकरणाभ्यां संशय इत्यर्थः। पूर्वमात्मशब्दाद् यु-भवायायतनं ब्रह्मेत्युक्तं, तदयुक्तं तरित शोक्तमात्मविदित्यबद्धाण्यप्या-त्मशब्दप्रयोगादित्याक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षयित ॥ प्राणो भूमेति ॥ धर्मध-मिणोरभेदात् सामानाधिकरण्यं द्रष्टव्यम् । पूर्वोत्तरपक्षयोः प्राणोपा स्तिः, ब्रह्मज्ञानं च फलं क्रमेण मन्तव्यम्। अत्राध्याये भूयः प्रश्लोत्तरभेदा-दर्थभेदो दृश्यते । भूमा तु प्राणात् परं भूयः प्रश्लं विनैवोक्तिङ्कोन प्रा-णादभिन्न इत्याह॥ क्रस्मादित्यादिना॥प्राणाद् भूय इति न दृश्यत इति

वाहः प्रवृतः, नैवं प्राणात्परं भूयः प्रश्नप्रतिवच-नं दृश्यते।"अस्ति भगवः प्राणाद्भयः"इति,"अ-दो वाव प्राणाद्भयः" इति। "प्राणमेव तु नामादि-भ्यआशान्तेभ्यो भूयांसं प्राणोवावआशाया भू-यान्'' इत्यादिना सप्रपञ्चमुक्का प्राणदार्शेन-श्चातिवादित्वं " अतिवाद्यसि '' इति, " अति-वाद्मस्मीति ब्रूयान्नापद्भवीत" इत्यभ्यनुज्ञाय, "एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति" इ-तिप्राणव्रतमतिवादित्वमनुकृष्यापरित्यज्यैव प्रा-णं सत्यादिपरम्परया भूमानं समवतारयन्, "प्राणमेवभूमानं मन्यते" इति गम्यते।कथं ्पुनः प्राणे भूमनि व्याख्यायमाने " यत्र नान्यत्

पूर्वेण सम्बन्धः। नन्वेष तु वा अतिवदतीति तुशब्देन प्राणप्रकरण विच्छेदान्त प्राणो भूमेत्यत आह ॥ प्राणमेवेति ॥ नामायाशा-न्तानुपास्यानतीत्य प्राणं श्रेष्ठं वद्तीत्यतिवादी प्राणवित् तं प्रति अ-तिवायसीति केनचित् प्रश्ने रुते अस्मीति ब्रूयात्, नाहमतिवादी-त्यपद्भवं न कुर्यादित्युक्तं प्राणविदं, एष इति परामृश्य सत्यवचन-ध्यानमननैश्रद्धादिधर्मपरम्परां विधाय भूमोपदेशान प्रकरणविच्छे दः। तुशब्दो नामायुपासकस्यातिवादित्वनिरासार्थ इत्यर्थः । भू-स्रो रुक्षणवचनं सुखत्वममृतत्वं च प्राणेत्रश्नपूर्वकं योजयति ॥ क-थंपुनरित्यादिना॥ प्राणयस्तेषु प्राणे लीनेपु न शृणोति सुषुप्तः पुरुष इतिशेषः। "गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानोव्यानोऽन्वाहार्यपर्चनः आह-

१ दाक्षिणाच्यामिः।

पश्यती''त्येतद् भूस्रो लक्षणपरं वचनं व्याख्या-येतेति? उच्यते । सुषुत्र्यवस्थायां त्राणग्रस्तेषु करणेषु दर्शनादिव्यवहारनिष्टतिदर्शनात् स-म्भवति प्राणस्यापि यत्र नान्यत् प्श्यतीत्या-दि तञ्चक्षणम् । तथा च श्रुतिः " न शृणोति न प-श्यति " इत्यादिना सर्वेकरणव्यापारप्रत्यस्त-मयरूपां सुषु हयव स्थामुक्का "प्राणाग्नय एवेत-स्मिन् पुरे जायति" इति तस्यामेवावस्थायां प-ञ्चरुत्तेः प्राणस्य जागरणं ब्रुवती प्राणप्रधानां सुष्ह्यवस्थां दर्शयति । यज्ञैतद्रूम्नः सुखत्वं श्रुतं " यो वे भूमा तत् सुखम्" इति तद्प्यविरुद्धम्, "यत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ यदेतस्मिञ्श्छ-़ रीरे सुखं भवति" इति सुषुप्त्यवस्थायामेव सु-खश्रवणात्।यच्च "यो वै भूमा तद्मृतम् " इति, तद्पि प्राणस्याविरुद्धम् ,"प्राणो वा अमृतम् " इति श्रुते:। कथं पुनः प्राणं भूमानं मन्यमानस्य "तरित शोकमात्मवित्" इत्यात्मविविदिपया प्रकरणस्योत्थानं उपपद्यते, प्राण एवहात्मा वि-

वनीयः प्राणः" इति श्रुतेः, प्राणा अग्नय इह पुरे शरीर जात्रति स-च्यापारा एव तिष्ठन्तीत्यर्थः । देवी जीवः, अथ तदा स्वप्नदर्शनकाले सुखश्रवणात् प्राणस्य सुखत्वमविरुद्धिमत्यन्वयः। आत्मपदेनोपऋम-विरोधं परिहरति ॥प्राण एवेति॥ प्राणस्यात्मत्वं कथमित्याशङ्क्य श्रु-

वक्षित इति ब्रमः। तथा हि "प्राणो ह पिता प्रा-णो माता प्राणो भाता प्राणः स्वसा प्राण आ-चार्यः प्राणो ब्राह्मणः" इति प्राणमेव सर्वात्मा-नं करोति।"यथा वा अरा नाओं समार्पेता एव-मस्मिन् प्राणे सर्वे समर्पितम् " इति च सर्वी-त्मव्वारनाभिनिदर्शनाभ्यां च सम्भवति वैपुल्या त्मिका भूमरूपता त्राणस्य । तस्मात् त्राणो भू-मेत्येवं प्राप्तम्।तत इट्मुच्यते।परमात्मैवेह भू-मा अवितुमहीति, न प्राणः। कस्मात् ? सम्प्रसा-दादध्युपदेशात् । सम्प्रसाद इति सुपृप्तं स्था-नमुच्यते सम्यक् प्रसीदत्यस्मिन्निति निर्वचना-त्,। वहदारण्यके च स्वप्नजागरितस्थानाभ्यां सह पाठात् ,तस्यां च सम्त्रसादावस्थायां त्राणो जानतींति प्राणोऽत्र सम्प्रसादोऽभिप्रेयते प्रा-

तत्वादित्याह ॥तथा हीति॥ सर्वं समींपतिमिति च सर्वाधिष्ठानं प्राणं स्वीकरोति श्रुतिरित्यन्वयः।अत आत्मत्वं प्राणेऽपि मुख्यमिति भा-वः।भूमरूपत्वं योजयित ॥सर्वात्मत्वेति ॥ सम्प्रसादशब्देन प्राणं ल-क्षयितुं मुख्यार्थं दर्शयिति॥सम्प्रसाद इति॥ "स वा एप एतस्मिन् सम्प्र-सादे स्थित्वा प्रुनराद्रवती" ति प्रयोगाच ।तत् पदं सुषुप्तिवाचकमित्याह ॥ बृहदिति॥ वाच्यार्थं सम्बन्धात् प्राणो लक्ष्य इत्याह ॥तस्यां चेति॥ अत्र सूत्र इत्यर्थः । भूमा प्राणाद्धिनः अत्राध्याये तस्मादूर्ध्वमुपदि-

णादूर्ध्वं भूम्न उपदिश्यमानत्वादित्यर्थः।प्राण एव चेद्रमा स्यात् स एव तस्मादूर्ध्वमुपदिश्येतेत्य-क्षिष्टमेतत् स्यात् । न हि नामैव नाम्नो भूय इति नाम्न ऊर्ध्वमुपदिष्ठम्। किं तार्हि ? नाम्नोऽन्यद-र्थान्तरमुपदिष्टं,वागारूयं वाग्वाव नाम्नो भूय-सीति,तथा वागादिभ्योऽप्यात्राणादर्थान्तरमव तत्रतत्रोध्वंमुपदिष्टं,तद्दत् प्राणादूर्ध्वमुपदिश्यमा-नो भूमा प्राणादर्थान्तरभूतो भवितुमहित नन्विहनास्ति प्रश्नः, "अस्ति भगवः प्राणाद्भू-यः"इति , नापि प्रतिवचनमस्ति"प्राणाददो वा-व भूयोऽस्ती''ति। कथं प्राणाद्धिभूमोपदिश्य-ते इत्युच्यतेः प्राणविषयमेव चातिवादित्वमुत्तर-त्रानुकृष्यमाणं पश्यामः । " एप तु वा अतिव-दति यःसत्येनातिवदति"इति,तस्मान्नास्ति प्रा-णादध्युपदेश इति । अत्रोच्यते । न तावत् प्रा-

ष्टत्वानामादेरूध्वंमुपदिष्ठवागादिवदित्यर्थः । विपक्षे हेतूच्छेदं बाधक-माह ॥ प्राण एव चेदिति ॥ स्वस्यैव स्वरमादूर्ध्वमुपदिष्ठत्वमयुक्तं नामादिषु अदृष्टं चेत्यर्थः । हेत्विसिद्धं शङ्कृतं ॥ निन्वेहंति॥ प्रकतप्रा-णवित् परामर्शक एपशब्दो न भवति तस्य यच्छब्दप्रतन्त्रत्वेन स-त्यादिवादिवाचित्वात् । अतः श्राणप्रकरणं विच्छिनामिति हेतुसि-द्धिरित्याह ॥ अत्रोच्यत इति ॥ सत्येनातिवादित्वं विशेषः तहतो य एप इत्युक्तेर्न पूर्वानुकर्ष इत्यर्थः । य एप प्राणविदतिवदति इत्यनू-

अ॰ १।पा॰ ३।

णविषयस्यैवातिवादित्वस्यैतदनुकर्षणमिति श-क्यं वक्तं विशेषवादादाः सत्येनातिवद्तीति । ननु विशेषवादोऽप्ययं प्राणविषय एव भविष्य-ति । कथं? यथेषोऽग्निहोत्रीयः सत्यं वदतीत्युक्ते न सत्यवद्नेनाग्निहोत्रित्वं, केन तर्हि, अग्निहोत्रे-णैव,सत्यवदनं त्वग्निहोत्रिणो विशेष उच्यते,तथै-षतुवा अतिवद्ति यः सत्येनातिवद्तीत्युक्तेनस-त्यवदनेनातिवादित्वं, केन तर्हि, प्रकृतेन प्राण-विज्ञानेनैव, सत्यवदनं तु प्राणविदो विशेषो वि-वक्ष्यत इति। नेति ब्रूमः, श्रुत्यर्थपरित्यागत्रसङ्गा-त्,श्रुत्या त्यत्र सस्यवद्नेनातिवादिव्वं प्रतीयते यः सत्येनातिवदति सोऽतिवदतीति।नात्र प्रा-णबिज्ञानस्य सङ्कीर्तनमस्ति। प्रकरणात् तु प्राण-विज्ञानंसम्बद्धेत।तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुविःपरि-त्यक्ता स्यात् । प्रकृतव्यारुत्यर्थश्च तुशब्दो न स-

य स सत्यं वदेदिति विधानान्त प्राणप्रकरणविच्छेदः इति दृष्टान्तेन शङ्कृते ॥ नन्विति ॥ सत्यशब्दो ह्यबाधिते रूढो ब्रह्मवाचकः, तद-न्यस्य मिथ्यात्वात् । सत्यवचने त्वबाधितार्थसम्बन्धाञ्चाक्षीणक इति नात्र रुक्ष्यवचन्विधिरित्याह ॥ नेति ब्रूम इति॥ किं च सत्येन ब्रह्म-णातिवदतीति तृतीयाश्चत्या ब्रह्मकरणकमतिवादित्वं श्रुतं, तस्य प्रकरणाट् बाधो न युक्त इत्याह॥ श्रुत्या हीत्यादिना॥ नात्रेति ॥ सत्यवाक्ये इत्यर्थः । एवं सत्येनेतिश्रुत्या प्रकरणं बाध्यमित्युक्का

ङ्गच्छेत।एषतुवा अतिवदतीति। सत्यं त्वेव वि-जिज्ञासितव्यमिति चप्रयत्नान्तरकरणमर्थान्तर-विवक्षां सूचयति।तस्माद्यथेकवेदप्रशंसायां प्र-कृतायामेष तु महाब्राह्मणो यश्चतुरो वेदानधीत इत्येकवेदेभ्योऽर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते ता-हगेतद् द्रष्टव्यम्।न च प्रश्नप्रतिवचनरूपयेवा-र्थान्तरविवक्षया भवितव्यमिति नियमोऽस्ति, प्रकृतसम्बन्धासम्भवकारितत्वादर्थान्तरविव-क्षायाः।तत्र प्राणान्तमनुशासनं श्रुव्वा तूष्णीं-भूतं नारदं स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति। यत् प्राणविज्ञानेन विकारान्त्रतिवपयेणातिवा-दित्वमनतिवादित्वमेव तदेष तु वा अतिवदृति यः सत्येनातिवद्तीति।तत्र सत्यमिति परं ब्र-

तुशब्देनापि तद्दाध्यमाह ॥ प्रकृतिति ॥ विजिज्ञास्यत्विङ्गाच पू-वींकाद्भिन्निमत्याह ॥ सत्यं त्वेवेति ॥ प्रकरणविच्छेदे दृष्टान्तमा-ह ॥ तस्मादिति ॥ श्रुतिलिङ्गबलादेतत् सत्यं प्रकृतात् प्राणात् प्रा-धान्येन भिन्नं दृष्टव्यमित्यर्थः । एवमतिवादित्वस्य ब्रह्मसम्बन्धोक्त्या प्राणलिङ्गत्वं निरस्तम् । यनु प्रश्नं विनोक्तत्वलिङ्गाद् भूमा प्राण इति तन्न, तस्याप्रयोजकत्वादित्याह ॥ न चेति ॥ प्रश्नभेदाद्यभेद इति न नियमः, एकस्यात्मनो मैत्रेय्या बहुशः पृष्टत्वात् प्रश्नं विनोक्तचा-तुर्वेदस्य प्रकृतैकवेदाद्भिन्नत्वदर्शनाचेत्यर्थः । तत्र यथा चतुर्वेदत्वस्य प्रकृतासम्बन्धाद्र्थभेदः, एवमिहापीति स्फुठ्यति ॥ तत्रेत्यादिना ॥ सत्यपदेन प्राणोकिरित्यत आह ॥ तत्र सत्यमिति ॥ विज्ञानं नि-

मानमुपदिशति । तत्र यत् प्राणादिधसत्यं वक्त-व्यं प्रतिज्ञातं तदेवेह भूमेत्युच्यत इति गम्यते। तस्मादस्ति प्राणादिधभूम्न उपदेश इत्यतः प्रा-

· णादन्यः परमात्मा भूमा भवितुमर्हति। एवं चे-हात्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपन्नं भ-विष्यति।प्राण एवेहात्मा विवक्षित इत्येतद्पि

नोपपद्यते । न हि त्राणस्य मुख्यया रुत्त्याऽऽ-त्मत्वमस्ति। न चान्यत्रपरमात्मज्ञानाच्छोकवि-

निर्वतिरस्ति, "नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय"

दिध्यासनं, आदिपदान्मननश्रद्धाश्रवणमनःशुद्धिनिष्ठातद्वेतुकर्माणि गृद्यन्ते । इमान्यपि श्रवणादीनि ज्ञेयस्य सत्यस्य ब्रह्मत्वे लिङ्गानि-। एवं श्रुतिलिङ्गैः प्राणस्यावान्तरप्रकरणं बाधित्वा प्रस्तुतं सत्यं ब्रह्म भूमपदोक्तबहुत्वधर्मीत्याह ॥**तत्र यदि**ति॥ किञ्च सन्तिहितादपि व्य-वहितं साकाङ्कं बर्टीय इति न्यायेन सन्तिहितं निराकाङ्कं प्राणं दृष्ट्वा वाक्योपक्रमस्य आत्मा स्वप्रतिपादनाय भूमवाक्यापेक्ष इह भूमा याह्य इत्याह ॥ **एवं चे**ति ॥ किं च "शोकस्य परं पार"मित्युपक्रम्य त-मसः पारमित्युपसंहारात् शोकस्य मुर्छोच्छेदं विना तरणायोगाच । शो-कपदेन मूलतमो गृह्यते तन्त्रिवर्तकज्ञानगम्यत्विङ्गात्, आत्मा ब्रह्मे-त्याह ॥न चान्यत्रेति ॥ब्राह्मणमात्मायतत्त्वं प्राणस्य वदतीति सम्ब- इति श्रुत्यन्तरात्। "तं मां भगवान्शोकस्यपरं पारं तारयतु'' इति चोपऋम्योपसंहरति ''तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः" इति।तम इति शोकादिकारणम-विद्योच्यते।प्राणान्ते चानुशासने न प्राणस्या-न्यायत्ततोच्येत । आत्मतः प्राण इति च ब्राह्म-णम् । प्रकरणान्ते च परमात्मविवक्षा भविष्य-ति, भूमा तु प्राण एवेति चेन्न। "स भगवः क-स्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" इत्यादिना भूम्न एवात्रकरणसमाप्तेरनुकर्पात् । वैपुल्या-त्मिका च भूमरूपता सर्वकारणत्वात् परमात्मनः सुतरामुपपद्यते॥८॥

## धर्मोपपत्तेश्च॥ ९॥

अपि च ये भूम्नि श्रूयन्ते धर्मास्ते परमात्म-न्युपपद्यन्ते। यत्र "नान्यत् पश्यतिनान्यच्छृणो-ति नान्यद्विजानाति स भूमेतिदर्शनादिव्यवहा-राञावं भूमन्यवगमयति परमात्मनि चायं द-

न्धः । नन्विदं चरमं ब्राह्मणं ब्रह्मपरमस्तु ततः प्रागुको भूमा **प्रा**ण इ-ति शङ्कते ॥ प्रकरणान्त इति ॥ तच्छव्देन भूमानुकर्षात् मैवमि-त्याह ॥ नेति ॥ ८ ॥ भृम्नो ब्रह्मत्वे छिङ्गान्तरमाह ॥ धर्मेति सूत्रम् ॥ यदुक्तं भूम्नो लक्षणं सुबत्वममृतत्वं च प्राणेषु योज्यमिति तदन्य

र्शनादिव्यवहाराभावोऽवगतः,''यत्र त्वस्य सर्व-मात्मैवाभूतत् केन कं पश्येदिः"ति श्रुत्यन्तरात्। योऽप्यसो सुषुत्यवस्थायां दर्शनादिव्यवहारा-भाव उक्तः, सोऽप्यात्मन एवासंङ्गत्वविवक्षया उक्तो न प्राणस्वभावविवक्षया, परमात्मप्रकर-णात् । यदपि तस्यामवस्थायां सुखमुक्तं तद-प्यात्मन एव सुखरूपत्वविवक्षयोक्तम्।यत आ-'ह " एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्या-न्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ती"ति। इहापि "योवे भूमा तत् सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सु-ख"मिति सामयसुखनिराकरणेन ब्रह्मेव सुखं भू-मानं दर्शयति । "यो वे भूमा तदमृत''मिति अ-मृतत्वमपीह श्रूयमाणं परमकारणं गमयति, विकाराणाममृतत्वस्य आपेक्षिकत्वात्,"अतो-

विघटयति ॥ योऽप्यसावित्यादिना ॥ सित बुद्ध्यायुपाधावातम-नो द्रष्टृत्वादिस्तंदभावे सुषुप्तौ तदंभाव इत्यसङ्गत्वज्ञानार्थं प्रश्नोपनि-पदि न शृणोति न पश्यतीति परमात्मानं प्रकत्योक्तम्। तथा तत्रै-वात्मनः सुखत्वमुक्तं न प्राणस्य। यतः श्रुत्यन्तरम् आत्मन एव सु-खत्वमाह तस्मादित्यर्थः। आमयो नाशादिदोषः तत् सिहतं सामयम् आर्तं नम्यरम्। स एवाधस्तात् स उपिरष्टादिति सर्वगतत्वं, स एवेदं सर्वमिति सर्वात्मत्वं च श्रुतं, तस्माद्भमाध्यायो निर्गुणे समन्वित इति सिद्धम्॥ ९॥

१ बुद्रचायुपायभावे । १ आस्मनोद्रष्ट्रत्वाभावः ।

ऽन्यदार्तं गिनित च श्रुत्यन्तरात्। तथा च सत्यव्वं स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्व-मिति चेते धर्माः श्रूयमाणाः परमात्मन्येवोप-पद्यन्ते नान्यत्र तस्माद्भमा परमात्मेति सिद्धम्॥९॥

## अक्षरमम्बरान्तधृतेः॥ १०॥

"कस्मिन्न खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति स होवाचैतद्वे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिव- -दन्त्यस्थूलमनिष्व " त्यादि श्रूयते । तत्र संश-यः। किमक्षरशब्देन वर्ण उच्यत किंवा पर ए-वश्वर इति । तत्राक्षरसमाम्नाय इत्यादावक्षर-शब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्वात् प्रसिद्धव्यतिक्रमस्य

॥ अक्षरमम्बरान्तधृतेः । बृहदारण्यकं पठिते ॥ किस्मिन्निति ॥ यद्भूतं भवच भविष्यच तत्सर्वं किमिन्नोतिमिति गार्या पृष्टन मुनिना याज्ञवल्क्येनाव्याकृताकाशः कार्यमात्राश्रय उक्तः । आकाशः किस्मिन्नोत इति दितीयप्रश्ने स मुनिरुवाच । तत् अव्याकृतस्याधिकरण-मेतदक्षरम् अस्थूलादिरूपमित्यर्थः । उभयत्राक्षरशब्दप्रयोगात् संशायः । यथा सत्यशब्दो ब्रह्मणि रूढ इति ब्रह्म भूमेत्युक्तं तथाक्षरशब्दो वर्णे रूढ इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षः, तंत्रोङ्कारापास्तिः फलम् । सिद्धान्ते वर्णे क्रढ इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षः, तंत्रोङ्कारापास्तिः फलम् । सिद्धान्ते विर्मुणब्रह्मधीरिति विवेकः। ननु न क्षरतीत्यचलत्वानाश्चित्वयोगाद् ब्रह्मण्यप्यक्षरशब्दो मुख्य इत्यत आह् ॥ प्रसिद्धिव्यतिक्रमस्येति ॥ रूढियोगमपहरतीति न्यापादित्यर्थः । वर्णस्योद्धारस्य सर्वाश्रयत्वं क-

१ वर्णे परमात्मनि चत्यर्थः । २ पूर्वपक्षे ।

चायुक्तत्वात् ,ॐकार एवेदं सर्वमित्यादे च श्रु-त्यन्तरे वर्णस्याप्युपास्यत्वेन सर्वात्मकत्वाव-धारणात् वर्ण एवाक्षरशब्द इति, एवं प्राप्ते उ-च्यते । पर एवात्माक्षरशब्दवाच्यः, कस्मादुम्ब-रान्तधृतेः पृथिव्यादेराकाशान्तस्य विकारजा-तस्य धारणात् । तत्र हि पृथिव्यादेः समस्त-स्य विकारजातस्य कालत्रयविभक्तस्याकाश ं एव तदोतं च प्रोतं चेत्याकाशे प्रतिष्ठितत्वमूका कस्मिन्न खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेत्यनेन प्र-श्चेनदमक्षरमवतारितं, तथा चोपसंहतमेतस्मि-ब्रु खल्वक्षरं गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति । नं,चयमम्बरान्तधृतिर्वह्मणोऽन्यत्र सम्भवति। यदप्योङ्कार एवदं सर्वमिति तदिप ब्रह्मप्रतिप-त्तिसाधनत्वात् स्तुत्यर्थं द्रष्टव्यम्।तस्मान्न क्ष-रत्यश्चते चति नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामक्षरं पर-मेव ब्रह्म॥ १०॥ स्यादेतत्।कार्यस्य चेत् का-रणाधीनत्वमम्बरान्तधृतिरभ्यूपगम्यते प्रधान-कारणवादिनोऽपीयमूपपद्यते,कथं अम्बरान्तधृ-

थित, कथ अन्वराज्यावना अपन्ति । ॐ-थितित्याशङ्कर्यः ध्यानार्थामिदं यथा श्रुत्यन्तरे सर्वात्मत्वित्तित्याह ॥ ॐ-कारइति ॥ प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां आकाशान्तजगदाधारत्वे तात्पर्यनि-श्रयान्न ध्यानार्थता, अतस्तिङ्गुबलाद्भृढिं बाधित्वा योगवृत्तिर्याद्येति सिद्धान्तयिति ॥ एविमित्यादिना ॥ १०॥ अकाशंभूतं कृत्वा शङ्कते । तेर्ब्रह्मत्वप्रतिपत्तिरिति, अत उत्तरं पठित॥

#### सा च प्रशासनात् ॥ ११॥

सा चाम्बरान्तधृतिः परमेश्वरस्येव कर्म, करमात् ! प्रशासनात् । प्रशासनं हीह श्रूयते "एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रम-सो विधृतो तिप्रत" इत्यादि । प्रशासनं च पा-रमेश्वरं कर्म नाचेतनस्य प्रशासनं सम्भवति। न त्यचेतनानां घटादिकारणानां मृदादीनां घ-टादिविषयं प्रशासनमस्ति॥ ११॥

## अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥

अन्यभावव्यात्रतेश्च कारणात् ब्रह्मैवाक्षर-शब्दवाच्यं, तस्यैवाम्बरान्तधृतिः कर्म नान्यस्य कस्य चित् । किमिद्मन्यभावव्यात्ततेरिति । अ-न्यस्य भावोऽन्यभावस्तस्माद्यात्ततिरन्यभाव-

स्यादेति । चेतनकर्तृकशिक्षाया अत्र श्रुतेमेंविमत्याह ॥ सा चे-ति ॥ सूत्रं व्याचष्टे ॥ सा चेति ॥ चकार आकाशस्य भृतत्व-निरासार्थः । भूताकाशस्य कार्यान्तःपातिना श्रुतसर्वकार्याश्रयत्वा-योगात् अव्याकृतमज्ञानमेवाकाशः प्रधानशव्दित इति तदाश्रयत्वा-चाक्षरं न प्रधानमित्यर्थः । विधृतौ विषयत्वेन धृतौ ॥ ११ ॥

प्रश्नपूर्वकं सूत्रं व्याकरोति॥ किमिद्मिति॥ घटत्वात् व्या-वृत्तिरिति भ्रान्तिं निरस्यति ॥एतदिति॥ अम्बरान्तस्याधारमक्षरं श्रु-

व्यारुतिरिति । एतदुक्तं भवति, यदन्यद्रह्मणोऽ-क्षरशब्दवाच्यमिहाशङ्क्यते तद्भावादिदमम्बरा-न्तविधारणमक्षरं व्यावर्तयति श्रुतिः, "तद्वा एत-दक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्ट्र अश्रुतं श्रोतः अमतं मन्तः अविज्ञातं विज्ञात्रि" ति।तत्रादृष्टव्वादिव्यपदेशः प्रधानस्यापि सम्भवति, द्रष्टृत्वादिव्यपदेशस्तु-न तस्य सम्भवत्यचेतनत्वात्,तथा" नान्यवृतो-ऽस्ति द्रष्टु नान्यद्तोऽस्ति श्रोत्त नान्यद्तोऽ-स्ति मन्त्र नान्यद्तोऽस्ति विज्ञात्रि''व्यात्मभेद्-प्रतिषेधात् न शारीरस्याप्युपाधिमतोऽक्षरशब्द-वाच्यत्वं,"अचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमन''इति चो-प्राधिमत्ताप्रतिपेधात् । न हि निरुपाधिकः शा-रीरो नाम भवति । तस्मात् परमेव ब्रह्माक्षरमि-ति निश्चयः॥ १२॥

## ईक्षतिकर्मव्यपदेशात् सः॥ १३॥

"एतद्वे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्का-

तिरचेतनत्वाब्यावर्तयतीत्यर्थः। जीवनिरासपरत्वेनापि सूत्रं योजय-ति ॥ तथेति ॥ अन्यभावो भेदः तन्त्रिपेधादिति सूत्रार्थः । तर्हि शो-थितो जीव एवाक्षरं न पर इत्यत आह ॥ न हीति ॥ शोधिते जी-वरवं नास्तीत्यर्थः । तस्माद्रीरिवाह्मणं निर्गुणाक्षरे समन्वितमिति सिद्धम् ॥ १२ ॥

१ गार्गादाष्ट्रस्य 'उचापोःसंज्ञाष्टन्दसोर्बहुलमि' ति ऋस्वो बोध्यः।

रस्तस्माहिद्वानेतेनेवायतनेनैकतरमन्वेती"ति प्रकृत्य श्रूयते "यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनै-वाक्षरंण परं पुरुषमभिध्यायीते" ति। किमास्मि-न वाक्ये परं ब्रह्माभिध्यातव्यमुपदिश्यते आ-हे।स्विद्परमि "त्येतेनैवायतनेन परमपरं चैक-तरमन्वती" ति प्रकृतत्वात् संशयः। तत्रापरमि-

ईक्षतिकर्मव्यपदेशात् सः॥ प्रश्लोपनिषदमुदाहरति ॥ एतदि-ति॥पिप्पलादो गुरुः सत्यकामेन पृष्टो त्रृते, हे सत्यकाम परं निर्गुणम-परं सगुणं त्वब्रह्मैतदेव योऽयमोङ्कारः, स हि प्रतिमेव विष्णोस्तस्य प्रतीकस्तरमात् प्रणवं ब्रह्मात्मना विद्यानेतेनैवोङ्कारध्यानेनायतनेन प्राप्तिसाधनेन यथाध्यानं परमपरं चान्वेति प्राप्नोतीति प्रकृत्य मध्ये-एकमात्रिहमात्रोङ्कारयोध्यानमुक्का त्रवीति ॥ यः पुनरिति ॥ इत्थ-म्भावे तृंतीया ब्रह्मोङ्कारयोरभेदीपक्रमात् । यो स्रकारादिमात्रात्र-ये एकस्या मात्राया अकारस्य ऋष्यादिकं जात्रदादिविभूतिं च जा-नाति तेन सम्यक् ज्ञाता एकमात्रा यस्योङ्कारस्य स एकमात्रः। एवं मात्राद्दयस्य सम्यग्विभूतिज्ञाने द्दिमात्रस्तथा त्रिमात्रः। तमोङ्कारं पु-रुपं योऽभिध्यायीत स ॐकारविभृतित्वेन ध्यातैः सामभिः सूर्यद्वारा ब्रह्मलोकं गत्वा परमात्मानं पुरुषं ईक्षत इत्यर्थः । संशयं तद्दीजं चा-ह ॥ किमित्यादिना । अस्मिन् त्रिमात्रवाक्य इत्यर्थः । पूर्वत्र पू-र्वपक्षत्वेनोक्ते अँकारे बुद्धिस्थं ध्यातव्यं निश्रीयत इति प्रसङ्गसङ्ग-तिः। यद्दा पूर्वत्र वर्णे रूढस्याक्षरशब्दस्य लिङ्गात् ब्रह्मणि वृत्तिरुक्ता तहदत्रापि ब्रह्मलोकप्राप्तिलिङ्गांत् परशब्दस्य हिरण्यगर्भे वृत्तिरिति

९ त्रिमात्रेणेतिनृतीया । २ प्रश्लोपनिषदि पंचमप्रश्ल एतद्दे तस्रत्यकामपरंचापरं च-ब्रह्मपर्दोकार इत्येत्रमभेदोपक्रम इति ध्येयम् ।

दं ब्रह्मेति प्राप्तं, कस्मात् १ "स तेजिस सूर्यं स-म्पन्नः, स सामिभक्त्रीयते ब्रह्मछोकः" मिति च तिह्नदो देशपिरिच्छिन्नस्य फल्लस्योच्यमानत्वात्। न हि परब्रह्मविद्देशपिरिच्छिन्नं फल्लमश्चवीतेति युक्तं, सर्वगतत्वात् परस्य ब्रह्मणः। नन्वपरब्रह्म-परिग्रहे परं पुरुषिमिति विशेषणं नोपपद्यते, ने-ष दोषः, पिण्डापेक्षया प्राणस्य परत्वोपपत्तेः, इत्येवं प्राप्तेऽभिधीयते। परमेव ब्रह्महाभिध्या-तव्यमुपिद्श्यते,कस्मात् १ ईक्षतिकर्मव्यपदेशा-त्रं। ईक्षतिर्दर्शनं दर्शनव्याप्यमीक्षतिकर्म, ईक्ष-तिकर्मत्वेनास्याभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वा-

दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयित ॥ तत्रापरिमिति । कार्यपरब्रह्मणोरुपास्तिरुभ-यत्र फर्लम् । स उपासकः । सूर्ये सम्पन्नः प्रविष्टः । ननु वसुदान ई-यर इति ध्यानात् विन्दते वस्वित्वल्पमिप फर्छ ब्रह्मोपासकस्य श्रु-तमित्यत आह ॥ नहीति ॥ अन्यत्र तथात्वेऽिप अत्र परिवित् पर-मपरिविद्परमन्वेतीत्युपक्रमात् परिविदोऽपरप्राप्तिरयुक्ता उपक्रमिव-रोधात् । न चात्र परप्राप्तिरेवोक्तेति वाच्यं, परस्य सर्वगतत्वात् । अत्रैव प्राप्तिसम्भवेन सूर्यद्वारा गतिवैयर्ध्यात् । तस्मात् उपक्रमानु-गृहीतादपरप्राप्तिरूपाल्लिङ्गात् परं पुरुपिनिति परश्रुतिर्बाध्येत्यर्थः । परश्रुतेर्गितं पृच्छिति ॥ निन्विति ॥ पिण्डः स्थूटो विराद् तद्येक्षया सूत्रस्य परत्विनित समाध्यर्थः सूत्रे सशब्द ईश्वरपर इति प्रतिज्ञा-तत्वेन तं व्याचष्टे ॥ परमेविति ॥ स उपासक एतस्माद्धिरण्यग-

१ कार्यत्रक्षणो हिरण्यगर्भस्योपास्तिः पूर्वपक्षे फलं परत्रक्षण उपास्तिः सिद्धान्ते फ-लिमितिविवेकः।

क्यशेषे व्यपदेशो भवति, "स एतस्माजीवघ-नात् परात् परं पुरुषं पुरिशयं ईक्षत" इति।त-त्राभिध्यायतेरतथाभूतमपि वस्तु कर्म भवति. मनोरथकल्पितस्यापि अभिध्यायित्कर्मत्वात्। ईक्षतेस्तु तथाभूतमव वस्तु लोकं कर्म दृष्टमि-त्यतः परमात्मेवायं सम्यग्दर्शनविपयभूत ईक्ष-तिक्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते।स एव चेहः परपुरुपशब्दाभ्यामभिध्यातव्यः प्रत्यभिज्ञाय-ते।नन्वभिध्याने पर पुरुप उक्त ईक्षणं तु परा-तपरः कथमितर इतस्त्र प्रत्यभिज्ञायते इति, अ-त्रोच्यते।परपुरुपशब्दो तावदुभयत्र साधारणो। न चात्र जीवघनशब्देन प्रकृतोऽभिध्यातव्यः

र्भात् परं पुरुषं ब्रह्माहमितीक्षतं इत्यर्थः । नन्वीक्षणविषयोऽष्य-पराऽस्तु तब्राहः ॥ तत्राभिध्यायतारिति ॥ नन्वीक्षणं प्रमात्वाहि-पयसत्यतामपेक्षतं इति भवतु सत्यः पर ईक्षणीयः, ध्यातव्यस्त्वस-त्याऽपरः किं न स्यादित्यतं आहं ॥ स एवति ॥ श्रुतिभ्यां प्रत्यभि-ज्ञानात् सण्वायमिति सीवः सशब्दां व्याख्यातः । अवैवं सूत्रयोजना, ॐकारं यो ध्ययः स पर ण्वातमा वाक्यराप ईक्षणीयत्वोक्तः, अतं च श्रुतिप्रत्यभिज्ञानात् सण्वायमिति । ननु शब्दभेदात् न प्रत्यभिज्ञेति शङ्कृतं ॥ न न्विति ॥ परात् पर इति शब्दभेदां अङ्गीकृत्य श्रुति-भ्यामुक्तप्रत्यभिज्ञाया अविरोधमाह ॥ अत्रेति ॥ नन्वेतस्माज्ञी-वघनात् परादित्येतत्पदेनोपकान्तध्यातव्यपसमर्शादीक्षणीयः परात्मा ध्येयादन्य इत्यतं आहं ॥ न चान्नेति॥ध्यानस्य तत्फलेक्षणस्य चलो-

परः पुरुषः परामृश्यते,येन तस्मात् परात्परोऽ-यमीक्षितव्यः पुरुषोऽन्यः स्यात् । कस्तर्हि, जीवघन इत्युच्यते।घनो मूर्तिजीवस्रक्षणो घ-नो जीवघनः सैन्धविखल्यवत् यः परमात्मनो जीवरूपः खिल्यभाव उपाधिकृतः परश्च विष-येन्द्रियेभ्यः सोऽत्र जीवघन इति । अपर आह् "स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकिम"ति अतीता-नन्तरवाक्यनिर्दिष्टो यो ब्रह्मलोकः परश्च लोका-न्तरेभ्यः सोऽत्र जीवघन इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां करणपरिवृतानां सर्वेकरणात्मनि हिर-ण्यगर्भे ब्रह्मलोकनिवासिनि सङ्घातोपपत्तेर्भ-वित ब्रह्मलोको जीवघनः, तस्मात् परो यः पर-मात्मेक्षणकर्मभृतः स एवाभिध्यानेऽपि कर्मभु-

के समानविषयत्वाद्ध्येय एवेक्षणीयः। एवं चोपक्रमोपसंहारयारेकवा-क्यता भवतीति भावः। 'स सामभिरुनीयते ब्रह्मलोकं स एतरमाज्ञी-वघनादित्येतत्पदेन सन्तिहिततरो ब्रह्मलोकस्वामी परामृश्यत इति प्र-श्च पूर्वकं व्याचष्टे ॥ कस्तर्हीत्यादिना ॥ 'मूर्ती घनः' (३।३।७७) इति सूत्रादिति भावः । सैन्धविष्यो लवणिण्डः खिल्यवदल्पो भावः परिच्छेदो यस्य स खिल्यभावः। एतत्पदेन ब्रह्मलोको वा परा-मृश्यते इत्याह ॥ अपर इति ॥ जीवघनशब्दस्य ब्रह्मलोके लक्षणां दर्शयति । जीवानां हीति ॥ व्यष्टिकरणाभिमानिनां जीवानां घनः सङ्घातो यस्मिन् सर्वकरणाभिमानिनि स जीवघनः तत्स्वामिक-त्वात् परम्परासम्बन्धेन लोको लक्ष्य इत्यर्थः । तस्मात् परः सर्वलो- त इति गम्यते।परं पुरुपमिति च विशेषणं पर-मात्मपरिग्रह एवावकल्पते । परा हि पुरुपः पर-मात्मैव भवति यस्मात् परं किंचिदन्यन्नास्ति, "पुरुषात्र परं किञ्चित् सा काष्ठा सा.परागति-रि"ति च श्रुत्यन्तरात् । परं चापरं च ब्रह्म य-दोङ्कार इति च विभज्यान्तरमोङ्कारेण परं पुरुष-मिभिध्यातव्यं ब्रुवन् परमेव ब्रह्म परं पुरुपं ग-मयति । "यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वे सपाप्मना विनिर्मुक्त ? इति पाप्मविनिर्मो-कफलवचनं परमात्मानमिहाभिध्यातव्यं सूचय-ति । अत्र यदुक्तं परमात्माभिध्यायिनो न देश-परिच्छिन्नं फलं युज्यत इति, अत्रोच्यते। त्रिमा-. त्रेणोङ्गारेणालम्बनेन परमात्मानमभिध्यायतः फलं ब्रह्मलोकप्राप्तिः क्रमेण च सम्यग्दर्शनोत्प-

कातीतः शुद्ध इत्यर्थः। परपुरुवशब्दस्य परमात्मिन मुख्यत्वाच स एव ध्येय इत्याह ॥ परमिति ॥ यस्मात् परं नापरमस्ति किंचित् स एव मुख्यः परः न तु पिण्डात् परः सृत्रात्मत्यर्थः । किंच परशब्देनो-पक्तमे निश्चितं ब्रह्मैबात्र वाक्यशेषे ध्यातव्यमित्याह॥परं चापरं चेति॥ पापनिवृत्तिलिङ्गाबेत्याह ॥ यथेति ॥ पादोदरः सर्पः । ॐकारे पर-ब्रह्मोपासनया सूर्यद्वारा ब्रह्मलोकं गत्वा परव्रह्मेक्षित्वा तदेव शा-न्तमभयं प्राप्नोतीत्यविरोधमाह ॥ अत्रोच्यत इति ॥ एवमेकवाक्य-तासमर्थनप्रकरणानुगृह्योतपरपुरुपश्चतिभ्यां परव्रह्मप्रत्यभिज्ञया व्रह्म-

# तिरिति क्रममुक्तयभित्रायमेतद्भविष्यतीत्यदोषः १३ दहर उत्तरेभयः ॥ १४॥

"अथ यदिदम्सिम् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरी-कं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यद-न्तस्तद्व्येष्ट्यं, तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्" इ त्यादि वाक्यं समाम्नायते।तत्र योऽयं दहरे ह-दयपुण्डरीके दहर आकाशः श्रुतः स किम्भूता-काशोऽथ विज्ञानात्माथ वा परमात्मेति संश-यते।कुतः संशयः, आकाशब्रह्मपुरशब्दाभ्या-म्, आकाशशब्दो त्ययं भूताकाशे परिस्म्ब्श्य ब्रह्मणि प्रयुज्यमानो दृश्यते।तत्र किम्भूताका-श एव दहरः स्यात् किंवा पर इति संशयः।त-था ब्रह्मपुरमिति किं जीवोऽत्र ब्रह्मनामा तस्येदं

लोकप्राप्तिलिङ्गं बाधित्वा वाक्यं प्रणवध्येये ब्रह्मणि समन्वितमि-ति सिद्धम् ॥ १३ ॥

॥ दहर उत्तरेभ्यः । छान्दोग्यमुदाहरति ॥ अथेति ॥ भूमविया-नन्तरं दहरवियाप्रारम्भाथेंऽथराब्दः । ब्रह्मणोऽभिव्यक्तिस्थानत्वात् ब्रह्मपुरं शरीरं अस्मिन् यत् प्रसिद्धं दहरमल्पं हत्पद्मं तस्मिन् हृद-ये यदन्तराकाशशब्दितं ब्रह्म तदन्वेष्टव्यं विचार्य ज्ञेयमित्यर्थः । अ-बाकाशो जिज्ञास्यस्तदन्तःस्यं वेति प्रथमं संशयः कल्प्यः । तत्र य-याकाशस्तदा संशयद्वयम् । तत्राकाशशब्दादेकं संशयमुक्का ब्रह्मपु-रशब्दात् संशयान्तरमाह ॥ तथा ब्रह्मपुरमितीति ॥ अत्र शब्दे जी- पुरं शरीरं ब्रह्मपुरमथ वा परस्यैव ब्रह्मणः पु-रं ब्रह्मपुरमिति।तत्र जीवस्य परस्य वान्यतरस्य पुरस्वामिनो दहराकाशत्वे संशयः। तत्राकाश-शब्दस्य भूताकाशे रूढत्वाद्भृताकाश एव दह-रशब्द इति प्राप्तं,तस्य चदहरायतनापेक्षयादह-रत्वं, "यावान् वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्त-र्ह्रदयुआकाश'' इति च बात्याभ्यन्तरभावकृत-भेदस्योपमानोपमेयभावो द्यावापृथिव्यादि च तस्मिन्नन्तःसमाहितम्वकाशात्मनाकाशस्येक-

वस्य ब्रह्मणो वा पुरमिति संशयः। तत्र तस्मिन् संशये सतीति यो-जना । परपुरुपशब्दस्य ब्रह्मणि मुख्यत्वात् ब्रह्म ध्येयमित्युक्तं । तथे-हाप्याकाशपदस्य भूताकाशे रूढत्वाङ्गताकाशो ध्येय इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति ॥ तत्राकाशेत्यादिना ॥ दहरवाक्यस्यानन्तरं प्रजापति-वाक्यस्य च सगुणे निर्गुणे च समन्वयोक्तः श्रुत्यादिसङ्गतयः । पू-र्वपक्षे भूताकाशायुपास्तिः सिद्धान्ते सगुणब्रह्मोपारत्या निर्गुणधीरि-ति फलभेदः। न चा"का**इास्तल्छिङ्गादि**"त्यनेनास्य पुनरुक्तता श-ङ्कानीया । अत्र तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टन्यमित्याकाशान्तस्थस्यान्वेष्टब्य-त्वादिलिङ्गान्वयेन दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे स्पष्टलिङ्गाभावात्। ननु भू-ताकाशस्याल्पत्वं कथमेकस्योपमानत्वम् उपमेयत्वं च कथं "उभे अ-स्मिन् यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्र वायुश्रे"त्यादिना श्रुतसर्वाश्रयस्वं च कथमित्याशं क्रुच क्रमेण परिहरति ॥ तस्येत्या-दिना ॥ हृदयापेक्षया अल्पत्वं ध्यानार्थं कल्पितभेदात् सादृश्यं, स्वत एकत्वात् सर्वाश्रयत्विमत्यर्थः । नन्वे"ष आत्मे"त्यात्मशब्दो भूते

त्वात् । अथ वा जीवो दहर इति प्राप्तं ब्रह्मपु-रशब्दात्, जीवस्य हीदं पूरं सच्छरीरं ब्रह्मपूर-मित्युच्यते। तस्य स्वकर्मणोपार्जितत्वात्। भ-त्तया च तस्य ब्रह्मशब्दवाच्यत्वम् । न हि पर-स्य ब्रह्मणः शरीरेण स्वस्वामिभावः सम्बन् न्धोऽस्ति । तत्र पुरस्वामिनः पुरैकदेशेऽवस्थानं दृष्टं यथा राज्ञः, मनउपाधिकश्च जीवो मनश्च प्रायेण इद्ये प्रतिष्ठितमित्यतो जीवस्यैवेदं ह-द्यान्तरवस्थानं स्यात्। दहरत्वमपि तस्यैवा-रात्रोपमितत्वादवकल्पते।आकाशोपमितत्वादि च ब्रह्माभेद्विवक्षया भविष्यति। न चात्र दह-

न युक्त इत्यरुचेराह ॥ अथ वेति ॥ भक्तयेति चैतन्यगुणयोगेनेत्यर्थः । मुख्यं ब्रह्म गृह्मतामित्यत आह ॥ न हीति ॥ अस्तु पुरस्वामी जी-वो हृदयस्थाकाशस्तु ब्रह्मेत्यत आह ॥ तत्रेति ॥ पुरस्वामिन एव तदन्तःस्थत्वसम्भवात् नान्यापेक्षेत्यर्थः । व्यापिनोऽन्तःस्थत्वं कथ-मित्यत आह ॥ मन इति ॥ आकाशपदेन दहरमनुरुष्योकोपमा-दिकं ब्रह्माभेद्विवक्षया भविष्यतीत्याह ॥ आकाशोति ॥ ननु जीव-स्याकाशपदार्थत्वमयुक्तंमित्याशङ्कच तर्हि भृताकाश एव दहरोस्तु तस्मिन्नन्तःस्यं किंचिद्वचेयमिति पक्षान्तरमाह॥ न चात्रेति॥ प-रमन्तःस्थं वस्तु,तिद्दशेषणत्वेनाधारत्वेन दहराकाशस्य तच्छव्देनोपा-दानादित्यर्थः । यहा अन्वेष्यत्वादितिङ्गात् दहरस्यब्रह्मत्वनिश्रयादा" काशस्ताञ्जङ्गा" दित्यनेन गतार्थत्विमिति शङ्कात्र निरसनीया, अन्वेष्य-

१ आकाशपदस्य भूताकाशमात्र रूटत्वादिति शेषः।

रस्याकाशस्यान्वेष्टव्यव्वं विजिज्ञासितव्यव्वं च श्रयते, तस्मिन् यदन्तरिति परविशेषणव्वे-नोपादानादिति, अत उत्तरं ब्रूमः। परमेश्वर ए-व दहराकाशो भवितुमर्हति, न भूताकाशो जी-वो वा । कस्मादृत्तरेभ्यो वाक्यशेपगतेभ्यो हे-तुभ्यः । तथा हि अन्वेष्टव्यतया अभिहितस्य दहराकाशस्य"तं चेद्र्युरि"त्युपक्रम्य "किंतद-त्र विद्यते यदन्वेष्ठव्यं यद्वाविजिज्ञासितव्यम्'' इत्येवमाक्षेपपूर्वकं प्रतिसमाधानवचनं भवति "स ब्रूयाद् यावान् वा अयमाकाशस्तावानेषोऽ-न्तर्हद्य आकाश उमे अस्मिन् दावापृथिवी अन्तरेव समाहिते"इत्यादि । तत्र पुण्डरीकद-हरत्वेन प्राप्तदहरत्वस्याकाशस्य प्रसिद्धाका-शौपम्येन दहरत्वं निवर्तयन् भूताकाशत्वं दह रस्याकाशस्य निवर्तयतीति गम्यते।यद्यप्या-

त्वादेः परविशेषणत्वेन यहणात् दहरस्य ब्रह्मत्वे छिङ्गं नास्तीत्यर्थः । अप-हतपाप्मत्वादिलिङ्गोपेतात्मश्रुत्या केवलाकाशश्रुतिर्वाध्येति सिद्धान्त-यति॥ परमेश्वर इत्यादिना ॥ आकाशस्याक्षपपूर्वकमिति सम्बन्धः।त-माचार्यं प्रतियदि ब्रूयुः हृदयमव तावदल्पं तत्रत्याकाशोऽल्पतरः, किं तदत्राल्पे विद्यते, यिंदचार्य ज्ञेयिमिति, तदा स आचार्यो ब्रुयादाकाश-स्याल्पतानिवृत्तिमित्यर्थः। वाक्यस्य तात्पर्यमाह॥ तत्रेति ॥ निवर्तय-ति आचार्य इति शेषः। नन्वाकाशशब्देन रूढवा भृताकाशस्य भा-

काशशब्दो भूताकाशे रूढस्तथापि तेनैव त-स्योपमा नोपपद्यत इति भूताकाशशङ्का निव-र्तिता भवति । नन्वेकस्याप्याकाशस्य बात्धा-भ्यन्तरत्वकल्पितेन भेदेनोपमानोपमेयभावः सम्भवतीत्युक्तम् । नैवं सम्भवति । अगति-का हीयं गतिर्यत् काल्पनिकभेदाश्रयण-म्। अपि च कल्पयित्वा भेदमुपमानोपमेयृभा-वं वर्णयतः परिच्छिन्नत्वादभ्यन्तराकाशस्य न बात्याकाशपरिमाणत्वमुपपद्येत।ननु परमेश्वर-स्यापि "ज्यायानाकाशादि"ति श्रुत्यन्तरान्ने-वाकाशपरिमाणत्वमुपपद्येत, नैष दोषः, पुण्ड-

नात् क्रथं तन्त्रिवृत्तिरित्याशङ्कृत्याह॥यद्यपीति॥ननु "रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिवे"त्यभेदेऽप्युपमा दष्टेति चेत् , न, अभेदे सादश्यस्यान-न्वयेन युद्धस्य निरुपमत्वे तात्पर्यात् अयमनन्वयारुङ्कार इति काव्य-विदः । पूर्वोक्तमनूय निरस्यति ॥ निन्वत्यादिना ॥ "सीताश्चिष्ट इवाभाति कोदण्डप्रभया युतः इत्यादौ प्रभायोगसीताश्चेषरूपवि-शेषणभेदाद् भेदाश्रयणमेकस्यैव श्रीरामस्योपमानोपमेयभावसि-द्वचर्थमग़त्या कृतमित्यनुदाहरणं द्रष्टव्यं नैवमत्राश्रयणं युक्तं वाक्य-स्याल्पत्वनिवृत्तिपरत्वेन गतिसद्भावात् । किंच हार्दाकाशस्यान्तर-त्वात्यागे अल्पत्वेन व्यापकवाद्याकाशसादृश्यं न युक्तमित्याह ॥ अ**पि** चेति ॥ आन्तरत्वत्यागे तु अत्यन्ताभेदान्त सादृश्यमितिभावः। ननु हार्दाकाशस्याल्पत्वनिवृत्तौ तार्वन्वे च तात्पर्यं किं न स्यादि

१ आकाशपरिमाणस्वे च।

रीकवेष्टनप्राप्तदहरत्वनिद्यत्तिपरत्वाद्वाक्यस्य, न तावच्वप्रतिपादनपरत्वम् । उभयप्रतिपादने हि वाक्यं भिचेत। न च कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टि-ते आकाशेकदेशे चावापृथिव्यादीनामन्तः स-माधानमुपपद्यते । "एष आत्मापहतपाप्मा वि-जरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः स-त्यकामः सत्यसङ्कल्प'' इति चात्मत्वापहत-पाप्मत्वादयश्च गुणा न भूताकाशे सम्भवन्ति। यद्यप्यात्मशब्दो जीवे सम्भवति तथापीतरेभ्यः कारणेश्यो जीवाशङ्कापि निवर्तिता भवति।न-ह्युपाधिपरिच्छिन्नस्याराग्रोपिमतस्य जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्वं शक्यं निवर्तियतुं,ब्र-ह्माभेदविवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादिविवस्यत इति चेत्।यदात्मतया जीवस्य सर्वगत्वादिविव-क्ष्येत तस्येव ब्रह्मणःसाक्षात् सर्वगतत्वादि वि-वक्ष्यतामिति युक्तम् । यदप्युक्तं ब्रह्मपुरमिति जीवेन पुरस्योपलक्षितत्वाद्राज्ञ इव जीवस्येवेदं

त्यत आह ॥ उभयेति ॥ अतोऽल्पत्वनिवृत्तावेव तार्त्पर्यमिति भा-वः । एवमाकाशोपमितत्वाद्दहराकाशो न भूतमित्युक्तं सर्वाश्रयत्वा-दिलिङ्गेभ्यश्च तथेत्याह ॥ न चेत्यादिना । विगता जिघत्सा ज-न्युमिच्छा यस्य सोऽयं विजिघत्सः बुभूक्षाशृन्य इत्यर्थः । प्रथमश्च-तब्रह्मशब्देन तत्सापेंक्षचरमश्रुतषष्ठीविभक्त्यर्थः सम्बन्धो नेयः न पुरस्वामिनः पुरैकदेशवर्तित्वमिस्त्वत्यत्र ब्रूमः।
परस्येवेदं ब्रह्मणःपुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यः
ते ब्रह्मशब्दस्य तिस्मिन् मुख्यत्वात्। तस्याप्यस्ति पुरेणानेन सम्बन्धः उपरुद्ध्यधिष्ठानत्वात्। "स एतस्माज्ञीवघनात् परात् परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते," "सवा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशय" इत्यादिश्रुतिभ्यः। अथ ,वाः
जीवपुरे एवास्मिन् ब्रह्म सिन्निहितमुपलक्ष्यते।
यथा शालग्रामे विष्णुः सिन्निहित इति तहत्।
तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र
पुण्यचितो लोकः क्षीयते" इति च कर्मणामन्त-

तु ब्रह्मणः पुरिमिति पष्टचर्यः स्वस्वामिभावो ब्राह्मः। निरपेक्षेण तत्सापेक्षं बाध्यमिति न्यायादित्याह ॥ अत्र ब्रूम इति ॥ शरीरस्य ब्रह्मणा तदुपलिध्स्थानत्वरूपे सम्बन्धे मानमाह ॥ स इति ॥ पूर्पु
शरीरेपु, पुरि हृदये शय इति पुरुप इत्यन्वयः। ननु ब्रह्मशब्दस्य जीवेऽप्यन्तादिना शरीरवृद्धिहेतौ मुख्यत्वान्त पष्टचर्थः कथं चिन्नेय इत्यत आह ॥ अथ वेति ॥ बृहयति देहमिति ब्रह्म जीवः तत्स्वामिके पुरे, हृदयं ब्रह्मवेश्म भवतु राजपुरे मैत्रसद्मवदित्यर्थः। अनन्तफललिङ्गादिप दहरः परमात्मेत्याह ॥ तद्मथेति ॥ अथ कर्मफलाहैराग्यानन्तरमिह जीवद्दशायामात्मानं दहरं तदाश्रितांश्च सत्यकामादिगुणान् आचार्योपदेशमनुविय ध्यानेनानुभूय ये परलोकं गच्छन्ति तेषांसर्वलेकेष्वनन्तमैश्वर्यं रवेच्छया संचलनादिकं भवतीत्यर्थः। दहरे
उक्तिङ्गान्यन्यथासिद्धानि तेषां तदन्तःस्थगुणत्वादित्युकं स्मारयि-

वत्फलत्वमुक्का "अथ य इहात्मानमनुविद्य व्र-जन्त्येतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोके-षु कामचारो भवती"ति प्रकृतदहराकाशवि-ं ज्ञानस्यानन्तफलत्वं वदन् परात्मत्वम्स्य सूच-यति । यदप्येतदुक्तं न दहरस्याकाशस्यान्वे-ष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतं परविशेष-णत्वेनोपादानादित्यत्र त्रूमः। यद्याकाशो नान्वे-ष्टव्यत्वेनोक्तः स्यात् "यावान् वा अयमा-काशस्तावानेपोऽन्तर्हदय आकाश'' इत्याचा-काशस्वरूपप्रदर्शनं नोपयुज्येत । नन्वेतद-प्यन्तर्वितिवस्तुसद्भावदर्शनायेव प्रदर्श्वते "तं-चेद् ब्र्युः, यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पु-ण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं-तद्त्र विद्यते यद्न्वेष्ठव्यं यद्वाव विजिज्ञासित-व्यमि"त्याक्षिप्य परिहारावसरे आकाशाप-म्योपक्रमेण द्यावापृथिव्यादीनामन्तःसमाहि-तत्वदर्शनात्। नैतदेवम् । एवं हि सति यदन्तः

स्वा दूपगित ॥यदपीस्यादिना ॥ उत्तरत्राकाशस्य स्वरूपप्रतिपादना-न्यथानुपपच्या पूर्व तस्यान्वेष्यत्वादिकमित्यत्रान्यथोपपितं शङ्कते ॥ निन्विति ॥ एतदाकाशस्वरूपं अक्षेपबीजमाकाशस्यालपत्वमुप-मया निरस्यान्तःस्थवस्त्कः तदन्तःस्थमेव ध्येपमित्यर्थः । तिर्हं ज-गदेव ध्येयं स्यादित्याह ॥ नैतदेवमिति ॥ अस्तु को दोषस्तत्राह समाहितं द्यावापृथिव्यादि तद्नवेष्ठव्यं विजिज्ञा-सितव्यं चोक्तं स्यात्।तत्र वाक्यशेषो नोपपद्ये-त। "अस्मिन् कामाः समाहिताः एष आत्माप-हतपाप्मा" इति हि प्रकृतं द्यावापृथिव्यादिसमा-धानाधारमाकाशमाकृष्या "थ य इहात्मानम-नुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामानि" ति स-मुच्चयार्थेन च शब्देनात्मानं च कामाधारमाश्चि-तांश्च कामान् विज्ञेयान् वाक्यशेषो दर्शयति। तस्माद्वाक्योपक्रमेऽपि दहर एवाकाशो हृद्यपु-ण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तः स्थैः समाहितैः पृथि-व्यादिभिः सत्येश्च कामैः विज्ञेय उक्त इति ग-म्यते। स चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति॥ १४॥

## गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिङ्गं च १५

दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तम्।

॥ तत्रेति । सर्वनामभ्यां दहराकाशमारुष्यात्मत्वादिगुणानुक्का गुणैः सह तस्यैव ध्येयत्वं वाक्यशेषो त्रृते, तिहरोध इत्यर्थः । 'तिस्मिन् यदन्तिरि'ति तत्पदेन व्यवहितमपि हृद्यं योग्यत्या ब्राह्मित्याह ॥ त-स्मादिति ॥ यद्दा आकाशस्तिस्मिन् यदन्तस्तदुभयमन्वेष्टव्यमिति योजनां सूचयति ॥ सहान्तः स्थैरिति ॥ ४ ॥

दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे हेत्वन्तरमाह ॥गतीति॥ प्रजा जीवा एतं हृ-दयस्थं दहरं ब्रह्मस्वरूपं छोकमहरहः प्रत्यहं स्वापे गच्छन्त्यस्तदात्मना स्थिता अप्यनृताज्ञानेनावृतास्तं न जानन्ति अतः पुनरुत्तिष्ठन्तीत्यर्थः ।

त एवोत्तरे हेतव इदानीं प्रपञ्च्यन्ते। इतश्च पर-मेश्वर एव दहरो यस्मात् दहरवाक्यशेषे परमे-श्वरस्येव प्रतिपादको गतिशब्दौ भवतः। "इ-माः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ती"ति,तत्र प्रकृतं दहरं ब्रह्मलोकशब्दे-नाभिधाय तद्विषया गतिः प्रजाशब्दवाच्यानां जीवानां अभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां ग-मयति । तथा त्यहरहर्जीवानां सुपृध्यवस्थायां ब्रह्मविषयं गमनं दृष्टं श्रुत्यन्तरे "सता सोम्यतदा सम्पन्नो भवती''त्येवमादौ। छोकेऽपि किल गाढं सुषुप्तमाचक्षते 'ब्रह्मीभूतो ब्रह्मतां गत' इति । त-था ब्रह्मलोकशब्दोऽपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाशाशङ्कां निवर्तयन् ब्रह्मतामस्य ग-मयति।ननु कमलासनलोकमपि ब्रह्मलोकशब्दो गमयेत्, गमयेचिदि ब्रह्मणो लोक इति पष्ठी-

नन्वेतत्पद्परामृष्टदहरस्य स्वापे जीवगम्यत्वेऽपि ब्रह्मत्वे किमायातिम-त्याशङ्क्य तथा हि दृष्टमिति व्याचष्टे॥तथा हीति ॥ लोकऽपि दृष्टमित्य र्थान्तरमाह ॥लोकेऽपीति॥गतिलिङ्गं व्याख्याय शब्दं व्याचष्टे॥तथेति॥ जीवभूताकाशयोर्बह्मलेकशब्दस्याप्रसिद्धेरित भावः । ब्रह्मण्यपि त-स्याऽप्रसिद्धिशङ्कते ॥नन्विति ॥ निपादस्थपितन्यायेन समाधने ॥ गम-येदिति ॥ पष्ठे चिन्तितं स्थपितिनिपादः शब्वसामर्थ्यात् । रौद्रीमिष्टि

१ ब्रह्मलोक शब्दस्य।

समास्वच्या व्युत्पाचेत। सामानाधिकरण्यतः च्या तु व्युत्पाद्यमानो ब्रह्मेव छोको ब्रह्मछोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति। एतदेव चाहर-हर्ब्रह्मछोकगमनं दृष्टं ब्रह्मछोकशब्दस्य सामा-नाधिकरण्यद्यतिपरियहे छिङ्गम्। न ह्यहरहरि-माः प्रजाः कार्यब्रह्मछोकं सत्यछोकाख्यं गच्छ-न्तीति शक्यं कल्पयितुम्॥ १५॥

## धृतेश्च महिम्रोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः १६॥

धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवायंदहरः कथं? "द-हरोऽस्मिन्नन्तराकाश" इति हि प्रकृत्याकाशोप-

विधाय एतगा निपादस्थपितं याजयेदित्याम्नायते। तत्र निषादानां स्थपितः स्वामीति षष्टीसमासेन त्रैविणको याद्यः अग्निवियादिसाम-ध्यीत् न तु निपादश्चासौ स्थपितिरिति कर्मधारयेण निपादो याद्योऽ-सामध्यीदिति प्राप्ते सिद्धान्तः, निषाद एव स्थपितः स्यात् नि-पादशब्दस्य निपादे शक्तत्वात्, तस्याश्चतपष्टचर्थसम्बन्धलक्षकत्व-कल्पनायोगात् श्चतद्दितीयाविभक्तः पूर्वपदसम्बन्धकल्पनायां लाघ-वात् अतो निषादस्येष्टिसामध्यमात्रं कल्प्यामिति । तद्दद्वद्वालोकशब्दे कर्मधारय इत्यर्थः। कर्मधारयेलिङ्गं चालीति व्याचष्टे॥ एतदेवेति॥ सूत्रे चकार उक्तन्यायसमुचयार्थः॥ १५॥

सर्वजगद्धारणलिङ्गाच दहरः पर इत्याह ॥ धृतेरिति ॥ न-न्वथशब्दादहरप्रकरणं विच्छिय श्रुता धृतिर्न दहरलिङ्गिमिति शङ्कते। ॥ कथमिति ॥ य आत्मेति प्रकृतापकर्षात् अथशब्दो दहरस्य धृ-

म्यपूर्वकं तस्मिन् सर्वसमाधानमुक्का तस्मिन्ने-व चात्मशब्दं प्रयुज्यापहतपाष्मत्वादिगुणयोगं चोपदिश्य तमेवानतित्रत्तप्रकरणं निर्दिशत्य "थ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां छोकानामस-म्भेदाये"ति । तत्र विधृतिरित्यात्मशब्दसामा-नाधिकरण्याद्विधारयितोच्यते,क्तिचःकर्तरि स्म-रणात् । यथोदकसन्तानस्य विधारियता हो-के सेतुः क्षेत्रसम्पदामसम्भेदायैवमयमात्मा ए-षामध्यात्मादिभेदभिन्नानां लोकानां वर्णाश्र-मादीनां च विधारियता सेतुरसम्भेदायासङ्करा-येति । एवमिह प्रकृते दहरे विधारणलक्षणं म-हिमानं दर्शयति, अयं च महिमा परमेश्वर एव श्रुत्यन्तरादुपलभ्यते "एतस्य वाक्षरस्य प्रशास-ने गार्गि सूर्याचन्द्रमसो विधृतो तिष्ठत''इत्या-

तिगुणविधिः प्रारम्भार्थमित्याह॥ दहरोऽस्मिन्नित्यादिना॥ श्रुतौ वि-धृतिशब्दः कर्नृवाचित्वात् किजन्तः। सूत्रे तु महिमशब्दसामानाथिकर-ण्याद् धृतिशब्दः किजन्तो विधारणं व्रूते, 'स्त्रियां किन् (३।३।९४) इति भावोक्तिनो विधानादिति विभागः। सेतुः सङ्करहेतुः, विधृतिस्तु स्थितिहे-तुरित्यपौनहक्त्यमाह॥ यथोदकेति॥ सूत्रं योजयति। एविमिहेति॥ धृतेश्च दहरः परः अस्य धृतिरूपस्य नियमस्य च महिस्रोऽस्मिन् पर-मात्मन्येव श्रुत्यन्तर उपलब्धोरिति सूत्रार्थः। धृतेश्चेति चकारात् सेतुपदोक्तनियामकत्विङ्कः याद्यं तत्र नियमने श्रुत्यन्तरोपलब्धिमा- देः । तथान्यत्रापि निश्चिते परमेश्वरवाक्ये श्रू-यते "एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपा-छ एष सेतुर्विधारण एषां छोकानामसम्भेदा-ये"ति । एवं धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवायं दह-रः॥ १६॥

## प्रसिद्धेश्व॥१७॥

इतश्च परमेश्वर एव दहरोस्मिन्नन्तराकाश इत्युच्यते । यत्कारणमाकाशशब्दः परमेश्वरे प्रसिद्धः । "आकाशो वे नामरूपयोर्निर्वहि-तां," सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्तं" इत्यादिप्रयोगदर्शनात् । जीवे तु न कचिदाकाशशब्दः प्रयुज्यमानो दृश्य-ते । भूताकाशस्तु सत्यामप्याकाशशब्दप्रसि-द्धौ उपमानोपमेयभावाद्यसम्भवान्न ग्रहीतव्य इत्युक्तम्॥१७॥

### ्इतरपरामर्शात् स इति चेन्नासम्भवा त्॥ १८॥

यदि वाक्यशेषबलेन दहर इति परमेश्व-ह॥ एतस्येति ॥ धृतौ तामाह॥ तथेति॥ १६॥ आ समन्तात् काशते दीप्यते इति स्वमंज्योतिषि ब्रह्मण्याकाशशब्दस्य विभुत्वगुण-तो वा प्रसिद्धिः प्रयोगप्राचुर्यम् ॥ १७॥

रः परिगृत्येतास्तीतरस्यापि जीवस्य वाक्य-शेषे परामर्शः । "अथ य एष सम्प्रसादो ऽस्माच्छरीरात् समृत्थाय परं ज्योतिरुपसम्प-च स्वेन रूपेणाभिनिष्पचते एष आत्मेति हो-वाचे"ति । अत्र हि सम्प्रसादशब्दः श्रुत्यन्तरे सुषुप्तावस्थायां दृष्टत्वादवस्थावन्तं जीवं शक्नो-त्युप्स्थापियुं नार्थान्तरम।तथा शरीरव्यपा-श्रयस्येव जीवस्य शरीरात् समुत्थानं सम्भव-ति । यथाकाशव्यपाश्रयाणां वाय्वादीनामा-काशात् समुत्थानं, तद्वत्। यथा चादृष्टोऽपि लो-के परमेश्वरविषयआकाशशब्दः परमेश्वरधर्म-

यदि एष आत्मापहतपाप्मेत्यादिवाक्यशेषबलेन दहरः परस्तर्हि जी-वोऽपीत्याशङ्क्य निपेधित ॥ इतरेति ॥ जीवस्यापि वाक्यशेषमाह ॥ अथेति॥दहरोक्त्यनन्तरं मुक्तोपसृष्यं शुद्धं त्रह्मोच्यते, य एप सम्प्र-सादो जीवोऽस्मात् कार्यकरणसङ्घात् सम्यगुत्थाय आत्मानं तस्माद्दि-विच्य विविक्तम् आत्मानं स्वेन ब्रह्मरूपेणाभिनिष्पय साक्षात्कत्य तदेव प्रत्यक् परं ज्योतिरुपसम्पयते प्राप्नोतीति व्याख्येयम् । यथा-मुखं व्यादाय स्विपतीति वाक्यं सुन्वा मुखं व्यादत्ते इति व्याख्या-यते तद्दत् । ज्योतिषोऽनात्मत्वं निरस्यति ॥ एष इति ॥ सम्प्रसादे रन्वा चरिरवेति श्रुत्यन्तरम् । अवस्थावदुत्थानमपि जीवस्य लिङ्ग्मि-त्याह ॥ तथेति ॥ तदाश्रितस्य तस्मात् समुत्थाने दष्टान्तः ॥यथेति॥ ननु काप्याकाशशब्दो जीवेन दष्ट इत्याशंक्योक्तावस्थोत्थानलिङ्ग्व-ठात् कल्प्य इत्याह ॥ यथा चेति ॥ नियामकाभावाज्जीवो दहरः किं

सम्भिव्याहारादा" काशो वे नामरूपयोर्निर्व-हिते"त्येवमादौ परमेश्वरविषयोऽभ्यूपगतः, ए-वं जीवविषयोऽपि भविष्यति । तस्मादितरप-रामशीत्दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश इत्यत्र स एव जीव उच्यते इति चेत्, नैतदेवं स्यात्, कस्माद-सम्भवात्।नहि जीवो बुद्धचाचुपाधि परिच्छेदा-भिमानी सन्नाकाशेन उपमीयेत।न चोपाधि-धर्मानिभमन्यमानस्यापहतपाप्मत्वादयो ध-र्माःसम्भवन्ति । प्रपश्चितं चैतत् प्रथमसूत्रे, अतिरेकाशङ्कापरिहाराय तु पुनरुपन्यस्तम्। पठिष्यति चोपरिष्टात् अन्यार्थश्च परामर्शः (सू॰ १।३।२०)इति ॥१८॥

## उत्तराचेदाविर्भूतस्वरूपस्तु॥ १९॥

इतरपरामर्शाचा जीवाशङ्का जाता सा अ-सम्भवात् निराकृता। अथेदानीं मृतस्येवामृत-न स्यादिति प्राप्ते नियामकमाह॥नैतदित्यादिना ॥ दहरे श्रुतधर्मा-णामसम्भवात् न जीवो दहर इत्यर्थः तर्हि पुनरुक्तिसत्राह ॥ अति-रेकेति ॥ उत्तराचेत्यधिकाशङ्कानिरासार्थमित्यर्थः । का तर्हि जी-वपरामर्शस्य गतिस्तत्राह ॥ पठिष्यतीति ॥ जीवस्य स्वापस्थानभू-तब्रह्मज्ञानार्थोऽयं परामर्श इति वक्ष्यते ॥ १८ ॥

असम्भवादिति हेतोरसिद्धिमाशङ्कृच परिहरति ॥ उत्तराञ्चे-त्यादिसूत्रम् ॥ निराष्टताया जीवाशङ्कायाः प्रजापतिवाक्यबलात् सेकात् पुनः समुत्थानं जीवाशङ्कायाः क्रियते उ-तरस्मात् प्राजापत्थाद्वाक्यात् । तत्र हि "य आत्मापहतपाप्मे"त्यपहतपाप्मत्वादिगुणकं आत्मानमन्वष्टव्यंविजिज्ञासितव्यं प्रतिज्ञाय-"य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मे"ति ब्रुवन्नक्षिर्थं द्रष्टारं जीवमात्मानं निर्दिशति "एतं त्वेव त भूयोऽनुव्याख्यास्यामी"ति च तमेव पुनःपुनः पराम्ध्र्य, "य एष स्वप्ने म-हीयमानश्चरत्येष आत्मे"ति । "तद्यत्रेतत् सु-प्तः समस्तः सम्प्रत्नः खन्नं न विजानात्येष आत्मे"ति च जीवमेवावस्थान्तरगतं व्याच्छे। तस्येव चापहतपाप्मत्वादि दर्शयत्य तद्मृत-

पुनः समुत्थानं कियते तत्र जीवस्यैवापहतपाप्मत्वादिग्रहणेनासम्भ-वासिद्धेरित्यर्थः, कथं तत्र जीवाकिस्तत्राह ॥ तत्रेत्यादिना । ययप्यु-पक्रमे जीवशब्दो नास्ति तथाप्यपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानमुपक-म्य तस्य जाग्रदायवस्थात्रयोपन्यासादवस्थालिङ्गेन जीवनिश्रयात्तस्यैव ते गुणाः सम्भवन्तीति समुदायार्थः । इन्द्रं प्रजापतिर्वृते ॥ य एप इति ॥ प्राधान्यादक्षिग्रहणं सर्वेरिन्द्रियैर्विपयदर्शनं रूपजाग्रदवस्थापन्तमित्याह ॥ द्रष्टारमिति ॥ महीयमानः वासनामयैर्विपयैः पूज्यमान इति स्वप्न-पर्याये, तबनेति, सुपुषिपर्याये चजीवमेव प्रजापतिर्व्याच्छे इत्यन्वयः । यत्र काले तदेतत् स्वप्नं यथा स्यात्तथा सुष्ठः सम्यक् अस्तो निरस्तः करण-श्रामो यस्य स समस्तः, अत एवोपहतकरणत्वात् कृतकालुष्यहीनः संप्र-सन्नः, स्वप्नं प्रपञ्चमज्ञानमात्रत्वेन विलापयित अतोऽज्ञानसः वात् मुका मभयमेतत् ब्रह्मे"ति । "नाह खल्वयमेवं समन्नत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानी"ति च सुषुप्तावस्थायां दोषमुपलभ्य " एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि
नो एवान्यत्रैति स्मादि"ति चोपक्रम्य शरीरसम्बन्धनिन्दापूर्वक "मेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष" इति जीवशरीरात् समुत्थितं उत्तमं पुरुषं दर्शयति ।
तस्मादिस्त सम्भवो जीवे पारमेश्वराणां धमाणाम्।अतो दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश इति जीव
एवोक्त इति चेत् कश्चिद्र्यात् तं प्रतिवृ्यादावि-

दिलक्षणः प्राज्ञः एप स्वचैतन्येन कारणशरिरसाक्षी तस्य लाक्ष्यस्य सत्तास्फूर्तिप्रदत्वाद्वात्मेत्यर्थः । चतुर्थपर्याये ब्रह्मांकः तस्यैवापहतपाप्मत्वादिगुणा इत्याशङ्क्र्य तस्यापि पर्यायेऽस्य जीवत्वमाह ॥ना हेति ॥ अहेति
निपातः खेदार्थे । खिद्यमानो हीन्द्रः उवाच न खलु सुप्तः पुमानयं सम्प्रति सुषुप्यवस्थायामयं देवदत्तोऽहिमित्येवमात्मानं जानाति । नो
एव नैवेमानि भूतानि जानाति किन्तु विनाशमेव प्राप्तो भवति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामि इति दोषमुपलभ्य पुनः प्रजापतिमुपससाद ।
तं दोषं श्रुत्वा प्रजापतिराह ॥ एतिमिति ॥ एतस्मात् प्रकृतादात्मनोऽन्यत्रान्यं न व्याख्यास्यामीत्युपक्षम्य मघवन्मत्यं वा इदं शरीरं
इति निन्दापूर्वकं जीवमेव दर्शयतीत्यर्थः।तस्मात् प्रजापतिवाक्यात् ।
अतः सम्भवासिद्धेः । सिद्धान्तयित ॥ तं प्रतीति ॥ अवस्थात्रया-

र्भूतस्वरूपिस्विति । तुशब्दः पूर्वपक्षव्याद्यस्यां नोत्तरस्मादिप वाक्यादिह जीवस्याशङ्का सम्भवतीत्यर्थः । कस्माद्यतस्तत्रापि आविर्भून तस्वरूपो जीवो विवक्ष्यते । आविर्भूतं स्वरूप्तस्याविर्भूतस्वरूपः, भूतपूर्वगत्या जीवव्यनम्।एतदुक्तं भविति। 'यएपोऽक्षिणी' त्यिन्तस्य लिक्ष्तं द्रष्टारं निर्दिश्योदशरावब्राह्मणेनेनं शरीरात्मताया व्युत्थाप्ये "तं त्वेव तं" इति पुनःपुनस्तम्व व्याख्येयत्वेनाकृष्य स्वप्तसुपुप्तोपन्यासक्रमेण परं ज्योतिरूपसम्पद्य स्वन रूपे गा भिनिष्पद्यतं" इति यदस्य पारमार्थिकं स्वरूप

च्छोधनेनाविर्मूतं शांधितत्वम् अर्थस्य वाक्यात्यवृत्यभिव्यक्तत्वमि त्यर्थः । तर्हि सूत्रे पुंछिङ्ग्नेन जीवािकः कथं ज्ञानेन जीवत्वस्य निवृतत्वािदत्यतं आह ॥ भूतपूर्वेित ॥ ज्ञानात् पूर्वमिवया तत्कार्यप्रतिविन्धितत्वरूपं जीवत्वमभूदिति रुत्वा ज्ञानानन्तरं व्रह्मरूपोपि जीवनाम्नोच्यत इत्यर्थः। विश्वतैजसप्राज्ञतुरीयपर्यायचतुष्टयात्मकप्रजापतिवाक्यस्य तात्पर्यमाह ॥ एतिदिति ॥ जन्मनाशवन्वात् प्रतिबिम्बविद्यस्य तात्पर्यमाह ॥ एतिदिति ॥ जन्मनाशवन्वात् प्रतिबिम्बविद्यस्य तात्पर्यमाह ॥ एतिदिति ॥ जन्मनाशवन्वात् प्रतिबिम्वविद्यस्य तात्पर्यमाह ॥ उद्द्रारावेति । उदकपूर्णं शरावे प्रतिबिन्धात्यादिवाह्मणेनेत्याह । उद्द्रारावेति । उदकपूर्णं शरावे प्रतिविन्धात्यादिवाह्मणेनेत्याह । उद्द्रारावेति । उदकपूर्णं शरावे प्रतिविन्धात्यादिवाह्मणेनेत्याह । उद्द्रारावेति । उदकपूर्णं शरावे प्रतिविन्धात्यादिवाह्मणेनेत्याह । उद्द्रारावेति । उदकपूर्णं शरावे प्रतिविन्धात्यादिवाह्मणेनित्पायते इत्यत्रैतदुक्तं भवतीित सम्बन्धः। किमुक्तमित्यत आह । यदस्योति । जीवत्वरूपेण जीवं न व्याचष्टे लोकिसिद

पं परं ब्रह्म तद्रूपतयैनं जीवं व्याचष्टे, न जैवेन रूपेण यत् परं ज्योतिरुपसम्पत्तव्यं श्रुतं तत् प्रंब्रह्मतज्ञापहतपाप्मत्वादिधर्मकं तदेव चजी-वस्य पारमार्थिकं स्वरूपं तत्त्वमसीत्यादिशा-स्रेभ्योः नेतरदुपाधिकल्पितम् । यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषबुद्धिं द्वेतलक्षणामविद्यां निर्वे-र्तयन् कूटस्थनित्यदक्रस्वरूपमात्मानमहं ब्रह्मा-स्मीति न प्रतिपद्यते तावजीवस्य जीवत्वम्। य-दा तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घाताद्युत्थाप्य श्रु-त्याप्रतिबोध्यते । 'नासि त्वं देहेन्द्रियमनोवृद्धि-सङ्घातो नासि संसारीः किंतर्हितदात् सत्यं स आत्मा चेतन्यमात्रस्वरूपस्तत्त्वमसीति । तदा कृटस्थनित्यदृक्स्वरूपमात्मानं प्रतिबुध्यास्मा-च्छरीराद्यभिमानात् समुतिष्ठन् स एवं कूटस्थ-

त्वात् किंतु तमन् परस्परव्यभिचारिणीभ्योऽवस्थाभ्यो विविच्य ब्रह्मस्वरूपं बोधयति अतो यद्वस्म तदेवापहतपाप्मत्वादिधर्मकं न जीव इत्युक्तं भवति, शोधितस्य ब्रह्माभेदेन तद्धमोंकेरित्यर्थः । एवम वस्थोपन्यासस्यविवेकार्थत्वान्न जीविलङ्गत्वम् एतदमृतमभयमेतद्वस्मे-तिलिङ्गोपतश्रुतिविरोधादिति मन्तव्यम् । ननु जीवत्वब्रह्मत्वविरुद्ध-धर्मवतोः कथमभेदस्तत्राह । तदेवेति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जीवत्व-स्यावियाकिल्पतत्वादिवरोधः इति मत्वा दृष्टान्तेनान्वयमाह । याव-दिति । व्यतिरेकमाह॥ यदेति॥ अवियायां सत्यां जीवत्वं वाक्योत्थ- नित्यदृक्र्स्वरूप आत्मा भवति," स यो ह वै त-त् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवती"त्यादिश्रुतिभ्यः। तदेव चास्य पारमार्थिकं स्वरूपं, येन शरीरात् समुत्थाय स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते।कथं पुनः स्वं च रूपं स्वेनेव च निष्पद्यत इति सम्भव-ति कूटस्थनित्यस्य । सुवर्णादी<sup>न</sup>ां तु द्रव्यान्त-रसम्पर्काद्भिभृतस्वरूपाणामनभिव्यक्तासा-धारणविशेषाणां क्षारप्रक्षेपादिभिः शोध्यमा-नानां स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात्।तथा नक्ष-त्रादीनामहन्यभिभूतत्रकाशानामभिभावकवि-योगे रात्रौ स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात् । न तु तथा आत्मचैतन्यज्योतिषो नित्यस्य केन-चिद्भिभवः सम्भवत्यसंसर्गित्वात् व्योम्न इव। दृष्टविरोधाच, दृष्टिश्रुतिमतिविज्ञातयो हि जीव-

प्रबोधात्तिवृत्तौ तिनवृत्तिरित्यावियकं तिद्रत्यर्थः । संसारित्वस्य किल्पितत्वे सिद्धं निगमयित ॥ तदेव चास्येति ॥ समुत्थाय स्वेन रूपेणाभिनिष्पयत इति श्रुतिं व्याख्यातुम् आक्षिपिति ॥ कथं पुनिरत्यादिना ॥ कूटस्थिनत्यस्य स्वरूपिमत्यन्वयः । मरुसाङ्गिनो हि कियया मरुनाशादिभिव्यक्तिनं तु कूटस्थस्यासिङ्गिन इत्याह ॥ सुवर्णेति ॥ द्रव्यान्तरं पार्थिवो मरुः । अभिभृतेत्यस्य व्या-ख्यानमनिष्ठयक्तेति । असाथारणो भास्वरत्वादिः अभिभावकः सौरारोकः । जीवस्वरूपस्याभिभवे बाधकमाह ॥ दृष्टेति ॥ विज्ञान्वन एवेति श्रुत्या चिन्मात्रस्नावदात्मा तचैतन्यं चक्षुरादिजन्यवृ-

स्य स्वरूपं, तच्च शरीरादसमृत्थितस्यापि जी-वस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते। सर्वो हि जीवः पश्यन् शृण्वन्मन्वानो विजानन् व्यवहरत्यन्य-था व्यवहारानुपपत्तेः।तच्चेच्छसेरात् समृत्थित-स्य निष्पंचेत प्राक् समुत्थानात् दृष्टो व्यवहा-रो विरुध्येत । अतः किमाव्मकमिदं शरीरात् समृत्थानं, किमात्मिका च स्वरूपेणाभिनिष्प-त्तिरिति। अत्रोच्यते, प्राक् विवेकविज्ञानोर्द्यतेः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनोपाधिभिरविवि-क्तमिव जीवस्य दृष्ट्यादि ज्योतिःस्वरूपं भव-ति।यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छयंशोक्क्यं-च स्वरूपं प्राक् विवेकग्रहणाद्रक्तनीलासुपा-धिभिरविविक्तमिव भवति। प्रमाणजनितविवेक-

तिव्यक्तं दृष्टचादिपद्वाच्यं सत् व्यवहाराङ्गं जीवस्य स्वरूपं भवतीति तस्याभिभूतत्वे दृष्टो व्यवहारो विरुध्येत हेत्वभावाद्यवहारो न स्यादित्यर्थः । अज्ञस्यापि स्वरूपं वृत्तिषु व्यक्तमित्यङ्गीकार्यं व्यवहारदर्शना-दित्याह ॥तच्चिति ॥ अन्ययेत्युक्तं स्फुटयिति॥ तच्चिदिति ॥ स्वरूपं चेत् ज्ञानिन एव व्यज्येत ज्ञानात्पूर्वं व्यवहारोच्छित्तिरित्यर्थः।अतः सदैव व्यक्तस्वरूपत्वादित्यर्थः।सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य वस्तुतोऽसङ्गस्यात्मनः आविवकदेहायविवेकरूपस्य मलसङ्गस्य सन्वात्तिद्वेकापेक्षयासमुत्थानादिश्चितिरित्युक्तरमाह ॥ अत्रेति ॥ वेदना हर्षशोकादिः । अविविकनिवेति तादात्स्यस्य सङ्गास्य कल्पितत्वमुक्तमातत्र कल्पितसङ्गे दृष्टान्तः ॥ यथेति ॥ श्रुतिकृतिमिति त्वंपदार्थश्चुत्या योऽयं विज्ञानमयः प्रान्तः ॥ यथेति ॥ श्रुतिकृतमिति त्वंपदार्थश्चुत्या योऽयं विज्ञानमयः प्रान्तः ॥

यहणानु पराचीनस्फिटिकः स्वाच्छ्येन शौक्च्येन च स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इत्युच्यते प्रागिपि तथैव सन्। तथा देहाद्युपाध्यविविक्तस्यैव स-तो जीवस्य श्रुतिकृतं विवकविज्ञानं शरीरात् स-मुत्थानं विवकविज्ञानफलं स्वरूपेणाभिनिष्प-तिः केवलात्मस्वरूपावगितः। तथा विवेकावि-वेकमात्रेणवात्मनोऽशरीरत्वं सशरीरत्वं च मन्त्र-वर्णात्, "अशरीरं शरीरेष्वि"ति "शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यत" इति च सशरी-रत्वाशरीरत्वविशेषाभावस्मरणात्। तस्माद्विव-कविज्ञानाभावादनाविर्भूतस्वरूपः सन् विवक-विज्ञानादाविर्भूतस्वरूपइत्युच्यते,नत्वन्यादृशा-वाविर्भावानाविर्भावो स्वरूपस्य सम्भवतः स्व-

णेष्वित्यायया सिद्धमित्यर्थः । प्राणादिभिन्नशृद्धत्वंपदार्थज्ञानस्य वा-क्यार्थसाक्षात्कारः फटमित्याह ॥ केवलेति ॥ सशरीरत्वस्य सत्यत्वा-त् समृत्यानमुक्कान्तिरिति व्याख्येयं न विवेक इत्याशङ्कृषाह ॥तथावि-वेकेति ॥ उक्तश्रुत्यनुसारेणेत्यर्थः ।शरीरेष्वशरीरमवस्थितमिति श्रुतेः अविवेकमात्रकल्पितं सशरीरत्वम्,अतां विवेक एव समृत्थानमित्यर्थः। ननु स्वकर्मार्जिते शरीरे भोगस्यापरिहार्यत्वात् कथं जीवत एव स्वरू-पाविभाव इत्यत आह । शरीरस्थोऽपाति । अशरीरवत् शरीरस्थस्या-पि बन्धाभावस्मृतेर्जीवतो मुर्क्यिं कृत्यर्थः । अविरुद्धे श्रुत्यर्थे सूत्रशे-पोक्त इत्याह ॥ तस्मादिति ॥ अन्यादशौ सत्यावित्यर्थः । ज्ञानाज्ञा-नकृताविभावितरोभावाविति स्थिते भेदोऽप्यंशांशित्वकृतो निरस्त रूपत्वादेव । एवं मिथ्याज्ञानकृत एव जीवपर-मेश्वरयोर्भेदो न वस्तुकृतः व्योमवदसङ्गव्वावि-शेषात् । कुतश्चैतदेवं प्रतिपत्तव्यम् । यतो "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते" इत्यूपदिश्यै "तद्मु-तमभयमेतत् ब्रह्मे"त्युपदिशति । योऽक्षिणि प्र-सिद्धो द्रष्टा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते सोऽमृताभयल-क्षणा इस्रणोऽन्यश्चेत् स्यात् ततोऽमृताभयब्रह्म-सामानाधिकरण्यं न स्यात् । नापि प्रतिच्छाया-त्माऽयमक्षिलक्षितो निर्दिश्यते, प्रजापतेर्मृषावा-दित्वप्रसङ्गात् । तथा द्वितीयेऽपि पर्याये "य ए-ष स्वप्ने महीयमानश्चरती । ते प्रथमपर्या-यनिर्दिष्टादक्षिपुरुषात् द्रष्टुरन्यो निर्दिष्टः, "एतं वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामी "त्युपक्रमात्। किं चाहमचे स्वेप्ने हस्तिनमद्राक्षं नेदानीं तंप-

इत्याह॥ एवामिति॥ अंशादिशून्यत्वमसङ्गत्वम् आत्मा द्रव्यत्वव्या-प्यजातिशून्यः विभुत्वात् व्योमवदित्यात्मैक्यसिद्धेभेदो मिथ्येत्यर्थः । प्रजापतिवाक्याच भेदो मिथ्येत्याकाङ्कापूर्वकमाह॥ कृतश्चेत्यादिना॥ एतद्रेदस्य सत्यत्वमेव नास्तीति कृत इत्यन्वयः। छायायां ब्रह्मदृष्टिपरमि-दं वाक्यं, नाभेदपरमित्यत आह॥ नापाति॥ यस्य ज्ञानात् कतकत्यता सर्वकामप्राप्तिसमात्मानमन्विच्छाव इति प्रवृत्तयोरिन्द्रविरोचनयोर्यय-नात्मच्छायां प्रजापतिर्व्रूयात् तदा मृषांवादी स्यादित्यर्थः । प्रथमवत् दि-तीयादिपर्याये व्यावृत्तास्ववस्थास् अनुस्यृतात्मा ब्रह्मत्वेनोक्तः इत्याह ॥ तथेति॥ अवस्थाभेदेऽप्यनुस्यृतौ युक्तिमाह ॥ किंचेति ॥ सुवृत्तौ-

श्यामीति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रत्याचष्टे, द्रष्टारं तु तमेव प्रत्यभिजानाति "य एवाहं स्वप्नमद्राक्षं स एवाहं जागरितं पश्यामी" ति । तथा तृतीये-ऽपि पर्याये "नाई खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति, नो एवेमानि भूतानी" ति सुष्प्रावस्थायां विशेषविज्ञानाञावमव दर्श-यति,न विज्ञातारं प्रतिपेधति।यनु "तत्र विना-शमेवापीतो भवती भित तद्पि विशेषविज्ञानवि-नाशाभिप्रायमेव,न विज्ञातृविनाशाभिप्रायम्। निह विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिछोपो विद्यते "अवि-नाशित्वाः दिति श्रुत्यन्तरात्।तथा चतुर्थेऽपिप-र्याये"एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नोए-वान्यत्रेतस्मादित्युपक्रम्य "मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीर'मित्यादिना प्रपञ्चन शरीराद्युपाधिस-म्बन्धप्रत्याख्यानेन सम्प्रसादशब्दोदितं जीवं स्वेन रूपेणाभिनिष्पयत इति ब्रह्मस्वरूपाप-न्नं दर्शयन् न परस्मात् त्रह्मणोऽस्ताभयस्व-

ज्ञातुर्व्यावृत्तिमाशद्भुत्वाह ॥ तथा तृतीय इति ॥ सुपृष्ठौ निर्विकल्प-ज्ञानरूप आत्मास्तीत्यत्र वृहदारण्यकश्रुतिमाह ॥ नहीति ॥ वृद्धेः साक्षिणो नाशो नास्ति नाशकाभावादित्यर्थः । एवमवस्थाभिरसङ्ग-त्वेनोक्त आत्मैव तुरीयेऽपि ब्रह्मत्वेनोक्त इत्याह ॥ तथेति ॥ श्रुतेरेक-

रूपादन्यं जीवं दर्शयति। केचिनु परमात्मवि-वक्षायां "एतन्त्वेव ते" इतिजीवाकर्षणमन्याय्यं मन्यमाना एतमेव वाक्योपक्रमस्चितमपहत-पाप्मत्वादिगुणकमात्मानं "ते भूयोनुव्याख्या-स्यामी"ति कल्पयन्ति, तेषामतिमिति सन्नि-हितावलम्बिनी सर्वनामश्रुतिर्विप्रकृष्येत, भू-यः श्रुतिश्चोपरुध्येत, पर्योयान्तराभिहितस्य पर्यायान्तरेऽनिभधीयमानत्वात् ,"एतन्त्वेवते" इति च प्रतिज्ञाय प्राक् चतुर्थात् पर्यायादन्य-मन्यं व्याचक्षाणस्य प्रजापतेः प्रतारकत्वं प्र-सञ्येत। तस्माद्यद्विद्यात्रत्युपस्थापितमपार-मार्थिकं जैवं रूपं कर्त्वभोक्तरागद्वेषादिदोषक-लुपितमनेकानर्थयोगि तद्विलयनेन तद्विपरीत-मपहतपाप्मत्वादिगुणकं पारमेश्वरं स्वरूपं विद्यया प्रतिपाद्यते । सर्पादिविलयनेनेव र-

देशिक्याख्यां दूषयति ॥ केचित्त्विति ॥ जीवपरयोर्भेदादिति भावः । श्रुतिबाधान्मैवमित्याह ॥ तेषामिति ॥ सानाहितो जीव एव सर्वनामार्थ इत्यर्थः । उक्तस्य पुनरुकौ भूय इति युज्यते । तवतूपक्रान्तपर-मात्मनश्चतुर्थ एवोकेस्तद्धाय इत्याह ॥भूय इति ॥ लोकसिद्धजीवानुवा-देन ब्रह्मत्वं बोध्यत इति स्वमतमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ व्याख्यानान्तरासम्भवादित्यर्थः । विलयनं शोधनं विवया महावाक्येनिति यावत् । ये तु संसारं सत्यिमच्छन्ति तेषामिदं शारीरकमेवोत्तरीम-

ज्वादीन्। अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेव जै-वं रूपमिति मन्यन्ते। अस्मदीयाश्च केचिताते-षां सर्वेषामात्मैकत्वसम्यग्दर्शनत्रतिपक्षभृतानां प्रतिषेधायेदं शारीरकमारब्धमेक एव परमेश्व-रः कूटस्थनित्यो विज्ञानधातुरविद्यया मायया-मार्याविवदनेकधा विभाव्यते नान्यो विज्ञान-धातुरस्तीति।यत्त्वदं परमेश्वरवाक्ये जीवमा-शङ्क्य प्रतिषेधति सूत्रकारः नासम्भवात्'( १।३। १८। )इत्यादिना तत्रायमभित्रायः नित्यशु-द्बबुद्दमुक्तस्वभावे कूटस्थनित्य एकस्मिन्नस-ङ्गे परमात्मनि तद्विपरीतं जेवं रूपं व्योम्नीव तलमलादिपरिकल्पितं तदात्मेकव्यप्रतिपादन-परैर्वाक्येन्यायोपेतैर्द्वैतवादप्रतिषेधेश्रापनेष्या-मीति परमात्मनो जीवादन्यत्वं द्रढयति, जी-

त्याह ॥ अपरे त्वित्यादिना ॥ शारीरकस्यार्थं संङ्क्ष्पणोपदिशति ॥ एक एवेति ॥ अविद्यामाययोर्भेदं निरसितुं सामानाधिकरण्यं आव-रणविक्षेपशाक्तिरूपशब्दप्रवृत्तिनिमित्तभेदात् सहप्रयोगः ब्रह्मैवाविषया संसरति न ततोऽन्यो जीव इति शारीरकार्थ इत्यर्थः। तर्हि सूत्रकारः कि-मिति भेदं ब्रुते तत्राह । यत्त्विति । परमात्मनोऽसंसारित्वसिद्ध्यर्थ जीवादेदं द्रढयति। तस्यासंसारित्वनिश्चयाभावे तदभेदोक्तावि जीव-स्य संसारित्वानपायादित्यर्थः । अधिष्ठानस्य कल्पिताद्भेदेऽपि क-ल्पितस्याधिष्ठानान्न पृथक् सन्वमित्याह ॥ जीवस्य त्विति ॥ क- वस्य तु न परस्मादन्यत्वं प्रतिपिपादयिषति. किंत्वनुवदत्येवाविद्याकिल्पतं छोकप्रसिद्धं जी-वभेदम् । एवं हि स्वाभाविककर्त्तवभोक्तवा-नुवादेन प्रदत्ताः कर्मविधयो न विरुध्यन्त इति मन्यते, प्रतिपाद्यं तु शास्त्रार्थमात्मैकत्वमेव दर्श-यति "शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेवव" दित्या-दिना, वर्णितश्चारमाभिर्विद्वद्विद्वद्वेदेन कर्म-विधिविरोधपरिहारः॥ १९॥

### अन्यार्थश्च परामर्शः ॥ २०॥

अथ यो दहरवाक्यशेषे जीवपरामशीं दर्शि-तः "अथ य एप सम्प्रसाद" इत्यादिः स द-हरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने न जीवोपासनोप-देशो नं प्रकृतविशेषोपदेश इत्यनर्थकत्वं प्राप्नो-तीत्यत आह, अन्यार्थः । अयं जीवपरामर्शः न

ल्पितभेदानुमानस्य फलमाह ॥ एवं हीति ॥ सूत्रेष्वभेदो नोक इ-ति भ्रानित निरस्यति । प्रतिपाद्यमिति ॥ आत्मेति तूपगच्छन्ती-त्यादिसूत्राणि आदिपदार्थः । नन्वदैतस्य शास्त्रार्थत्वे दैतापेक्षवि-धिविरोधस्तत्राह ॥ वर्णितश्चेति ॥ अद्दैतमजानतः कल्पितद्दैताश्रया विधयो न विदुष इति सर्वमुपपन्नमित्यर्थः ॥ १९॥

एवं प्रजापतिवाक्ये जीवानुवादेन ब्रह्मण एवापहतपाप्मत्वायु-केः जीवे तदसम्भवान्त जीवो दहर इत्युक्तं तर्हि जीवपरामर्शस्य का गतिरित्यत आह ॥ अन्यार्थश्चेति ॥ सूत्रं व्याचष्टे ॥ अथेत्या-

जीवस्वरूपपर्यवसायी। किं तर्हि ! परमेश्वरस्व-रूपपर्यवसायी, कथम् ! सम्प्रसादशब्दोदितो जीवो जागरितव्यवहारे देहेन्द्रियपञ्जराध्यक्षो भूत्वा तद्वासनानिर्मितांश्च स्वप्नान्नाडीचरोऽनु-भूयश्चान्तः शरणं प्रेप्सुरुभयरूपाद्रिप शरीरा-भिमानात् समुत्थायसुषुप्तावस्थायांपरं ज्योति-राकाशशब्दितंपरं ब्रह्मोपसम्पद्य विशेषविज्ञान-वन्त्वं परित्यज्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते।यद-स्योपसम्पत्तव्यं परं ज्योतिः, येन स्वेन रूपे-णायमभिनिष्पद्यते। एष आत्मापहतपाप्मत्वा-दिगुण उपास्य इत्येवमथोंऽयं जीवपरामर्शः परमेश्वरवादिनोऽप्यूपपद्यते॥ २०॥

## अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्॥२१॥

यदण्युक्तं दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश इत्याका-शस्यालपत्वं श्रूयमाणं परमेश्वरे नोपपद्यते, जी-वस्य त्वाराग्रोप्मितस्यालपत्वमवकलपत इति. तस्य परिहारो किक्व्यः। उक्तो त्यस्य परिहारः परमेश्वरस्यापेक्षिकमलपत्वमवकलपत इत्य-

दिना ॥ प्रकृते दहरे विशेषो गुणतस्तदुपदेशोऽपि नेत्यर्थः । तत्र दह-रवाक्यशेषरूपं सम्प्रसादवाक्यमाशङ्कापूर्वकं दहरब्रह्मपरत्वेन व्या-चष्टे ॥ कथमित्यादिना ॥ २० ॥

"र्भकौकरुवात्तद्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यः त्वादेवं व्योमवचे"त्यत्रास एव इह परिहारोऽनु-सन्धातव्य इति सूचयति । श्रुत्यैव चेदमल्प-त्वं प्रत्युक्तं प्रसिद्धेनाकाशेनोपिममानया "या वान् वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तईदय आ-काशः इति ॥ २१ ॥

## अनुकृतेस्तस्य च॥ २२॥

"न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा वि-युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमन्-भाति सर्वे तस्य भासा सर्विमिदं विभाती" ति समामनन्ति । तत्र यं भान्तमनुभाति सर्वे य-स्य च भासा सर्वमिदं विभाति स किं तेजो-धातुः कश्चिदुत प्राज्ञ आत्मेति विचिकित्सायां

उपास्यत्वादल्पत्वमुक्तमिति व्याख्याय श्रुत्या निरस्तमित्यर्था-न्तरमाह ॥ श्रुत्येव चेदमिति । एवं दहरवाक्यं प्रजापतिवाक्यं च सगुणे निर्गुणे च समन्वितमिति सिद्धम् ॥ २१ ॥

अनुरुतेतस्य च । मुण्डकवाक्यमुदाहरति॥न तत्रेति॥ तस्मिन् ब्रह्मणि विषये न भाति तं न भासयतीति, यावत् । यदा चन्द्रभास्क-रादिने भासयति तदा अल्पदीमेरग्नेः का कथेत्याह ॥ कुत इति ॥ किं-च सर्वस्य सूर्यादेस्तैद्रास्यत्वाच तद्भासकत्वमित्याह ॥ तमेवेति ॥ अनुगमनवदैनुभानं स्वगतमिति शङ्कां निरस्यति ॥ तस्येति ॥ तत्रे-

१ तेन ब्रह्मणा भास्यत्वादित्यर्थः । २ गच्छन्तमनुगच्छतीतिप्रयोगप्रतीतानुगमनवतु ।

तेजोधातुरिति तावत् प्राप्तम्, कुतः? तेजोधातू-नामेव सूर्यादीनां भानप्रतिषेधात् । तेजःस्व-भावकं हि चन्द्रतारकादि तेजःस्वभावके एव सूर्य भासमानेऽहनि न भासत इति प्रसिद्धम्, तथा सह सूर्येण सर्विमिदं चन्द्रतारकादि यस्मि-न्न भासते सोऽपि तेजःस्वभावक एव कश्चि-दित्यवगम्यते । अनुभानमपि तेजःस्वभाव-क एवोपपद्यते समानस्वभावकेष्वनुकारदर्श-नात्,गच्छन्तमनुगच्छतीति वत्,तस्मात् तेजो-धातुः कश्चिदित्येवं प्राप्ते ब्रूमः । प्राज्ञ एवाय-मात्मा भवितुमहीत । कस्मात् १ अनुकृतेः, अ-

ति सप्तम्याः सति विषये च साधारण्यात् सशयमाह ॥ तत्रेति ॥ पू-र्वत्रात्मश्रुत्यादिवलादाकाशशब्दस्य रूढित्यागादीश्वरे वृत्तिराश्चिता तथेहापि सतिसप्तमीबलात् वर्तमानार्थत्यागेन यस्मिन् सति सूर्याद-यो न भास्यन्ति स तेजोविशेष उपास्य इति भविष्यदर्थे वृत्तिराश्रयणी-या अधुना भासमाने सुर्यादौ न भातीति विरोधात् इति दृष्टान्तेन पू-र्वपक्षयति ॥ तेजोधातुरिति ॥ तेजोध्यानं निर्गुणस्वयंज्योतिराह्म-ज्ञानिमत्युभयत्र फलम्। तेजोधातुत्वे लिङ्गमाह ॥ तेजोधातूनामि-ति ॥यत्तेजसोऽभिभावकं तत्तेज इति व्याप्तिमाइ ॥ तेजःस्वभावक-मिति ॥ यस्मिन् सति यन भाति तदनु तद्रातीति विरुद्धिमत्यत आह ॥ अनुभानमिति ॥ ततो निरुष्टभानं विवक्षितमिति भावः। मुख्यसम्भवे विवक्षानुपपत्तेः मुख्यानुभानिङङ्गात् सर्वभासकः परमा-रमा स्वप्रकाशकोऽत्र याद्यः इति सिद्धान्तमाह॥प्राज्ञ इति॥प्राज्ञत्वं स्व-

नुकरणमनुकृतिः, यदेत "तमेव भान्तमनुभाति सर्वमित्यनुभानं तत् प्राज्ञपरिग्रहेऽवकल्पते । भारूपः सत्यसङ्ख्या इति हि प्राज्ञमात्मान-मामनन्ति, न तु तेजोधातुं कञ्चित् सूर्यादयो-ऽनुभान्तीति प्रसिद्धम् । समत्वाञ्च तेजोधातूनां सूर्यादीनां न तेजोधातुमन्यं प्रत्यपेक्षास्ति यं भान्तमनुभायुः। न हिं प्रदीपः प्रदीपान्तरम-नुभाति । यदप्युक्तं समानस्वभावकेष्वनुका-रो दृश्यत इति. नायमेकान्तो नियमोऽस्ति, भि-न्नस्वभावकेष्वपि त्यनुकारो दृश्यते, यथा सुत-प्तोऽयःपिण्डोऽग्न्यनुकृतिरप्तिं दहन्तमनुदह-ति, भौमं वा रजो वायुं वहन्तमनुवहतीति। अ-नुकृतेरित्यनुभानमसुसूचत्। तस्य चेति चतुर्थं-पादमस्य श्लोकस्य सूचयति। "तस्य भासा सर्वमिदं विभाती"ति च तद्वेतुकं भानं सूर्यादे-

प्रकाशकत्वं भासकत्वार्थमुक्तं,तत्रश्रुतिमाह॥भारूप इति॥मानाभा-वाच तेजोधातुर्न याह्य इत्याह॥ न त्विति॥ किश्वसूर्यादयस्तेजोऽन्तर-भानमनुः न भान्ति तेजस्त्वात् प्रदीपवदित्याह ॥ समत्वाचेति ॥ योऽयमनुकरोति स तजातीय इति नियमो नास्तीत्याह ॥ नायमेका-नत इति ॥ पौनरुक्तयमाशङ्कचोकानुवादपूर्वकं सूत्रोक्तं हेत्वन्तरं व्या-चष्टे ॥ अनुक्रतेरिति ॥ तमेव भान्तमित्येवकारोक्तं तद्भानं विना सर्व स्य पृथग्भानाभावरूपं अनुभानमनुकतेरित्यनेनोक्तम् । तस्य चेति ।

रुच्यमानं प्राज्ञमात्मानं गमयति। "तदेवा ज्यो-तिषां ज्योतिरायुर्हीपासतेऽमृत''मिति हि प्रा-ज्ञमात्मानमामनन्ति । तेजोऽन्तरेण तु सूर्यादि-तेजो विभातीत्यप्रसिद्धं विरुद्धं च, तजोऽन्तरेण तेजोऽन्तरस्य प्रतिघातात्।अथ वा न सूर्यादी-नामेव श्लोकपरिपठितानामिदं तद्वेतकं विभान-मुच्यते, किं तर्हि, "सर्वमिदमि" त्यविशेषश्रुतेः सर्वस्येवास्य नामरूपिक्रयाकारकफलजातस्य याऽभिव्यक्तिः सा ब्रह्मज्योतिःसत्तानिमित्ता । यथा सूर्यादिज्योतिःसत्तानिमिता सर्वस्य रू-पजातस्याभिव्यक्तिस्तद्वत्। "न तत्र सूर्यो भा-तीं ति च तत्रशब्दमाहरन् प्रकृतग्रहणं दर्शयति। प्रकृतं च ब्रह्म. यस्मिन् चौः पृथिवी चान्तरि-क्षमोतिमित्यादिना । अनन्तरं च, हिरण्मये प-रे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्। तच्छुभ्रं ज्यो-

सर्वभासकत्वमुक्तम् इत्यपौनरुक्तयमित्यर्थः । आत्मनः सूर्यादिभास-कत्वं श्रुत्यन्तरप्रसिद्धमविरुद्धं चेत्याह ॥ तद्देवा इति॥ सर्वशब्दः प्र-कतसूर्यादिवाचकत्वेन व्याख्यातः । सम्प्रति तस्यासंकुचद्विततां म-त्वाऽर्थान्तरमाह ॥ अथवेति ॥ तत्रेति सर्वनामश्रुत्या प्रकृतं ब्रह्म याद्यमित्याह॥ न तत्र सूर्य इति ॥ किंच स्पष्टब्रह्मपरपूर्वमन्त्राका-ङ्कापूरकत्वादयं मन्त्रो ब्रह्मपर इत्याह ॥ अनन्तरं चेति ॥ हिरण्मये ज्यातिर्मय अन्त्रमयायपेक्षया परे कांशे आनन्दमयाख्ये पुच्छशब्दि- तिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुरिति । कथं तज्योतिषां ज्योतिरित्यत इदमुत्थितं "न तत्र सूर्यो भाती"ति । यदप्युक्तं सूर्योदीनां तेजसां भानप्रतिपेधस्तेजोधातावेवान्यस्मिन्नवकल्पते सूर्य इवेतरेपाम् इति, तत्र तु स एव तेजोधातु-रन्यो न सम्भवतीत्युपपादितम् । ब्रह्मण्यपि चै-पां भानप्रतिषेधोऽवकल्पते, यतो यदुपलुभ्य-ते तत् सर्वं ब्रह्मणेव ज्योतिषोपलभ्यते, ब्रह्म तु नान्येन ज्योतिषोपलभ्यते स्वयंज्योतिःस्व-रूपत्वात्, येन सूर्यादयस्तिस्मन् भायुः। ब्रह्म त्यन्यद् व्यनक्ति न तु ब्रह्मान्येन व्यज्यते "आ-

तं ब्रह्म विरजं आगन्तुकमल्शून्यं निष्कलं निरवयवं शुभं नैसर्गिकमल्शून्यं सूर्यादिसाक्षिभूतं ब्रह्मवित्यसिद्धमित्यर्थः । सितस्ममीपक्षमनुवदित ॥ यदपीति ॥ सूर्यायभिभावकतेजोधातौ प्रामाणिकेतस्येह यहणशद्भा स्यात् न तत्र प्रमाणमस्तीत्याह ॥ तत्रेति ॥ सिद्धानते तत्रेति वाक्यार्थः कथमित्याशङ्कृत्याह ॥ ब्रह्मण्यपीति ॥ सितसममीपक्षे न भातीति श्रुतं वर्तमानत्वं त्यक्का तस्मिन् सित न भास्यन्तीत्यश्रुतभविष्यच्वं कल्पनीयं प्रत्यक्षविरोधिनरासाय, विषयसममीपक्षे तु न भासयतीत्यश्रुतणिजध्याहारमात्रं कल्प्यं न श्रुतत्याग
इति लाघवं, अतो ब्रह्मणि विषये सूर्यादेर्भासकत्विनेषेधेन ब्रह्मभास्यत्वमुच्यत इत्यर्थः । येनान्यभास्थत्वेन हेतुना सूर्यादयस्तिमन् ब्रह्मणि विषये भासकाः स्यः, तथा तु ब्रह्मान्येन नोपलभ्यते स्वप्रकाशत्वादिति योजना । उक्तमेव श्रुत्यन्तरेण द्रढयित ॥ ब्रह्मिति॥ स्वप्रका-

(३५५)

त्मनैवायं ज्योतिषास्ते" "अग्रत्यो नहि ग्रत्य-ते" इत्यादिश्रुतिभ्यः॥ २२॥

## अपि च स्मर्यते ॥ २३॥

अपि चेदं रूपं प्राज्ञस्यैवात्मनः स्मर्यते भ-गवद्गीतासु । "न तद्गासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम" ॥ इति । "यदादित्यगतं तेजो जगद्गासयतेऽखिलम् । यज्ञन्द्रमसि यज्ञाय्यो तत्तेजो विद्धि मामकम् "॥ इति च ॥ २३॥

#### शब्दादेव प्रमितः॥ २४॥

"अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मिन ति-ष्ठति" इति श्रूयते, तथा "अङ्गुप्रमात्रः पुरुषो

शत्वेऽन्याभास्यत्वे च श्रुतिद्दयम् । यहणायोग्यत्वादयाह्य इत्यर्थः २२

णिजध्याहारपक्षे स्मृतिबरुमप्यस्तीत्याह ॥ अपि चेति ॥ सूत्रं व्याचष्टे ॥ अपि चेति ॥ अभास्यत्वे सर्वभासकत्वे च श्लोक-ह्यं द्रष्टव्यं तस्मादनुभानमन्त्रो ब्रह्मणि समन्वित इति सिद्धम् ॥ २३ ॥

शब्दादेव प्रमितः॥काठकवाक्यं पठित ॥अङ्गुष्ठेति॥पुरुषः पूर्णोऽप्यात्मिन देहमध्ये अङ्गुष्ठमात्रे हृदये तिष्ठतीत्यङ्गुष्ठमात्र इ-त्युच्यते तस्यव परमात्मत्ववादिवाक्यान्तरमाह॥तथेति॥अधूमकिमिति पठनीयम्। योऽङ्गुष्ठमात्रो जीवः स वस्तुतो निर्धूमजोतिर्वन्निर्मलप्र- ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स ए-वाद्य स उ श्व एतद्वेतत्" इति चातत्र योऽयम-ङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः श्रूयते, स किं विज्ञानात्मा किं वा परमात्मेति संशयः। तत्र परिमाणोपदे-शादिज्ञानात्मेति तावत् प्राप्तम्। न त्यनन्ताया-मविस्तारस्य परमात्मनोऽङ्गुष्ठमात्रपरिमाण-मुपदिश्येत । विज्ञानात्मनस्तूपाधिमत्त्वात् स-म्भवति कयाचित् कल्पनयाऽङ्गुष्ठमात्रत्वम् । स्मृतेश्च,

> अथ सत्यवतः कायात् पाशवद्धं वशङ्गतम् । अङ्गुष्ठमात्रं पुरुपं निश्चकर्ष यमो बलात्॥इति।

काशरूप इति त्वमैर्थ संशोध्य तस्य ब्रह्मत्वमाह॥ईशान इति॥तस्या-दितीयत्वमाह॥ स एवति॥ काल्त्रयेऽिप स एवास्ति नान्यत् नचिके-तसा पृष्टं ब्रह्म तदेतदेवेत्यर्थः । परिमाणेशानशब्दाभ्यां संशयमाह । ॥ तत्रेति ॥यथानुभानादिलिङ्गात् णिजध्याहारेण सूर्यावगोचरो ब्र-ह्मोत्युक्तं तथा प्रथमश्रुतपरिमाणलिङ्गता जीवप्रतीतावीशानोऽस्मीति ध्यस्येदिति विध्यध्याहारेण ध्यानपरं वाक्यमिति पूर्वपक्षयित ॥ तत्र-परिमाणिति ॥ पूर्वपक्षे ब्रह्मदृष्ट्या जीवोपासिः, सिद्धान्ते तु प्रत्य-ग्वह्मैक्यज्ञानं फलमिति मन्तव्यम् । आयामो दैर्घ्यं विस्तारो महन्त्व-मिति भेदः ॥ क्रयादिचिति ॥ अङ्गुष्टमात्रहृद्यस्य विज्ञानशब्दित-बुद्धचन्नेदाध्यासकल्पनयेत्यर्थः । स्मृतिसंवादाद्य्यङ्गुष्टमात्रो जीव इ-त्याह॥स्मृतेश्चेति ॥अथःमरणानन्तरं यमपाशैर्बदं कर्मवशं प्राप्तमित्यर्थः

१ जीवमिस्यर्थः। २ अंगुष्ठमात्र इति परिमाणशुन्दः।

नहि परमेश्वरो बलाद्यमेन निष्क्रष्टुं शक्यः तेन तत्र संसार्यङ्गुष्ठमात्रो निश्चितः स एवेहा-पीत्येवं त्राप्ते ब्रूमः। परमात्मैवायमङ्गुष्ठमात्र-परिमितः पुरुषो भवितुमहीति। कस्मात् ! श-व्दात् "ईशानो भूतभव्यस्ये"ति । न त्यन्यः परमेश्वराद् भूतभव्यस्य निरङ्कुशमीशिता । "एतद्भे तदि"ति च । प्रकृतं पृष्टमिहानुसन्द्धाति, "एतद्वेतत् यत् पृष्ठम्" ब्रह्मेत्यर्थः।पृष्ठं चेह ब्रह्म। "अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृ-ताकृतात् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् प-श्यसि तद्ददुः" इति । शब्दादेवेति अभिधान-श्रुतेरेवेशान इति परमेश्वरोऽवगम्यत इत्य र्थः॥ २४॥ कथं पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र ब्रूमः॥

## हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् २५

तत्रापिष्यरः किं न स्यादित्यत आह ॥ न हीति ॥ 'प्रभवति संयमने ममापि विष्णु'रिति यमस्येश्वरिनयम्यत्वस्मरणादिति भावः । भूत-भव्यस्येत्युपपदाद्वाधकाभावाच ईशानइतीशत्वशब्दान्निरङ्कुशमी-शिता भातीति श्रुत्या लिङ्गं बाध्यमिति सिद्धान्तयित ॥ परमात्मैवे-ति ॥ प्रकरणाच ब्रह्मपरिमदं वांक्यमित्याह ॥ एतांदिति ॥ शब्दो वाक्यं लिङ्गात् दुर्बलमित्याशङ्कुवाह ॥ शब्दािदिति ॥ २४ ॥ सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृद्येऽवस्थान-मपेक्ष्याङ्गुष्ठमात्रत्वमिदमुच्यते, आकाशस्येव वंशपविधिसमरित्तमात्रत्वम् । न त्यश्वसातिमा-त्रस्येव परमात्मनोऽङ्गुष्ठामात्रत्वमुपपद्यते। न चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमहिति ईशानश-ब्दादिभ्य इत्युक्तम्। ननु प्रतिप्राणिभेदं हृद्या-नामनवस्थितत्वात्तदपेक्षमप्यङ्गुष्ठमात्रत्वं नो-पपद्यत इत्यत उत्तरमुच्यते, मनुष्याधिकारत्वा-दिति।शास्त्रं त्यविशेषप्रकृत्तमिप मनुष्यानेवा-

करः सकानिष्ठिकोऽरित ॥ मुख्याङ्गुष्टमात्रो जीवो गृह्यतां किं गौणत्रहणेनेत्यत आह ॥ न चान्ये इति ॥ सित सम्भवे मुख्यत्रहो न्याय्यः अत्र तु श्रुतिविरोधादसम्भव इति गौणत्रह इत्यर्थः । मनु ष्यानेविति त्रैर्वाणकानेवेत्यर्थः । शक्तत्वादित्यनेन पत्रादीनां देवाना-मृषीणांचाधिकारो बाधितः । तत्र पत्रादीनां शास्त्रार्थज्ञानादिसाम-प्र्यमावात् कर्मण्यशक्तिः, इन्द्रादेः स्वदेवताके कर्मणि स्वोद्देशेन द्र-व्यत्यागायोगादशक्तिः ऋषीणामार्थेयवरणे ऋष्यन्तराभावादशक्तिः । अधित्वादित्यनेन निष्कामानां मुमुक्षूणां स्थावराणां चाधिकारो वा-रितस्तत्र मुमुक्षूणां शुद्धचर्थित्वे नित्यादिष्वधिकारो, न काम्येषु । शुद्ध-चित्तानां मोक्षार्थित्वे श्रवणादिषु व्यञ्जकेष्वधिकारो, न कर्मस्विति मन्तव्यम् । शृद्धस्याधिकारं निरस्यति ॥ अपर्युदस्तत्वादिति ॥ 'शू-द्रो यज्ञेऽनवक्छम इति पर्युदासात् , 'उपनयीत तमध्यापयीते'ति शा-स्त्राच न शृद्धस्य वैदिके कर्मण्यधिकारः । तस्यैकजातित्वस्मृतेरुपनय-नत्रयुक्तिहजातित्वाभावेन वेदाध्ययनाभावात् । अत्रापेक्षितोन्यायः

धिकरोति शक्तत्वादर्थित्वादपर्युदस्तत्वादुपन-यनादिशास्त्राचेति । वर्णितमेतद्धिकारलक्षणे, मनुष्याणां च नियतपरिमाणः कायः औचि-त्येन नियतपरिमाणमेव चैषामङ्गुष्ठमात्रं हृद-यम्।अतो मनुष्याधिकारत्वाच्छास्रस्य मनुष्य-हृदयावस्थानापेक्षमङ्गुष्ठमात्रत्वमुपपन्नं पर-मात्मृनः । यदप्युक्तं परिमाणोपदेशात् स्मृ-तेश्च संसार्येवायमङ्गुष्ठमात्रः प्रत्येतव्य इ-ति तत् प्रत्युच्यते.'स आत्मा, तत्त्वमसी' त्या-दिवत् संसारिण एव सतोऽङ्गुष्ठमात्रस्य ब्र-ह्मत्विमद्मुपदिश्यत इति । द्विरूपा हि वेदान्त-वाक्यानां प्रवृत्तिः,क्वचित् परमात्मस्वरूपनि-रूपणपरा कचिद्विज्ञानात्मनः परमात्मेकत्वोप-

पष्ठाध्याये वर्णित इत्याह ॥ वर्णितमिति ॥ स्वर्गकामो यजेतेत्या-दिशास्त्रस्याविशेषेण सर्वान् फलार्थिनः प्रति प्रवृत्तत्वात् प्राणिमात्र-स्य सुखार्थित्वाच फठार्थे कर्मणि पत्रादीनामप्यधिकार इत्याशङ्कृत्यो-करीत्या तेषां शक्तत्वाद्यभावात् स्वर्गकामपदं मनुष्यपरतया सङ्कोच्य मनुष्याधिकारत्वे स्थापिते चातुर्वण्याधिकारित्वमाशङ्कृच 'वसन्ते ब्रा-ह्मणोऽग्नीनादधीत बीष्मे राजन्यः शरिद वैश्य' इति त्रयाणामेवाग्नि-सम्बन्धश्रवणात् तेषामेवाधिकार इति वर्णितमित्यर्थः । प्रस्तुते कि-मायातं तत्राह ॥ मनुष्याणाञ्चेति॥ प्रायेण सप्तवितस्तिपरिमितो म-नुष्यदेह इत्यर्थः । एवमङ्गुष्ठशब्दः हत्परिमाणवाचकः तत्रस्थं ब्रह्म लक्षयतीत्युक्तं, सम्प्रीते तच्छव्देनाङ्गुष्ठमात्रजीवमन्**यायमीशान इ**ति देशपरा । तदत्र विज्ञानात्मनः परमात्मनेकत्वमुपदिश्यते नाङ्गुष्ठमात्रत्वं कस्यचित् । एतमेवार्थं परेण स्पष्टीकरिष्यति। "अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः।
तं स्वाच्छरीरात् प्रबहेन् मुखादिवेषीकां धैयेंण
तं विद्याच्छुक्रममृत" मिति ॥२५॥

## तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्॥२६॥

अङ्गुष्ठमात्रश्रुतिर्मनुष्यहृदयापेक्षा मनुष्या-धिकारत्वाच्छारुत्ररुयेत्युक्तं, तस्रसङ्गादिदमुच्य-ते । बाढं, मनुष्यानधिकरोति शास्रुंन तु मनु-

ब्रह्माभेदो बोध्य इति वक्तुमुक्तमनुवदित ॥ यदपीति ॥ प्रतिपाद्याभे-दिविरोधात् अनुवाद्याङ्गुष्टमात्रत्वं बाध्यंतात्पर्यार्थस्य बरुवच्चादित्या-ह ॥ तदिति ॥ कचिदस्यूरुमित्यादौ । कचित्तच्चमसीत्यादौ । ए-कत्वार्थे वाक्यशेषमनुक्रुव्यति। एतिमिति । श्रुतिर्यमो वा कर्ता द्रष्ट-व्यः तं जीवं प्रवृहेत् पृथक् कुर्यात् धेर्येण बरुवदिन्द्रियनिग्रहादिना तं विविक्तमात्मानं शुक्कं स्वप्रकाशममृतं कूटस्थं ब्रह्म जानीयादित्यर्थः । तस्मात् कठवाक्यं प्रत्यग्ब्रह्माणे ज्ञेये समन्वितमिति सिद्धम् ॥ २ ५ ॥

शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वे देवादीनां . ब्रह्मविद्यायामप्यनिषकारः स्यादित्याशङ्कृत्वाह ॥ तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात् ॥ ननु सम-न्वयाध्यायेऽधिकाराचिन्ता न सङ्गतेत्यत आह ॥ अङ्गुष्ठेति॥ स्मृत-स्योपेक्षानर्हत्वं प्रसङ्गः अत्र मनुष्याधिकारत्वोक्त्या स्मृतानां देवादीनां वेदान्तश्रवणादाविषकारोऽस्ति न वेति सन्देहे भोगासकानां वै-राग्यायसम्भवानेति प्राप्ते सिद्धान्तमाह ॥ बादिमिति ॥ एवमि

ष्यानवेतीह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति, तेषां मनु-ष्याणामुपरिष्ठाचे देवादयस्तानप्यधिकरोति शास्त्रमिति बादारायण आचार्यो मन्यते, क-स्मात्! सम्भवात्। सम्भवति हि तेपामप्यिं-त्वाद्यधिकारकारणम्। तत्रार्थित्वं तावन्मोक्षवि-षयं देवादीनामपि सम्भवति विकारविषयवि-भूत्यनित्यत्वालोचनादिनिमित्तम्। तथा साम-र्थ्यमपि तेषां सम्भवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपु-राणलोकभ्यो विग्रहत्वाद्यवगमात्। न च तेषां कश्चित् प्रतिषेधोऽस्ति। न चोपनयनादिशास्त्रे-

कारविचारात्मकाधिकरणद्दयस्य प्रासङ्गिकी सङ्गितिः । अत्र पूर्वपक्षे देवादीनां ज्ञानानिधिकारात् देवत्वप्राप्तिद्दारा क्रममुक्तिफलासु दह-रायुपासनासु क्रममुक्त्यीथनां मनुष्याणां अप्रवृत्तिः फलं सिद्धान्ते तु प्रवृत्तिः । उपासनाभिर्देवत्वं प्राप्तानां श्रवणादिना ज्ञानान्मुक्तिसम्भवादिति सफलोऽयं विचारः । ननु भोगासकानां तेषां मोक्षाधित्वाभावान्ताधिकार इत्यत आह । अधित्वं तावदिति । विकारत्वेनानृतविषयसुष्यस्य क्षयासूयादिदोषदृष्ट्या निरितशयसुष्यमोक्षाधित्वं सच्चंप्रकृतीनां देवानां सम्भवतीत्यर्थः । निवन्द्राय स्वाहत्यादौ चतुर्थ्यन्तशब्दा तिरिका वियहवती देवता नास्ति शब्दस्य चासामर्थ्यान्ताधिकार इन्त्यत आह । तथिति । अधित्ववदित्यर्थः । अपर्युदस्तत्वमाह ॥ नच तेषामिति ॥ "शूद्रो यज्ञेऽनवक्त्यमः" इतिवत् देवादीमां विद्याधिकारिकारिषेधो नास्तीत्यर्थः । ननु वियहवचेन दृष्टसामर्थे सत्यप्युपन्त्यनाभावात् शास्त्रीयसामर्थ्यं नास्तीत्यत आह ॥ नचिति ॥ जन्मान

१ देवानाम् ।

णेषामधिकारो निवर्त्येत । उपनयनस्य वेदा-ध्ययनार्थत्वात्, तेषां च स्वयंत्रतिभातवेदत्वात् । अपि चेषां विद्यायहणार्थं ब्रह्मचर्यादि दर्शय-ति "एकशतं ह वे वर्षाणि मघवान् प्रजापतौ ब्र-ह्मचर्यमुवास," "भृगुर्वे वारुणिर्वरुणं पितरमु-पससार अधीहि भगवो ब्रह्मे"त्यादि। यदपि कर्मस्वनधिकारकारणमुक्तं न देवानां देवतान्त-राभावात् न ऋषीणामु विद्यान्ति न तद्विद्यास्वस्ति । न हीन्द्रादीनां विद्यास्वधि-क्रियमाणानामिन्द्राद्युद्देशेन किंचित् कृत्यम-स्ति, न च भृग्वादीनां भृग्वादिसगोत्रतया। तस्माद्देवादीनामपि विद्यास्वधिकारः केन वा-

न्तराध्ययनबलात् स्वयमेव प्रतिभाताः स्मृता वेदा येषां ते तथा तद्गा-वादित्यर्थः । बालादिषु प्रविष्टिषशाचादीनां वेदोद्घोषदर्शनात् । देवयो-नीनां जन्मान्तरस्मरणमस्तीति स्मृतवेदान्तानामर्थविचारो युक्त इ-त्यर्थः । देवानां च ऋषीणां च विद्याधिकारे कारणमियत्वादिकमुक्का श्रौतं गुरुकुलवासादिलिङ्गुमाह ॥ अपि चेति ॥ ननु ब्रह्मविद्या देवा-दीनाधिकरोति वेदार्थत्वात् अग्निहोत्रविदत्यत आह ॥ यदपीति ॥ देवानां कर्मसु नाधिकारः देवतान्तराणामुद्देश्यानामभावादिति प्रथ-मसूत्रार्थः, ऋषीणामनधिकारः ऋष्यन्तराभावात् ऋषियुक्ते कर्म-ण्यशक्तेरिति द्वितीयसूत्रार्थः । असामर्थ्यमुपाधिरिति परिहरति ॥ न-तदिति ॥ असामर्थ्यरूपं कारणमित्यर्थः, न द्यस्ति येनासामर्थं स्या-दिति शेषः, "तयो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सण्व तदभवत्, तथर्षीणा"- र्यते । देवाद्यधिकारेऽप्यङ्गुष्ठमात्रश्रुतिः स्वा-ङ्गुष्ठापेक्षया न विरुध्यते॥ २६॥

विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्द-र्शनात्॥ २७॥

स्यादेतत् यदि विग्रहवत्त्वाद्यभ्युपगमेन देवादीनां विद्यास्वधिकारे। वण्येत विग्रहव-त्त्वात् ऋत्विगादिवत् इन्द्रादीनामपि स्वरूप-सन्निधानेन कर्माङ्गभावोऽभ्युपगम्येत, तदा च-विरोधः कर्मणि स्यात्, न हीन्द्रादीनां स्वरू-पसन्निधानेन यागेऽङ्गभावो दृश्यते, न च स-

मिति वाक्यवाधोऽप्यनुमानस्य द्रष्टव्यः । ननु देवादीन् प्रत्यङ्गुष्ठमा-त्रश्रुतिः कथं तेषां महादेहत्वेन हृद्यस्यास्मदङ्गुष्ठमात्रत्वाभावात् । अतः श्रुतिषु तेषां नाधिकार इत्यत आहं॥ देवाद्यधिकारेऽ-पीति ॥ २६॥

ननु मन्त्रादीनां प्रतीयमानविग्रहवन्ते तात्पर्यं कल्पयित्वा देवादीनामधिकार उक्तः स चायुक्तः अन्यपराणां तेषां प्रत्यक्षादिविरोन्धेन स्वार्थे तात्पर्यकल्पनानुपपनिरित्याक्षिण्य सूत्रचतुष्टयेन पारेहरिते ॥ विरोधः कर्मणीत्यादिना ॥ वण्येत, तहींति शेषः । स्वरूपं वि-ग्रहः अभ्युपगमे प्रत्यक्षेण देवता दृश्येत न च दृश्यते अतो योग्यानु-परुब्ध्या देवताया विग्रहवत्या अभावात् सम्प्रदानकारकाभावेन कर्मनिष्पत्तिनं स्यादित्याह ॥ तदा चेति ॥ विग्रहस्याङ्गत्वं अनुपरु-बिष्वाधितं युक्त्या च न सम्भवतीत्याह ॥ न चेति ॥ तरमादर्थीप- म्भवति। बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्व-रूपसिव्धानतानुपपत्तरिति चेत्, नायमस्ति-विरोधः, कस्माद्रनेकप्रतिपत्तेः। एकस्यापि देव-तात्मनो युगपदनेकस्वरूपप्रतिपत्तिः सम्भव-ति। कथमेतद्वगम्यते, दर्शनात्। तथा हि 'कित देवा' इत्युपक्रम्य 'त्रयश्च त्रीच शता त्र-यश्च त्री च सहस्रेंशति निरुच्य 'कतमे ते' इत्यस्यां पृच्छायां 'महिमान एवेषामेते त्रय-स्थिशत्त्वेव देवा' इति ब्रुवती श्रुतिरेकैकस्य दे-वतात्मनो युगपदनेकरूपतां दर्शयति। तथा त्रयस्थिशतोऽपि षडाद्यन्तर्भावक्रमेण 'कतम ए-को देव' इति 'प्राण' इति प्राणेकरूपतां देवा-

हितशब्द एव देवता तस्या अचेतनत्वान विद्याधिकार इति शङ्का-र्थं परिहरित ॥ नायमिति ॥ एकस्यापि देवस्य योगवलादनेकदेह-प्राप्तिः श्रुतिस्मृतिदर्शनात् सम्भवति । अतो न कर्मणि विरोध इति व्याचष्टे ॥ कस्मादित्यादिना । वैत्र्यदेवश स्त्रे शस्यमानदेवाः कर्ताति शाकल्येन पृष्टो याज्ञवल्क्यो निविदा त्रयश्चेत्यादिरूपया उत्तरं ददौ । निविन्नाम शस्यमानदेवसङ्क्ष्यावाचकः शब्दः। षडिधकानि त्रीणि श-तानि त्रीणि सहलाणीति सङ्क्ष्योक्तौ सङ्क्ष्येयस्वरूपप्रश्चे महिमानो विभूतयः सर्वे देवाः, एषां त्रयस्त्रिशहेवानां अष्टौ वसव एकादश रुद्रा दादशादित्या इन्द्रः प्रजापतिश्चेति त्रयस्त्रिशहेवास्तेऽपि षण्णां अग्नि-पृथिवीवाय्वन्तरिक्षादित्यदिवां महिमानस्तेऽपि षद्सु देवेषु अन्तर्भव-नित । षद् देवास्त्रिषु लोकेषु त्रयश्च द्द्योरन्नप्राणयोद्दों च एकस्मिन् प्रा- नां दर्शयन्ती तस्यैवैकस्य प्राणस्य युगपदने-करूपतां दर्शयति। तथा स्मृतिरिप।

"आत्मनो वैशरीराणि बहूनि भरतर्षभ । योगी कुर्याह्रलं प्राप्य तैश्च सर्वेर्महीं चरेत्॥ प्राप्नुयाहिषयान् केश्चित् केश्चिदुग्नं तपश्चरेत् सङ्किपेच पुनस्तानि सूर्यो रिश्मगणानिव"॥ इत्येवंजातीयिका प्राप्ताणिमाचैश्वर्याणां यो-गिनामपि युगपदनेकशरीरयोगं दर्शयति किमु वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम्।अनेकरूपप्र-तिपत्तिसम्भवाचैकैका देवता बहुभी रूपेरात्मा-नं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदङ्गभावं गच्छ-ति परेश्च न दृश्यतेऽन्तर्धानादिशक्तियोगादि-त्युपपद्यते। अनेकप्रतिपत्तर्दर्शनात् इत्यस्याप-

णे हिरण्यगर्भे अन्तर्भवत इति दर्शितमित्यर्थः। त्रयस्थिशतोऽपि देवा-नामिति सम्बन्धः । दर्शनं श्रौतं व्याख्याय स्मार्तं व्याचष्टे ॥ तथा स्मृतिरिति ॥ बलं योगसिद्धिम् ।

> अणिमा महिमा चैव रुचिमा प्राप्तिरीशता। प्राकाम्यं च वशिरवं च यत्र कामावसायिता॥

इत्यष्टेश्वर्याणि । क्षणेन अणुर्महान् ठघुर्गुरुश्च भवति योगी । अ-ङ्गुल्या चन्द्रस्पर्शः प्राप्तिः। ईशता सृष्टिशक्तिः। प्राकाम्यं इच्छानिभ-घातः । वशित्वं नियमनशक्तिः । सङ्कल्पमात्रादिष्टलंभो यत्र कामा-वसायितेति भेदः । आजानसिद्धानां जन्मन्य सिद्धानामित्यर्थः। फ-छितमाह ॥ अनेकेति ॥ अनेकेषु कर्मस्वेकस्य प्रतिपत्तिरङ्कभावः । रा व्याख्या विग्रहवतामि कर्माङ्गभावचोदना-स्वनेका प्रतिपत्तिर्दश्यते। क्विदेकोऽपि विग्रह-वाननेकत्र युगपदङ्गभावं न गच्छति यथा बहु-भिर्भोजयद्भिनेको ब्राह्मणो युगपद्गभावं। क्व-विच्वेकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभावं गच्छति। यथा बहुभिर्नमस्कुर्वाणेरेको ब्राह्मणो युगपन्नमस्क्रियते। तद्वदिहोद्देशपरित्यागात्मक-त्वाद्यागस्य विग्रहवतीमप्येकां देवतामुद्दिश्य बहवः स्वंस्वं द्रव्यं युगपत् परित्यक्ष्यन्तीति विग्रहवच्वेऽपि देवानांगिकंचित् कर्मणि विरुध्य-ते॥ २०॥

# शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षा-नुमानाभ्याम्॥ २८॥

मा नाम विग्रहवत्त्वे देवादीनामभ्युपगम्य-माने कर्मणि कश्चिद्विरोधः प्रसिक्ष शब्दे तु.वि-

तस्य टोके दर्शनादिति वक्तं व्यतिरेकमाह ॥ क्विचिदेक इति । प्रक्ततोपयुक्तमन्वयदृष्टान्तमाह । क्विचिदिति ॥ २७ ॥ कर्मण्यिवरोधमाङ्गीकृत्य शब्दप्रामाण्यिवरोधमाशङ्कृत्य परिहरति ॥ ३१- ब्द इति चेदिति॥मा प्रसिक्ष प्रसक्तो माभूनामेत्पर्थः। औत्पित्तिकस् ते शब्दार्थयोरनाबोः सम्बन्धस्यानादित्वाद्देदस्य मानान्तरानपेक्षत्वेन प्राणाण्यमुक्तम्, इदानीं अनित्यविग्रहस्यक्यस्यभ्युपगमे तत्सम्बन्धस्या-

रोधः प्रसज्येत, कथं.औत्पत्तिकं हि शब्दस्या-र्थेन सम्बन्धमाश्रित्यानपेक्षत्वादिति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम् । इदानीं तु विग्रहवती दे-वताऽभ्युपगम्यमाना यद्यप्येश्वर्ययोगाद्यगप-दनेककर्मसम्बन्धीनि हवींपि भुञ्जीत तथापि विश्रहयोगादस्मदादिवज्जननमरणवती नित्यस्य शब्दस्यानित्येनार्थेन नित्यसम्बन्धे त्रलीयमाने यद्वैदिके शब्दे त्रामाण्यं स्थितं त-स्य विरोधः स्यादिति चेन्नायमप्यस्ति विरो-धः, कस्मात् .अतः प्रभवात् । अत एव हि वै-दिकाच्छब्दाद्देवादिकं जगत् प्रभवति । ननु ज-न्माचर्य यत इति ब्रह्मप्रभवत्वं जगतोऽवधा-रितं कथमिह शब्दप्रभवत्वमुच्यते।अपि च यदि नाम वैदिकाच्छब्दादस्य प्रभवोऽभ्युपगतः क-थमेतावता विरोधः शब्दे परिहृतः यावता व-

प्यनित्यत्वात् मानान्तरेण व्यक्तिं ज्ञात्वा शब्दस्य सङ्केतः पुंसा कर्त-व्यः इति मानान्तरापेक्ष्त्वात् प्रामाण्यस्य विरोधः स्यादित्याह । क-थमित्यादिना । किं शब्दानामनित्यतया सम्बन्धस्य कार्यत्वमापा-यते उतार्थानामनित्यतया, नाय इत्याह ॥ नायमपीति ॥ कर्मण्य-विरोधवदित्यपेरर्थः । देवादिव्यक्तिहेतुत्वेन प्रागेव शब्दानां सन्वात् नानित्यत्वमिति भावः। अत्र पूर्वापरिवरोधं शङ्कते ॥ निन्वति॥ शब्दस्य निमित्तत्वेन ब्रह्मसहकारित्वाद्विरोध इत्याशद्भ्य दिती व

सवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुत इत्येते-ऽर्था अनित्या एवोत्पत्तिमच्वात् तदनित्यत्वे च तद्वाचिनां वेदिकानां वस्वादिशब्दानामनित्यत्वं केन निवार्यते । प्रसिद्धं हि लोके देवदत्तस्य पुत्रे उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियते इ-ति । तस्माद्विरोध एव शब्द इति चेन्न गवा-दिशब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वदर्शनात् । नहि गवा-दिव्यक्तीनामुत्पत्तिमत्त्वे तदाकृतीनामप्युत्पत्ति-मत्त्वं स्यात्, द्रव्यगुणकर्मणां हि व्यक्तयं एवो-त्पद्यन्ते नाकृतयः । आकृतिभिश्च शब्दानां स-म्बन्धो न व्यक्तिभिः। व्यक्तीनामानन्त्यात् स-म्बन्धग्रहणानुपपत्तेः । व्यक्तिपृत्पद्यमानास्व-प्याकृतीनां नित्यत्वान्न गवादिशब्देषु कश्चिद्वि-

कल्पमुत्थापयति ॥ अपि चेति ॥ अनित्यत्वं सादित्वं व्यक्तिरूपार्था-नामनित्यतया शब्दानां सम्बन्धस्यानित्यत्वं दुर्वारं, तस्मात् पौरुषे-यसम्बन्धसापेक्षत्वात् प्रामाण्यविरोध इत्यर्थः। न च व्यक्तीनामनि-त्यत्वेपि घटत्वादिजातिसमवायवत् शब्दमम्बन्धोऽपि नित्यः स्यादि-ति वाच्यम्, उभयाश्रितसम्बन्धस्यान्यतराभावे स्थित्ययोगेन दृष्टान्ता-सिद्धेरिति भावः । यथा गात्वादयो गवादिशब्दवाच्याः तथा वसुत्वा-बाक्तयो वस्वादिशब्दार्थाः न व्यक्तय इति परिहरति । नेत्यादिना॥ शब्दानां तदर्थानां जातीनां च नित्यत्वां तत्सम्बन्धोऽपि नित्य इति प्रति-पादयति॥न हीत्यादिना ।। व्यक्तीनामानन्त्यादिति ॥ न च गोत्वा-वच्छेदेन व्यक्तिषु शक्तिः सुब्रहेति वाच्यं, सामान्यस्याप्रत्यासत्तित्वेन रोघो दृश्यते, तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपग-मेऽपि आकृतिनित्यत्वान्न कश्चिद्धस्वादिशब्देषु विरोध इति द्रष्टव्यम्।आकृतिविशेषस्तु देवादी-नां मन्त्रार्थवादादिभ्यो विग्रहवच्चाद्यवगमाद-वगन्तव्यः।स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ताश्चेन्द्रा-

सर्वव्यक्तयुपस्थित्यभावात् गोत्वं शक्यतावच्छेदकमितित्रहापेक्षया गोत्वं शक्यमिति ठाघवात् निरूढजहङ्कक्षणयां व्यक्तेर्र्ठाभेनानन्यल-भ्यत्वाभावाचेति भावः । यदा केवलव्यक्तिषु शक्तिरत्र निरस्यतेऽ-नुपपत्तिज्ञानं विनैव व्यक्तेः शब्दशक्त्यायत्तजातिज्ञानविषयत्वेन उभयशक्तेरावश्यकत्वात् । तथा च नित्यजातितादात्म्येन व्यक्ते-रनादित्वात्तत्सम्बन्धोऽप्यनादिः सत्कार्यवादात् अतएव वाक्यवृत्तौ तस्वमस्यादिवाक्ये भागरुक्षणोका युज्यते केवरुसामान्यस्यावाच्य-त्वेऽलण्डार्थस्य वाच्यैकदेशत्वाभावात् । "अतः प्रभवादि"ति .सू-त्रस्वारस्याच केवलव्यक्तिनिरास इति गम्यते । केवलव्यक्तिवचनाः खलु डित्थादिशब्दाः अर्थानन्तरभाविनः साङ्केतिकाः गवादिशब्दास्तु व्यक्तिप्रभावहेतुत्वेन प्रागेव सन्तीति न व्यक्तिमात्रवचनाः साङ्केति-काः किन्तुं स्थृलसूक्ष्मभावेनानुस्यृतव्यक्त्यविनाभृतसामान्यवचना . इति मन्तव्यम् । न चेन्द्रादिव्यक्तेरेकत्वेन जात्यभावादाकाशशब्दवत् इन्द्रचन्द्रादिशब्दाः केदलव्यक्तिवचना इति साम्प्रतं अतीतानागत-व्यक्तिभेदेन जात्युपप्रत्तेरित्यलं प्रपञ्चेन, दष्टान्तमुपसंहृत्य दार्ष्टान्ति-कमाह ॥व्यक्तिष्वत्यादिना ॥ आकृतिर्जातिः । ननु कासा व्यक्तिः यदनुगतेन्द्रत्वादिजातिः शब्दार्थः स्यादित्यत आह ॥ आऋतिवि-**द्योषस्त्विति ॥ वञ्रहस्तः पुरन्दर इत्यादिभ्य** इत्यर्थः । इन्द्रादिशब्दा-नां जातिः इन्द्रीदिषु प्रवृत्तिनिमित्तमित्युक्का उपाधिनिमित्तत्वमाह

दिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत्। ततश्च यो य-स्तत्तत्स्थानमधितिष्ठति स स इन्द्रादिशब्दैर-भिधीयते इति न दोषो भवति। न चेदं शब्दप्र-भवत्वं ब्रह्मप्रभवत्ववदुपादानकारणत्वाभिप्रा-येणोच्यते। कथं तर्हि स्थितिवाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्यार्थसम्बन्धिनि शब्दव्यवहारयोग्या-र्थव्यक्तिनिष्पत्तिरतः प्रभव इत्युच्यते। कथ्ं पुन-रवगम्यते शब्दात् प्रभवति जगदिति प्रत्यक्षा-नुमानाभ्याम। प्रत्यक्षं श्रुतिः प्रामाण्यं प्रत्यनपे-क्षत्वात्। अनुमानं स्मृतिः प्रामाण्यं प्रति सापेक्ष-त्वात्। ते हि शब्दपूर्वां सृष्टिंदर्शयतः। "एत इति वे प्रजापतिर्देवानसृजतासृग्रमिति मनुष्यानिन्दव

॥ स्थानेति ॥ व्यक्तिप्रलयेऽपि स्थानस्य स्थायित्वात् शब्दार्थसम्बन्धिनित्यता इत्यत आह ॥ ततश्चेति ॥ उक्तं पूर्वापरिवरोधं परिहरित ॥ न चेति ॥ शब्दो निमित्तमित्यविरोधं मत्वा सूत्रशेषमवतारयित ॥ कथं पुनिरिति ॥ समृत्या स्वप्रामाण्यार्थं मूलश्चितरनुमीयत इत्यनुमानं समृतिः। "एतैः असृत्रमिन्दवितरःपवित्रमाशवः। विश्वान्यिमिन्सौभगे"त्येतन्मन्त्रस्थैः पदैः समृत्वा ब्रह्मा देवादीनसृजत । तत्रैत इति पदं सर्वनामत्वात् देवानां स्मारकं, असृत्रुधिरं तत्प्रधाने देहे रमन्त इति असृत्रा मनुष्याः । चन्द्रस्थानां पितृणां इन्दुशब्दः स्मारकः। पवित्रं सोमस्थानं तिरस्कुर्वतां ब्रह्मणां तिरःपवित्रशब्दः । ऋचो-श्चुवतां स्तोत्राणां गीतिरूपाणामाशुशब्दः । "ऋच्यध्यूढं सामे"ित श्चुतेः । स्तोत्रानन्तरं प्रयोगं विश्वतां शस्त्राणां विश्वराब्दः । सर्वत

स्तोत्रं विश्वानीति शक्षमिभसोभगेत्यन्याः प्र-जाः इति श्रुतिः । तथान्यत्रापि "स मनसा वाचं मिथुनं समभवः दित्यादिना तत्र तत्र श-ब्दपूर्विका सृष्टिः श्राव्यते। स्मृतिरपि। अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । अगदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवत्तयः॥इति। उत्सर्गोऽप्ययं वाचः सम्प्रदायप्रवर्तनात्मको द्र-ष्टव्यः अनादिनिधनाया अन्यादृशस्योत्सर्ग-स्यासम्भवात्। तथा। नामरूपे च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्। वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः॥इति॥

इति पितृंस्तिरःपवित्रमिति यहानाशव इति

वेदशब्देभ्य एवादो निर्ममे स महेश्वरः॥इति॥ सर्वेषां च स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्। वेदशब्देभ्य एवादो पृथक् संस्थाश्च निर्ममे॥इतिच॥ अपि च चिकीषितमर्थमनुतिष्ठन् तस्य वा-

सौभाग्ययुक्तानामभिसौभगशब्दः स्मारक इति छन्दोगब्राह्मणवाक्यां-र्थः । स प्रजापतिर्मनसा वाचं त्रयोमिथुनं समभवत् । मनोवात्रूपं मिथुनं सम्भावितवान् मनसा त्रयोप्रकाशितां सृष्टिमालोचितवानि-त्यर्थः । रश्मिरित्येवादित्यमसृजतेत्यादिः श्रुतिरादिशब्दार्थः । सम्प्र-दायो गुरुशिष्यपरम्पराध्ययनं । संस्था अवस्थाः या प्रजापतिसृष्टिः सा शब्दपूर्विका सृष्टित्वात् प्रत्यक्षचटादिवदिति प्रत्यक्षानुमानाभ्यामि त्यस्यार्थान्तरमाह । अपि चेति । अतः प्रभवत्वप्रसङ्गात् शब्दस्वरूपं

चकं शब्दं पूर्वं स्मत्वा पश्चात्तमर्थमन्तिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत्। तथा प्रजापतेरपि स्त्रष्टुः सृष्टेः पूर्वे वैदिकाः शब्दा मनसि प्रादुर्वभूवुः पश्चात्तदनुगतानर्थान् ससर्जेति गम्यते । तथा च श्रुतिः "स भूरिति व्याहरन् स भूमिमसृज-ते"त्यवमादिका भूरादिशब्देभ्य एव मनसि प्रा-दुर्भूतेभ्यो भूरादीन लोकान सृष्टान दर्शयति। किमात्मकं पुनः शब्दमभित्रेत्यदं शब्दप्रभव-त्वमुच्यते । रूफोटमित्याह । वर्णपक्षे हि तेषा-मृत्पन्नप्रध्वंसित्वान्नित्येभ्यःशब्देभ्यो देवादिव्य-क्तीनां प्रभव इत्यनुपपन्नं स्यात्। उत्पन्नप्रध्वं-सिनश्च वर्णाः प्रत्युच्चारणमन्यथा चान्यथा च त्रतीयमानत्वात् । तथा त्यदृश्यमानोऽपि पुरु-षविशेषोऽध्ययनध्वनिश्रवणादेव विशेषतो नि-

वकुमुक्तमाक्षिपति॥ किमात्मकिमाति॥ वर्णरूपं तदतिरिकस्फोटरूपं चेति केशब्दार्थः। तत्र वर्णानामनित्यत्वात् रफोटस्य चासच्वात् न जगद्धेतुत्वं इत्याक्षेपे द्वितीयपक्षं वैयाकरणो गृह्णाति । स्फोटमिति ॥ रफुटाते वणैंट्यंज्यत इति स्फोटो वर्णन्यङ्गचोऽर्थस्य न्यझकोगवा-दिशब्दो नित्यस्तमभिष्रेत्येदमुच्यते इति पूर्वेणान्वयः, सं एवागपक्षं दूषयति ॥ वर्णिति ॥ सोऽयं गकार इति प्रत्यभिज्ञया वर्णनित्यत्वसि-देर्नानुपपत्तिरित्यत आह । उत्पन्नेति ॥ तारत्वमन्दत्वादिविरुद्धधर्म-वच्चेन तारो गकारो मॅन्दो गकार इति प्रतीयमानगकारस्य भेदानुमा-

१ वैयाकरणः।

र्धार्यते देवदत्तोऽयमधीते यज्ञदत्तोऽयमधीते इ-ति । नचायं वर्णविषयोऽन्यथात्वप्रत्ययो मि-थ्याज्ञानं बाधकप्रत्ययाभावात् । न च वर्णेभ्यो-ऽर्थावगतिर्युक्ता, न त्येकैको वर्णोऽर्थे प्रत्याय-येत् व्यभिचारात् । न च वर्णसमुदायप्रत्ययो-ऽस्ति क्रमवत्त्वाद्वर्णानाम्।पूर्वपूर्ववर्णानुभवज-नित्संस्कारसहितोऽन्त्यो वर्णोऽर्थे प्रत्याययि-ष्यतीति यद्युच्येत, तम्न, सम्बन्धग्रहणापेक्षो हि शब्दः स्वयं प्रतीयमानोऽर्थे प्रत्याययेत् धूमा-दिवत्, न च पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारस-

नात् प्रत्यभिज्ञागत्वजातिविषयेत्यर्थः।ननु विरुद्धधर्मज्ञानं ध्वन्युपाधि-कं श्रम इत्यत आहा। नचेति ॥ तथा च वर्णानामनित्यत्वात् न जग-द्धतुत्वमितिभावः। किं च तेषामर्थबोधकत्वायोगात् रफोटोऽङ्गीकार्य इत्याह ॥ नचवर्णभ्य इत्यादिना॥ व्यभिचारात् एकस्माद्दर्णादर्थप्रती-त्यदर्शनात् वर्णान्तरवैयर्थ्यप्रसङ्गाचेत्यर्थः। तिहं वर्णानां समुदायो बोधक इत्याशङ्कृत्याक्षणिकानां सेनास्तीत्याह ॥ नचेति॥ वर्णानां स्व तःसाहित्याभावेऽपि संस्कारलक्षणापूर्वदारा साहित्यमाग्नेयादियागा-नामिवेति शङ्कते ॥ पूर्वेति ॥ किमयं संस्कारो वर्णेर्जनितोऽपूर्वाख्यः कश्चित् उत वर्णानुभवजनितो भावनाख्यः। नायो मानाभावात्। किंचायमज्ञातो ज्ञातो वाऽर्थधीहेतुः नाय इत्याह ॥ तन्नेति॥ संस्कार-सहितः शब्दो ज्ञात एवार्थभीहेतुः सम्बन्धयहणमपेक्ष्य बोधकत्वात् धूमादिवदित्यर्थः। द्वितीये किं प्रत्यक्षेण ज्ञात उत कार्यलिङ्गेन, नाय

हितस्यान्त्यवर्णस्य प्रतीतिरस्त्यप्रत्यक्षत्वात् संस्काराणाम्। कार्यप्रत्यायितैः संस्कारैः सहि-तोऽन्त्यवर्णोऽर्थं प्रत्याययिष्यतीति चेन्न, सं-स्कारकार्यस्यापि स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात्, त-स्मात् स्फोट एव शब्दः, स चैकैकवर्णप्रत्यया-हितसंस्कारबीजेऽन्त्यवर्णप्रत्ययजनितपरिपाके प्रत्ययिन्येकप्रत्ययविषयतया झटिति प्रत्यवभा-

इत्साह ॥ नचेति ॥ हितीयं शङ्कते ॥कार्येति॥ कार्यमर्थधीस्तस्यां जा-तायां संस्कारप्रत्ययः तस्मिन् ज्ञाते सेति परस्पराश्रयेण दूषयति॥नेति॥ पदार्थरमरणस्यापि पदज्ञानानन्तरभावित्वात् तेन संस्कारसहितान्त्य-वर्णात्मकपदस्य ज्ञानं न युक्तमित्यक्षरार्थः । अपिशब्दः परस्पराश्रय-बोतनार्थः । एतेन भावनासंस्कारपक्षोऽपि निरस्तः । तस्य वर्णस्मृति-मात्रहेतुत्वेनार्थधीहेतुत्वायोगात् । न चान्त्यवर्णसाहित्यादर्थधीहे-तुत्वं केवलसंस्कारस्य तु वर्णस्मृतिमात्रहेतुत्वमिति वाच्यं अर्थधी-पूर्वकाले भावनाया ज्ञानाभावेनार्थधीहेतुत्वायोगात् । न च वर्णस्म-रणेनानुमिता सा अन्त्यवर्णसहिता अर्थधोहेतुरिति वाच्यं, तत्कार्य-स्य क्रिकस्य वर्णस्मरणस्याप्यन्त्यवर्णानुभवानन्तरभावित्वेन तेनान-नुमितभावनानामन्त्यवर्णसाहित्याभावादितिभावः । वर्णानामर्थबो-थकत्वासम्भवे फलमाह ॥ तस्मादिति॥स्फोटेऽपि किं मानमित्या-शङ्क्यैकं पदमिति प्रत्यक्षं प्रमाणिमृत्याह ॥ स चेति ॥ यथा रत्नतच्वं बहुभिश्राक्षुषप्रत्ययैः स्फुटं भासते तथा गवादि पदस्फोटो गकारा-बेंकैकवर्णकृतप्रत्ययैः स्फोटविषयैः औहिताः संस्कारा बीजं यस्मि-न् चित्ते तस्मिन्नन्त्यवर्णकृतप्रत्ययेन जनितः पारेपाकोऽन्त्यः संस्का-रो यस्मिन् तस्मिन् प्रत्ययिनि चित्ते एकं गौरितिपदमिति प्रत्ययः प्र-

सते।नचायमेकप्रत्ययोवर्णविषयारुमृतिः,वर्णा-नामनेकव्वादेकप्रत्ययविषयत्वानुपपत्तेः ।तस्य च प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वान्नित्यत्वं,भेद-प्रत्ययस्य वर्णविषयत्वात्।तस्मान्नित्याच्छब्दा-त् स्फोटरूपात् अभिधायकात् क्रियाकारकफ-**ळळक्षणं जगद्भिधेयभूतं प्रभवतीति ॥ वर्णा** एव तु शब्द इति भगवानुपवर्षः। नन्त्पन्नप्रध्वं-सिर्वं वर्णानामुक्तं तन्न, त एवेति प्रत्यभिज्ञा-नात् । सादृश्यात् प्रत्यभिज्ञानं केशादिष्विवे-ति चेन्नः प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण बाधा-नुपपत्तेः। प्रत्यभिज्ञानमाकृतिनिमित्तमिति चे-

त्यक्षस्तिद्विषयतया स्पष्टं अवभासत इत्यर्थः । अनेन वर्णान्वयव्यति-रेकयोः स्फोटज्ञाने ऽन्यथासिद्धिः । नचैकस्माद्दर्णात्सम्यक् स्फोटाभि-व्यक्तिः येन वर्णान्तरवैयर्थ्य किन्तु रत्नवह्रहुप्रत्ययसंस्कृते चित्ते सम्यक् रफोटाभिव्यक्तिरित्युक्तं भवति। नन्वेकपदमेकं वाक्यमिति प्रत्ययः पद-वाक्यस्फोटयोर्न प्रमाणं तस्य वर्णसमूहारुम्बनस्मृतित्वादित्याशङ्क्र्य निषेधित॥न चेति॥स्फोटस्य जगद्वेतुत्वार्थं नित्यत्वमाह॥तस्य चेति॥ न नु तदेवेदं पदमिति प्रत्यभिज्ञा भ्रमः उदात्तादिभेदप्रत्ययादित्यत आह । ॥भेदेति॥ आचार्यसम्प्रदायोकिपूर्वकं सिद्धान्तयति॥ वर्णा एवेति ॥ वर्णातिरिक्तस्फोठात्मकशब्दस्यानुभवानारोहादित्यर्थः । सादृश्यदोषा-दियं आन्तिरीति शङ्कते ॥सादृद्यादिति॥ वपनानन्तरं त एवेमे केशा इति धीर्ञान्तिरिति युक्तं भेदधीविरोधात्, स एवीयं वर्ण इति धीस्तु प्रमैव बाधकाभावादित्याह।।नेति॥गोत्वादिप्रत्यभिज्ञावत् वर्णेषु प्रत्य-

त्न, व्यक्तिप्रत्यभिज्ञानात्। यदि हि प्रत्युच्चारणं गवादि व्यक्तिवदन्या अन्या वर्णव्यक्तयः
प्रतीयेरंस्तत आकृतिनिमित्तं प्रत्यभिज्ञानं स्यात्। नत्वेतद्स्ति। वर्णव्यक्तय एव हि प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायन्ते। हिगोंशब्द उच्चारित इतिहि प्रतिपत्तिः न तु हो गोशब्दाविति। ननु वर्णा
अप्युच्चारणभेदेन भिन्नाः प्रतीयन्ते देवदत्तयज्ञदत्तयोरध्ययनध्यनिश्रवणादेव भेदप्रतीतेरित्युकं। अत्राभिधीयते। सति वर्णविषये निश्चिते
प्रत्यभिज्ञाने संयोगविभागाभिव्यङ्गचत्वाहर्णानामभिव्यञ्जकवैचित्र्यनिमित्तोऽयं वर्णविषयो विचित्रः प्रत्ययो न स्वरूपनिमित्तः। अपि च वर्ण-

भिज्ञा गत्वादिविषयेति शङ्कते । प्रत्यभिज्ञानामिति । व्यक्तिभेदे सिद्धे प्रत्यभिज्ञाया जातिविषयत्वं स्यात्, यत् त्वया पीतं जलं तदेव मया पीनतिमत्यादौ न तथेह व्यक्तिभेदः सिद्ध इति परिहरति । न व्यक्तािति॥ नत्वेतिदिति ॥ व्यक्त्यन्यत्वज्ञानिमत्यर्थः। उदात्तत्वादिविरुद्धधर्मत्वात् व्यक्तिभेदोऽनुमानसिद्ध इत्यनुवदित । निविति । भेदप्रत्ययस्य कुम्भ-कूपाकाशभेदप्रत्ययवदौपाधिकभेदविषयत्वादन्यथासिद्धेः। अनन्यथा-सिद्धव्यक्त्येक्यप्रत्यभिज्ञया निरपेक्षस्वरूपालम्बनया बाध इत्युक्तरमा-ह ॥अत्रेति। ताल्वादिदेशैः कोष्ठस्थवायुसंयोगविभागाभ्यां विचित्राभ्यां व्यङ्गत्यत्वात् वर्णेषु वैचित्र्यधारित्यर्थ । कल्पनागौरवाच वर्णेषु स्वतो भेदो नास्तीत्याह । अमि चेति ॥ अनन्ताः गकारादिव्यक्तयस्तासु प्रत्यभिज्ञानार्थगत्वादिजातयस्तासु चोदात्तत्वादिभेदस्यौपाधिकत्वमि-

व्यक्तिभेदवादिनापि प्रत्यिभिज्ञानसिद्धये वर्णा-कृतयः कल्पयितव्याः।तासु च परोपाधिको भे-दप्रत्यय इत्यभ्युपगन्तव्यंतद्वरं वर्णव्यक्तिष्वेव प-रोपाधिकोभेदप्रत्ययः,स्वरूपिनिमत्तं च प्रत्यिभ-ज्ञानमिति कल्पना लाघवम्।एष एव च वर्णविष-यस्य भेदप्रत्ययस्य बाधकः प्रत्ययो यत् प्रत्य-भिज्ञानम् ।कथं तत्व्यंकिस्मिन् काले बहुनामुज्ञा-रयतामेक एव सन् गकारो युगपदनेकरूपः स्यात् उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च सानुना-सिकश्च निरनुनासिकश्च इति । अथवा ध्वनि-कृतोऽयं प्रत्ययभेदो न वर्णकृत इत्यदोषः।कः पुनरयं ध्वनिर्नाम यो दूरादाकर्णयतो वर्णविवे-

ति कल्पनाहरं वर्णव्यक्तिभेदमात्रस्यौपाधिकत्वकल्पनमिति व्यक्त्यानन्त्यस्य जातीनां च कल्पनमयुक्तमित्यर्थः।ननु भेदस्य बाधकाभावात् नौपाधिकत्वमित्यत आह॥एष इति॥अस्तु तर्हिप्रत्ययद्दयप्रामाण्याय भेदाभेदयोः सत्यत्वं तत्राह।कथं तहींति॥ उभयोरेकत्रविरोधात् भेद औपाधिक एवेत्यर्थः।ननु वायुसंयोगादेरतीन्द्रियत्वात् न तद्गतवैचित्र्यस्योदातत्वादेवीणेषु प्रत्यक्षारोपः सम्भवतीत्यरुचिं वदिष्यन् स्वमतमाह। अथ
वेति ॥ ध्वनिधर्मा उदात्तत्वादयो ध्वन्यभेदाध्यासाद्दर्णेषु भानतीत्यर्थः।
प्रश्नपूर्वकं ध्वनिस्वरूपमाह ॥ क इति ॥ अवतरित, स्वध्वनिरिति
शेषः। वर्णातिरिक्तः शब्दो ध्वनिरित्यर्थः। समीपं नैतस्य पुंसस्तार-

१ भेदाभदयोः। •

कमत्रतिपद्यमानस्य कर्णपथमवतरति प्रत्या-सीदतश्च मन्दलपटुत्वादिभेदं वर्णेष्वासञ्जय-ति तन्निबन्धनाश्चोदात्तादयो विशेषा न वर्णस्व-रूपनिबन्धनाः । वर्णानां प्रत्युच्चारणं प्रत्यिभ-ज्ञायमानत्वात् । एवं च सित सालम्बना उदा-त्तादिप्रत्यया भविष्यन्ति,इतरथा हि वर्णानां प्र-त्यभिज्ञायमानानां निर्भेदत्वात् संयोगविभा-गकृता उदात्तादिभेदाः कल्पेरन्। संयोगविभा-गानां चात्रत्यक्षत्वात् न तदाश्रया विशेषाः व-र्णेष्वध्यवसितुं शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना ए-वैते उदात्तादिप्रत्ययाः स्युः। अपि च नेवैतद-

त्वम्नद्रत्वादिधर्मान् स्वगतान् वर्णेषु सं एवारोपयतीत्याह ॥ प्रत्या-सीदतश्चेति ॥ आदिपदं विवृणोति ॥ तदिति ॥ नन्वव्यक्तवर्ण एव ध्वनिर्नातिरिक्त इत्यत आह ॥ वर्णानामिति ॥ प्रत्युचारणं वर्णा अनुवर्तन्ते ध्वनिवर्तत इति भेद इत्यर्थः । अन्यथाऽवाचिके जपे वर्णेषु अन्यक्तेषु ध्वनिबुद्धिः स्यात् दुन्दुभ्यादिध्वनौ शन्दत्वमात्रेण मृद्यमाणे अयमन्यको वर्ण इति धीः स्यादिति मन्तन्यं एवं ध्वन्यु-पाधिकत्वे स्वमते गुणं वदन् वायूपाधिकत्वे पूर्वीकामरुचिं दर्शयति। ॥ <mark>एवं चेत्यादिना ॥</mark> अर्रंतु को दोषस्तत्राह ॥ संयोगेति॥ वायुसंयो-गादेरश्रावणत्वादित्यर्थः । तस्मात् श्रावणध्वनिरेवोदात्तत्वाबारोपो-पाधिरितिभावः।एवं विरुद्धथर्मकध्वनीनां भेदेऽपि न तेष्वनुगता वर्णा भियन्त इत्युक्तं, तैदेक दष्टान्तेन द्रढयित ॥ अपि चेति ॥ यथा

१ ध्वनिः। २ संयोग विभागक्रतो भेद इतिद्योषः।

भिनिवेष्टव्यमुदात्तादिभेदेन वर्णानां प्रत्यभिः ज्ञायमानानां भेदो भवेदिति। न त्यन्यस्य भेदे-नान्यस्याभिद्यमानस्य भेदो भवितमहीति । न-हि व्यक्तिभेदेन जातिं भिन्नां मन्यन्ते।वर्णेभ्य-श्चार्थप्रतीतेः सम्भवात् रूफोटकल्पनानर्थिका। न कल्पयाम्यहं स्फोटं प्रत्यक्षमेव त्वेनमवग-च्छामि । एकेकवर्णग्रहणाहितसंस्कारायां बृद्धो झटिति प्रत्यवभासनादिति चेत्,न अस्या अपि बुद्धर्वर्णविषयत्वात्, एकैकवर्णग्रहणोत्तरकाळी-ना हीयमेका बुद्धिगौरिति समस्तवर्णविषया नार्थान्तरविषया । कथमेतद्वगम्यते, यतोऽ-स्यामपि बुद्धो गकाराद्यो वर्णा अनुवर्तन्ते न

खण्डमुण्डादिविरुद्धानेकव्यक्तिष्वभिन्नं गोत्वं तथा ध्वनिषु वर्णा अ-भिन्ना एवेत्यर्थः । उदात्तादिर्ध्वनिस्तद्भेदेन हेतुना वर्णानामपीति योज-ना प्रत्यभिज्ञाविरोधादित्यक्षरार्थः। यद्दा उदात्तत्वादिभेदविशिष्टतया प्र-त्यभिज्ञायमानत्वात् वर्णानां भेद इत्याशङ्कां दृष्टान्तेन निरस्यति ॥ अपि चेति ॥ वर्णानां स्थायित्वं प्रसाध्य तेषामेव वाचकत्वं ब्रकुं रफोटं विघटयति ॥ वर्णेभ्यश्चेति ॥ कल्पनामसहमान आशङ्कते ॥ नेति ॥ चक्षुषा दर्पणयुक्तायां बुद्दौ मुखवत् श्रोत्रेण अवणयुक्तायां बुद्धौ विनैव हेत्वन्तरं स्फोटः प्रत्यक्ष इत्याह ॥ **झट्टिती**ति ॥ यस्यां संविदि योऽथों भासते सा तत्र प्रमाणं एकपदिमिति बुंदी वर्णा एव स्फु-रन्ति नातिरिक्तस्फोटः प्रमाणमित्याह॥ नास्या अपीत्यादिना ॥ न-नु गोपदबुद्धेः स्फोटो विषयो गकारादीनां तु व्यञ्जकत्वादनुवृत्तिरि- तु दकारादयः। यदि त्यस्या बुद्धेर्गकारादिभ्यो-ऽथीन्तरं स्फोटो विषयः स्यात् ततो दकाराद-य इव गकारादयोऽप्यस्या बुद्धेर्व्यावर्तेरत्, न-तु तथास्ति, तस्मादियमेकबुद्धिर्वर्णविषयेव स्म-तिः। नन्वनेकत्वाद्वर्णानां नेकबुद्धिविषयतोपप-यत इत्युक्तं तत्प्रति ब्रूमः। सम्भवत्यनेकस्याप्ये-कबुद्धिविषयत्वम्। पङ्किर्वनं सेना दशशतं, सह-स्त्रमित्यादिदर्शनात्। या तु गौरित्येकोऽयं शब्द इति बुद्धिः सा बहुष्वेव वर्णेषु एकार्थावच्छेदनि-बन्धनौपचारिकी वनसेनादिबुद्धिवदेव। अत्राह, यदि वर्णा एव सामस्त्येनेकबुद्धिविषयतामाप-

त्यतआह ॥ यदिहीति ॥ व्यंङ्ग्यविङ्गबुद्धौ व्यञ्जकधूमानुवृत्तेरद-र्शनादित्यर्थः । वर्णसमूहालम्बनत्वीपपत्तेर्न स्फोटः कल्पनीयः पदा-र्थान्तरकल्पनागौरवादित्याह ॥ तस्मादिति ॥ अनेकस्याप्यौपाधिक-मेकत्वं युक्तमित्याह ॥ सम्भवतीति । ननु तत्रैकदेशादिरुपाधिरित्त प्र-कते क उपाधिरित्यत आह॥ या त्विति ॥ एकार्थे शक्तमेकं पदं प्रधा-नार्थे एकस्मिन् तात्पर्यवदेक वाक्यमित्येकार्थसम्बन्धादेकत्वोपचार इत्यर्थः । न चैकपदत्वे ज्ञाते एकार्थज्ञानं, अस्मिन् ज्ञाते तदित्यन्यो-न्याश्रय इति वाच्यं। उत्तमवृद्धोक्तानां वर्णानां क्रमेणान्त्यवर्णश्रवणान-न्तरं बालस्यैकस्मृत्यारूढानां मध्यमवृद्धस्य प्रवृत्यादिलिङ्गानुमितै-कार्थधीहेतुत्वनिश्यये सत्येकपदविस्यत्वनिश्ययात् । वर्णसाम्येऽपि पदभेदद्षेर्वर्णातिरिक्तं पदं स्फोटाख्यमङ्गीकार्यमिति शङ्कते ॥ अत्रा-

५ पंक्तियनसेनादी । २ एकार्ये । ३ एकपद्त्वज्ञानम् ।

द्यपानाः पदं स्युःततो जारा राजा कपिः पि-क इत्यादिषु पद्विशेषप्रतिपत्तिर्न स्यात्, त एव हि वर्णा इतरत्र चेतर एव प्रत्यवभासन्त इ-ति। अत्र वदामः। सत्यपि समस्तवर्णप्रत्यवम-शें यथा क्रमानुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पङ्-क्तिबुद्धिमारोहन्त्येवं ऋमानुरोधिन एव वर्णाः पर द्बुद्धिमारोक्ष्यन्ति,तत्रवर्णानामविशेषऽपिक्रमवि-शेषकृता पद्विशेषप्रतिपत्तिर्न विरुध्यते। छद्दव्य-वहारे चेमे वर्णाः क्रमाचनुग्रहीताग्रहीतार्थविशे-षसम्बन्धाः सन्तः स्वव्यवहारेऽप्येकैकवर्णग्रह-णानन्तरं समस्तप्रत्यवमर्शिन्यां बुद्धो तादशा ए-वप्रत्यवभासमानास्तं तमर्थमव्यभिचारेण प्र-त्याययिष्यन्तीति वर्णवादिनो छघीयसी क-ल्पना । स्फोटवादिनस्तु दृष्टहानिरदृष्टकल्पना च। वर्णाश्चेमे क्रमेण यत्यमाणाः स्फोटं व्यञ्ज-

हेति ॥ क्रमभेदाहर्णेष्वेव पदभेददष्टिरिति परिहरति ॥ अत्रेति ॥ ननु नित्यविभूनां वर्णानां कथं क्रमः कथं वा पदत्वज्ञानेनार्थधोहेतुत्वं तत्राह ॥ वृद्धेति ॥ व्युत्पत्तिदशायामुचारणक्रमेण उपरुव्धिकममु-परुभ्यमानवर्णेष्वारोप्येते वर्णा एतत्क्रमैतत्सङ्ख्यावन्त एतदर्थशका इति गृहीताः सन्तः श्रोतुः प्रवृत्तिकाले तथैव स्मृत्यांरूढाः स्वस्वार्थ-बोधयन्तीत्यर्थः । स्थायिवर्णवादमुपसंहरति ॥ वर्णति ॥ दष्टं वर्णा-नामर्थबोधकत्वं, अदृष्टः स्फोटः । सम्प्रति वर्णानामस्थिरत्वमङ्गी-

यन्ति, स स्फोटोऽर्थं व्यनक्तीति गरीयसी क-ल्पना स्यात् । अथापि नाम प्रत्युच्चारणमन्येऽ-न्ये च वर्णाः स्युस्तथापि प्रत्यभिज्ञालम्बनभा-वेन वर्णसामान्यानामवश्याभ्यूपगम्यत्वात् या वर्णेष्वर्थत्रतिपादनत्रक्रिया रचिता सा सामान्ये-षु सञ्चारियतव्या, ततश्च नित्येभ्यः शब्देभ्यो द्वादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम्॥ २८॥

### अत एव च नित्यत्वम् ॥ २९॥

स्वतन्त्रस्य कर्तृरस्मरणादिभिस्थिते वेद-स्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेन त-स्य विरोधमाशङ्कय, अतः प्रभवादिति परिह्र-त्येदानीं तदेव वेदस्य नित्यत्वं स्थितं द्रढयति, अत एव च नित्यत्वमिति।अत एव च नियताः कृतेंद्वादेर्जगतो वेदशब्दप्रभवत्वाद्वेदशब्दनि-

कृत्य ग्रीहिवादेन स्फोटं विघटयति ॥ अथापीति ॥ स्थिराणि गत्वा-दिसामान्यानि कमविशेपवन्ति गृहीतसङ्गतिकान्यर्थबोधकानीति क्लमेषुसामान्येषु प्रकिया सञ्चारयितव्या न त्वक्लमः स्फोटः कल्प-नीय इत्यर्थः । वर्णानां स्थायित्ववाचकत्वयोः सिद्धौ फलितमाह। ततश्चेति ॥ २८॥

पूर्वतन्त्रवृत्तानुवादपूर्वकं सूत्रं व्याचष्टे ॥ कर्तुरित्यादिना ॥ पू-र्वतन्त्रसिद्धमेव वेदस्य वित्यत्वं देवादिव्यक्तिसृष्टौ तद्दाचकशब्दस्या-पि सृष्टेरसिद्धमित्याशङ्कच नित्याकृतिवाचकाच्छब्दात् व्यक्तिजन्मो त्यत्वमिप प्रत्येतव्यम्।तथा च मन्त्रवर्णः, "यज्ञेन न वाचः पदवीयमायन् तामन्विवन्दन्नृषिषु प्रवि ष्टामि"ति स्थितामेव वाचमनुविन्नां दर्शयति। वेदव्यासश्चेवमेव स्मरित, युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान्महर्षयः। लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा॥ इति। २९।

## समाननामरूपत्वाचावृत्तावप्यवि-रोधो दर्शनात् स्मृतेश्व॥ ३०॥

अथापि स्यात् यदि पश्चादिव्यक्तिवत् दे-वादिव्यक्तयोऽपि सन्तत्यैवात्पद्यस्त् निरुध्ये-रंश्च ततोऽभिधानाभिधेयाभिधात्वव्यवहारावि-च्छेदात् सम्बन्धनित्यत्वेन विरोधः शब्दे परि-च्हियेत।यदा तु खलु सकलं त्रैलोक्यं परित्यक्त-

नया साङ्केतिकत्वं निरस्य वेदोऽवान्तरप्रलयावस्थायी जगद्धेतुत्वा-दीश्वरवदित्यनुमानेन द्रढयतीत्यर्थः। यज्ञेन पूर्वसुरुतेन, वाचो वेद-स्य, लाभयोग्यतां प्राप्ताः सन्तो याज्ञिकास्तामृषिषु स्थितां लब्धवन्त इति मन्त्रार्थः। अनुविद्गामुपलब्धां। पर्वमवान्तरकल्पादौ॥ २९॥

ननु महाप्रलये जातेरप्यसत्त्वात् शब्दार्धसम्बन्धानित्यत्वं इ-त्याशङ्कचाह ॥ समानेति ॥ सूत्रं निरस्याशङ्कार्माह ॥ अथापीति ॥ व्यक्तिसन्तत्या जातीनां अवान्तरप्रलये सन्वात् सम्बधस्तिष्ठति व्य- नामरूपं निर्छेपं प्रलीयते प्रभवति चाभिनविम ति श्रुतिरम्हितवादा वदन्ति तदा कथमविरोध इति । तन्नेदमिभधीयते समाननामरूपत्वादि-ति। तदापि संसारस्यानादित्वं तावद्भ्युपगन्त-व्यम् । प्रतिपादियण्यति चाचार्यः संसारस्या-नादित्वमुपपद्यते चाप्युपलभ्यते चेति। अनादौ च संसारे यथा स्वापप्रबोधयोः प्रलयप्रभवश्रव-णेऽपि पूर्वप्रबोधवदुत्तरप्रबोधेऽपि व्यवहारान्न कश्चिद्विरोधः। एवं कल्पान्तरप्रभवप्रलययोरपी-ति द्रष्ठव्यम्। स्वापप्रबोधयोश्च प्रलयप्रभवौ श्रूये-ते। "यदा सुप्तः खन्नं न कञ्चन पश्यत्यथारिमन्

वहाराविच्छेदात् ज्ञायते चेति वेदस्यानपेक्षत्वेन प्रामाण्येन कश्चिद्दिरो-धः स्यात्। निर्लेपलये तु सम्बन्धनाशात् पुनः सृष्टौ केनचित् पुं-सा सङ्केतः कर्तव्य इति पुरुषबुद्धिसापेक्षत्वेन वेदस्याप्रामाण्यं अ-ध्यापकस्याश्चयस्य नाशादाश्चितस्यानित्यत्वं च प्राप्तमित्यर्थः। म-हाप्रलयेऽपि निर्लेपलयोऽसिद्धः सत्कार्यवादात्। तथा च संस्कारात्म-ना शब्दार्थतत्सम्बन्धानां सतामेव पुनः सृष्टाविभिव्यक्तेनीनित्यत्वम्। अभिव्यक्तानां पूर्वकल्पीयनामरूपसमानत्वात् न सङ्केतः केनचित् का-र्यः, विषमसृष्टौ हि सङ्केतापेक्षा न तुल्यसृष्टाविति परिहरति॥ तत्रे-दिमित्यादिनाः॥ नन्वायसृष्टौसङ्केतः केनचित् कार्य इत्यत आह ॥ तदापीति॥ महासर्गप्रलयप्रवृत्तापपीत्यर्थः। नन्वस्त्वनादिसंसारे सम्बन्धस्यानादित्वं तथापि महाप्रलयव्यवधानादस्मरणे कथं वेदार्थ-व्यवहारस्वत्राह्॥ अनादौ चेति॥ नकश्चिद्दरोधः, शब्दार्थसम्बन्ध-

प्राण एवेकधा भवति तदेनं वाक् सर्वेर्नामिशः सहाप्येति, चक्षुः सर्वैः रूपेः सहाप्येति, श्रोत्रं सर्वै: शब्देः सहाप्येति, मनः सर्वैध्यानैः सहा-प्येति, स यदा प्रतिबुध्यते यथाग्नेर्ज्वलतः सर्वा दिशो विस्फूछिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवैतंस्मादात्म-नः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः " ( कौ० ब्रा० उ० अ०३। ख॰ ३) इति।स्यादेतत् स्वापे पुरुषान्तरव्यव-हाराविच्छेदात् स्वयं च सुषुप्तप्रबुद्धस्य पूर्वप्रबो-धव्यवहारानुसन्धानसम्भवाद्विरुद्धम्।महाप्र-**रुये तुसर्वव्यवहारोच्छेदाज्ञम्नान्तरव्यवहारव**ञ्च कल्पान्तर्व्यवहारस्यानुसन्धातुमशक्यत्वात् वै-षम्यम् इति।नेषदोषः,सत्यिपसर्वव्यवहारोच्छे-दिनि महाप्रलये परमेश्वरानुग्रहादीश्वराणां हि-रण्यगर्भादीनां कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानो-

रंमरणादेरिति शेषः । स्वापप्रबोधयोर्रुयसर्गासिद्धिमाशङ्क्य श्रुति-माह।। स्वापेति ॥ अथ तदा सुषुषो प्राणे परमात्मनि जीव एकी-भवति एनं प्राणं सजीवस्तदैतीतिशेषः । एतस्मात् प्राणात्मनः, आ-यतनं गोलकं । आनन्तर्ये पश्चमी प्राणेभ्य इत्यादी द्रष्टव्या । स्वप्नवत् कल्पितस्याज्ञातसः वाभावात् दर्शनं सृष्टिः अदर्शनं रुयः इति दृष्टिसृष्टिपक्षः श्रुत्यभिष्रेत इति भावः γ दृष्टान्तवैषम्यमा-शङ्क्य पारेहरति ॥ स्यादिस्यादिना ॥ अविरुद्धमनुसन्धानादि-

पपत्तेः।यद्यपि प्राकृताः प्राणिनो न जन्मान्तर-व्यवहारमनुसन्द्धाना दृश्यन्ते इति, न तत् प्रा कृतवदीश्वराणां भवितव्यम् । यथा हि प्राणि-त्वाविशेषेऽपि मनुष्यादिस्तम्बपर्यन्तेषु ज्ञानैश्व-व्यादिप्रतिबन्धः परेणपरेण भूयान् भवन् दृश्यते, तथा मनुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्भपर्यन्तेषु ज्ञाने-श्वर्याद्यभिव्यक्तिरपि परेणपरेण भूयसी भवती-व्येतत् श्रुतिरुम्रतिवादेष्वसकृत् श्रूयमाणं न श-क्यं नास्तीति वदितुम् । ततश्चातीतकल्पानुष्ठि-त्रऋष्टज्ञानकर्मणामीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां वर्तमानकल्पादौ प्रादुर्भवतां परमेश्वरानुगृही-तानां सप्तप्रतिबुद्धवत् कल्पान्तरव्यवहारानु-सन्धानोपपत्तिः। तथा च श्रुतिः। "यो ब्रह्मा-

कमिति शेषः। हिरण्यगर्भादयः पूर्वकल्पानुसन्धानशृ न्याः संसारित्वा-दस्मदादिवदित्याशङ्कचाह । यद्यपीति॥इति ययपि तथापि न प्रारु-तवदित्रियोजना । ज्ञानादेर्निकर्षवदुत्कर्षोऽप्यङ्गीकार्यः बाधाभावादि-ति न्यायानुगृहीतश्रुत्यादिभिः सामान्यतो <mark>दष्टानुमानं वाध्यमि</mark>त्याह। यथा हीत्यादिना ॥ ननु तथापि पूर्वकल्पेश्वराणां मुक्तस्वादिसमन् कल्पे कोऽनुसन्धातेत्यत आह । ततश्चेति ॥ ज्ञानायुत्कर्षादित्यर्थः। मुक्तेभ्योऽन्येऽनुसन्धातार इति भावः । परमेश्वरानुगृहीतानां ज्ञानाति-शये पूर्वीकश्रुतिस्मृतिवादानाह। तथा चेति ॥ पूर्वे कल्पादौ सृजित तस्मै च ब्रह्मणे प्रहिणोति गमयति तस्य बुद्धौ वेदानाविर्भावयति यस्तं देवं स्वात्माकारं महावाक्योत्थबुद्धी प्रकाशमानं शरणं पर- णं विद्धाति पूर्वं यो वैवदांश्च प्रहिणोति त-स्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुम्क्षुर्वे शरण-महं प्रपद्ये" इति। स्मरन्ति च शौनकादयो म-धुच्छन्दःप्रभृतिभिर्ऋषिभिर्दाशतय्यो हष्टा इ-ति । प्रतिवेद्ञ्चेवमेव काण्डर्ष्यादयः स्मर्यन्ते। श्रुतिरप्युषिज्ञानपूर्वकमेव मन्त्रेणानुष्ठानं दर्श-यति "यो ह वा अविदितार्षयच्छन्दोदैवतब्राह्म-णेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुं चर्छिति गर्ते वा प्रपद्यते" इत्युपक्रम्य "तस्मा-देतानि मन्त्रेमन्त्रे विद्या"दिति। प्राणिनां च स्-खत्राप्तये धर्मो विधीयते दुःखपरिहाराय चा-धर्मः प्रतिषिध्यते। दृष्टानुश्रविकसुखदुःखविष-

ममभयस्थानं निःश्रेयसरूपमहं प्रपय इत्यर्थः । न केवलमेकस्यैव ज्ञानातिशयः किन्तु बहूनां शाखाद्रष्टृणामिति विश्वासार्थमाह ॥ स्मरन्तीति । ऋग्वेदो दशमण्डलावयववान् तत्र भवा ऋचो दाशत-य्यः वेदान्तरेऽपि काण्डसूक्तमन्त्राणां द्रष्टारो बोधायनादिभिः स्मृता इत्याह ॥ प्रतीति ॥ किञ्च मन्त्राणां ऋष्यादिज्ञानावश्यकत्वज्ञापिका श्रुतिर्मन्त्रदगृषीणां ज्ञानातिशयं दर्शयतीत्याह । श्रुतिरपीति । आ-र्षेय ऋषियोगः, छन्दो गायव्यादि, दैवतमग्न्यादि, ब्राह्मणं विनियोगः एतान्यविदितानि यस्मिन्मन्त्रे तेनेत्यर्थः । स्थाणुं स्थावरं, गर्ते नरकं, तथा च ज्ञानाधिकैः कल्पान्तारितं वेदं समृत्वा व्यवहारस्य प्रवर्तित-त्वात् वेदस्यानादित्वमनपेक्षत्वं चाविरुद्धमिति भावः। अधुना समार्न-नामरूपत्वं प्रपञ्चयति । प्राणिनां चेति । ततः किं तत्राह । दृष्टेति । णां समाननामरूपा एव प्रतिसर्गं विशेषाः प्रा-दुर्भवन्ति समाननामरूपत्वाञ्चाद्यताविष महा-सर्गमहाप्रलयलक्षणायां जगतोऽभ्युपगम्यमा-नायां न कश्चिच्छब्दप्रामाण्यादिविरोधः। समा-ननामरूपतां च श्रुतिरुमृती दर्शयतः।

"सूर्याचन्द्रमसौधाता यथा पूर्वमकलपयत्॥ दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरीक्षमथो स्वः"॥इति। यथा पूर्वस्मिन् कल्पे सूर्याचन्द्रमःप्रभृति जगत् क्कृतं तथास्मिन्नपि कल्पे परमेश्वरोऽक-लपयदित्यर्थः।तथा " अग्निर्वा अकामयत अ-न्नादो देवानां स्यामिति" "स एवमप्नये कृति-काभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निरवपदिति" नक्ष-त्रेष्टिविधोयोऽग्निर्तिरवपत् यस्मै वाग्नये निरवप-त् तयोः समाननामरूपतां दर्शयतीत्येवं जाती-पिका श्रुतिरिहोदाहर्तव्या। स्मृतिरिप,

"ऋषीणां नामधेयानि याश्य वेदेषु दृष्टयः। शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो दृदात्यजः॥

रसाम्यात्सम्भवाच व्यविक्वयमाणा व्यक्तयः समाना एवेत्यर्थः । सूत्रं यो-जयित ॥समानेत्यादिना ॥ भाविदृष्टचा यजमानोग्निः,अन्नादोऽग्निरहं स्यामिति कामयित्वा कृतिकानक्षत्राभिमानिदेवायाग्नये अष्टसु कपा-रुषु पचनीयं हविनिक्षवानित्यर्थः । नक्षत्रव्यक्तिबहुत्वाद्वहुवचनं ।

१ तुर्यशम्दे "देवताइन्हेचे"स्यानजादेशेन दीर्घाकारघटितं रूपं संसाध्यम् ।

यथर्तुष्वतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये। दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु॥ यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतेरिह। देवा देवेरतीतेर्हिरूपेर्नामभिरेव च"॥ इत्येवं जातीयिका द्रष्टव्या॥ ३०॥

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमि निः॥३१॥

इह देवादीनामिप ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकार इति यत्प्रतिज्ञातं तत्पर्यावर्त्यते । देवादीनामन-धिकारं जैमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात् मध्वा-दिष्वसम्भवात् । ब्रह्मविद्याधिकाराभ्युपगमे हि विद्यात्वाविशेषान्मध्वादिविद्यास्वप्यधिकारोऽ-भ्युपगम्येत । न चैवं सम्भवति, कथम् "असोना आदित्यो देव मध्व"त्यत्र मनुष्या आदित्यं म-

रमृतौ, वेदेष्विति विषयसप्तमी, शर्वयन्ते प्रलयान्ते । ऋतूनां वसन्ता-दीनां, लिङ्गानि नवपछवादीनि । पर्यये वटीयन्त्रवदावृत्तौ, भावाः य-दार्थाः, तुल्या इति शेषः ॥ ३०॥

तस्माजन्मनाशविद्यहाङ्गीकारेऽपि कर्मणि शब्दे च विरोधाभा-वात् देवानामस्ति विद्याधिकार इति स्थितमाक्षिपति । मध्वादिष्वि-ति । ब्रह्मविद्या देवादीन् नाधिकारोति विद्यात्वात्, मध्वादिविद्याव-दित्यर्थः । दृष्टान्तं विवृणोति । कथिमत्यादिना । पुरुोकाख्यवंशदण्डे अन्तरिक्षरूपे मध्वयूपे स्थित आदित्यो देवानां मोदनान्मध्विषम-

ध्वध्यासेनोपासीरन्, देवादिषु ह्युपासकष्वभ्यु-पगम्यमानेषु आदित्यः कमन्यमादित्यमुपासी-त पुनश्चादित्यव्यपाश्रयाणि पञ्च रोहितादी-न्यमृतान्यनुर्षेक्रम्य "वसवो रुद्रा आदित्या म-रुतः साध्याश्च पञ्च देवगणाः क्रमेण तत्तदमृत-मुपजीवन्तीत्युपदिश्य " स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वाग्निनेव मुखेनेतदेवामृतं दृष्टा त्रप्यती?'त्यादिना वस्वाद्युपजीव्यान्यमृतानि वि-जानतां वस्वादिमहिमप्राप्तिं दर्शयति। वस्वाद्-यस्तु कानन्यान् वस्वादीन् अमृतोपजीविनो वि-जानीयुः,कं चान्यं वस्वादिमहिमानं प्रेप्सेयुः। तथा"ग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादों वायुर्वीव सम्बर्गः आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश"

ध्वत्यारोप्य ध्यानं कार्यम्। तत्रादित्यस्याधिकारो न युक्तः ध्यातृध्येयभेदाभावात् इत्याह । देवादिष्विति । अस्तु वस्वादीनां तत्राधिकार इति आशङ्कृत्य तेषामपि च ध्येयत्वात् प्राप्यत्वाच न ध्यातृत्विमत्याह
॥ पुनश्चेति॥ चतुर्वेदोक्तकर्माणि प्रणवश्चेति पञ्च कुसुमानि तेभ्यः सोमाज्यादिद्रव्याणि हुतानि लोहितशुक्कष्णपरकृष्णगोपाख्याति पञ्चामृतानि तत्तन्मन्त्रभागैः प्रागायूध्वनितपञ्चदिगवस्थिताभिरादित्यरिमनाडीभिर्मध्ययूपस्थिति छद्ररूपाभिरादित्यमण्डलमानीतानि यशस्ते
जइन्द्रियवीर्यान्तात्मना परिणतानि पञ्चदिशु स्थितैर्वस्वादिभिरुपजीव्यानीति ध्यायतां वस्वप्रदिप्राप्तिरुक्तेत्यर्थः । सूत्रस्थादिपदार्थमाह॥ तथाप्तिरिति॥ आकाशबद्धाणश्चत्वारः पादाः द्वौ कणौं द्वे नेत्रे द्वे नासिके

इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवता-त्मनामधिकारः सम्भवति। तथे "मावेव गौतम-भरहाजावयमेव गौतमोऽयं भरहाज" इत्यादि-ष्टिषिसम्बन्धेषु उपासनेषु न तेषामेवर्षीणाम-धिकारः सम्भवति। कुतश्चर्त देवादीनामनिध-कारः॥ ३१॥

### ज्योतिषि भावाच ॥३२॥

यदिदं ज्योतिर्मण्डलं गुरुथानमहोरात्राभ्यां वंभ्रमज्जगदवभासयति तिरमन्नादित्याद्यो दे-वतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते लोकप्रसिद्धेर्वा-क्यशेषप्रसिद्धेश्च। न च ज्योतिर्मण्डलस्य हद-यादिना विग्रहेण चेतनतयाऽधित्वादिना वा यो

एका वागिति सप्तस्विन्द्रियेषु शिरश्रमसतीरस्थेषु सप्तर्पिध्यानं कार्य-मित्याह ॥ तथेमावेवेति॥ अयं दक्षिणः कर्णः गौतमो वामो भरहाज एवं दक्षिणनेत्रनासिके विश्वामित्रविसष्ठो वामे जमदिशकश्यपो•वाग-त्रिरित्यर्थः॥

अत्र 'ऋषीणां ध्येयत्वानाधिकारः ॥ ३१॥ किञ्च वित्रहाभावात् देवादीनां न काप्यधिकार इत्याह ॥ ज्योतिषि भावाचिति । आदि-त्यः सूर्यश्चन्द्रः शुक्तोऽङ्गारक इत्यादिशब्दानां ज्योतिःपिण्डेषु प्रयोगस्य भावात् सत्त्वान्त वित्रहवान् देवः कैश्चिदस्तीत्यर्थः । आदित्यः पुरस्ता-दुदेता पश्चादस्तमेतेति मधुवियावाक्यशेषे ज्वोतिष्येवादित्यशब्दः प्र-सिद्धः । तर्हि ज्योतिःपिण्डानामेवाधिकारोऽस्तु तत्राह ॥ न चेति ॥ अ- गोऽवगन्तुं शक्यते, मृदादिवदचेतनव्वावगमात्। एतेनाग्न्यादयो व्याख्याताः। स्यादेतत्, मन्त्रा-र्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो देवादीनां विग्रह-वच्वाद्यवगमादयमदोषः इति नत्युच्यते, न ता-वल्लोको नाम किञ्चित् स्वतन्त्रं प्रमाणमस्ति, प्र-त्यक्षादिभ्य एवाद्यविचारित विशेषेभ्यः प्रमाणे-भ्यः प्रसिध्यन्नर्थो लोकात् प्रसिध्यतीत्युच्यते, न चात्र प्रत्यक्षादीनामन्यतम् प्रमाणमस्ति। इति-हासपुराणमपि पौरुषेयत्वात् प्रमाणान्तरमूलता माकाङ्कृति। अर्थवादा अपि विधिनैकवाक्यत्वात्

ग्न्यादीनामधिकारमाशङ्कचाह ॥ एतेनेति ॥ अग्निर्वायुर्भूमिः इत्यादि-शब्दानां अचेतनवाचित्वेनेत्यर्थः।सिद्धान्ती शङ्कते ॥ स्यादेतदित्या-दिना ॥ वज्रहस्तः पुरन्दरः इत्यादयो मन्त्राः । सोऽरोदीदित्यादयोऽ-र्थवादाः ।

> "इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। ते तृपास्तर्पयन्त्येनं सर्वकामफलैः शुभैः"॥

इत्यानीतिहासपुराणानि । लोकेऽपि यमं दण्डहस्तं लिखन्ति, इ-न्द्रं वज्रहस्तांमिति वियहादिपञ्चकस्याभावात् अनिधकारदोषो नास्ती-त्यर्थः ।

> "वियहो हविषां भाग ऐस्पर्यञ्च प्रसन्तता। फलप्रदानमित्येतत् पंश्वकं वियहादिकम्"॥

मानाभावादेतन्त्रास्भीति दूषयति॥ नेत्यादिना॥ न चात्रेति, वि-यहादावित्यर्थः। अर्थवादा मन्त्रा वा मूलमित्याशङ्क्याह ॥ अर्थवान

स्तुत्यर्थाः सन्तो न पार्थगर्थ्येन देवादीनां विय-हाँदिसद्भावे कारणभावं प्रतिपद्यन्ते। मन्त्रा अ-पि श्रुत्यादिविनियुक्ताः प्रयोगसमवायिनोऽभि-धानार्था न कस्यचिदर्थस्य प्रमाणमित्याचक्षते। तस्मादभावो देवादीनामधिकारस्य ॥ ३२ ॥ भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ।

तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति । बादरायण-स्वाचार्यो भावमधिकारस्य देवादीनामपि म-न्यते । यद्यपि मध्यादिविद्यासु देवतादिव्यामि-श्रास्वसम्भवोऽधिकारस्य तथाप्युम्ति हि शुद्धा-यां ब्रह्मविद्यायां सम्भवोऽर्थित्वसामध्यांत्रति-षेधाद्यपेक्षत्वाद्धिकारस्य। न च कचिदसम्भवः इत्येतावता यत्र सम्भवस्तत्राप्यधिकारोंऽपोद्ये-त, मनुष्याणामपि न सर्वेपां ब्राह्मणादीनां सर्वे-षु राजसूयादिष्वधिकारः सम्भवति, तत्रयो न्या-

दं इत्यादिना ॥ बीह्मादिवत् प्रयोगविधिगृहीता मन्त्राः प्रयोगसम्ब-न्धार्थाभिधानार्थाः नाज्ञातवित्रहादिपरा इति मीमांसका आचक्षत इत्यर्थः । तस्माद्दियहाभावादित्यर्थः ॥ ३२ ॥

सूत्राभ्यां प्राप्तं पूर्वपक्षं निरस्यति॥ तुराब्द इत्यादिना ॥ ब्रह्मवि-या देवादीनाधिकरोति वियात्वात् मध्वादिवियावत् इतिउक्तहेतुर-प्रयोजक इत्याह ॥ यद्यपीति॥ दर्शादिकं न ब्राह्मश्रमधिकुरोति कर्म-त्वात् राजसूर्यादिवदिति आभाससाम्यं वियात्वहेतोराह ॥ न चेति॥

यः सोऽत्रापि भविष्यति। ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवति दर्शनं श्रौतं देवाद्यधिकारस्य सूचकम्, "तद्योयो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद्भवत्तथ-र्षीणां तथा मनुष्याणामिति" "ते होचूईन्त त-मात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वी-श्च लोकानाप्रोति सर्वोश्च कामानिति""इन्द्रो ह वै देवानामभि प्रवब्राज विरोचनोऽसुराणाः/मि-त्यादि च। स्मार्तमपि गन्धर्वयाज्ञवल्क्यंसंवा-दादि।यदप्युक्तं ज्योतिषि भावाचेति,अत्रब्रूमः, ज्योतिरादिविष्ठ्या अपि आदित्यादयो देवताव-चनाः शब्दार्द्धतनावन्तमेश्वर्याचुपेतं तंतं देवा-त्मानं समर्पयन्ति, मन्त्रार्थवादेषु तथा व्यवहा-रात्।अस्ति त्यैश्वर्ययोगाद्देवतानां ज्योतिराद्या-

यत्र यस्याधिकारः सम्भवति स तत्राधिकारीति न्यायस्तुल्य इत्यर्थः।
यतः सर्वेपां सर्वत्राधिकारो न सम्भवति ततो न चापोयेतेत्यन्वयः।
तत् ब्रह्म योयो देवादीनां मध्ये प्रत्यक्केनाबुध्यत स तत् ब्रह्माभवदित्यर्थः। ते ह देवा उत्तचुरन्योन्यं, तत इन्द्रविरोचनौ सुरासुरराजौ
प्रजापितं ब्रह्मवियाप्रदं जग्मतुरिति च लिङ्गमस्तीत्यर्थः। किमत्र
ब्रह्मामृतिमिति गन्धर्वप्रश्ने याज्ञवल्क्य उवाच तमिति मोक्षधर्मेषु
श्रुतं देवादीनामधिकारलिङ्गिमित्याह॥ स्मार्तिमिति॥ यथा बालानां
गोलकेषु चक्षुरादिपदयोगेऽपि शास्त्रज्ञैगोलकातिरिकेन्द्रियाणि स्वीक्रियन्ते, उथा ज्योतिरादौ सूर्यादिशब्दप्रयोगेऽपि वियहवद्देवताः
स्वीकार्या इत्याह । ज्योतिरादौति। तथा चेतनत्वेन व्यवहारा-

त्मिश्चावस्थातुं यथेष्टं च तंतं विग्रहं ग्रहीतुं सामर्थ्य । तथा हि श्रूयते सुब्रह्मण्यार्थवादे मे-धातिथेमेंषेति, मेधातिथिं ह काण्वायनं इन्द्रो मेषो भुत्वा जहारेति।स्मर्यते च, "आदित्यःपुरु-षो भूत्वा कुन्तीमुपजगाम हे"ति।मृदादिष्वपि चे-तनाधिष्ठातारोऽभ्युपगम्यन्ते मृदब्रवीदापोऽब्र्-वन्नित्यादिदर्शनात्। ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरा-दित्यादिष्वप्यचेतनत्वमभ्युपगम्यते, रुविधिष्ठातारो देवतात्मानो मन्त्रार्थवादादिषु व्यवहारादित्युक्तम्। यदप्युक्तं मन्त्रार्थवादयोर-न्यार्थत्वान्नदेवताविग्रहादित्रकाशनसामर्थ्यमि-ति, अत्र ब्रूमः । प्रत्ययाप्रत्ययो हि सद्भावास-द्भावयोः कारणं नान्यार्थत्वमनन्यार्थत्वं वा।तथा

दित्यर्थः । एकस्य जडचेतनोभयरूपत्वं कथं तत्राह ॥ अस्ति ही-ति ॥ तथा हि वित्रहवत्तया देवव्यवहारः श्रूयते । सुत्रह्मण्य उद्गातृ-गणस्थः ऋत्विक् तत्सम्बन्धी योऽर्थवाद इन्द्रागच्छेत्यादिः तत्र मे-धातिथेमेंषेतिन्द्रसम्बोधनं श्रुतं तब्बाचष्टे ॥ मेधेति ॥ मुनिं मेषो भू-त्वा जहारेति ज्ञापनार्थं मेषेतीन्द्रसम्बोधनमित्यर्थः । यदुक्तमादित्या-दयो मृदादिवदचेतना एवेति तन सर्वत्र जडाजडांशदयसच्चादित्या-ह। मृदिति। आदित्यादौ को जडभागः कश्चेतनांश. इति तत्राह। ज्योतिरादेस्त्विति । मन्त्रादिकं पदशक्त्या भास्मानिषेत्रहादौ स्वा-र्थे न प्रमाणं अन्यपरत्वात्, विषं भुंक्ष्वेति व्यक्षवत् इत्याह । यद-पीति । अन्यपरादिप वाक्यात् वाधाभावे स्वार्थो याद्य इत्याह । अत्र

त्यन्यार्थमपि प्रस्थितः पथि पतितं तृणपर्णादि अस्तीत्येवं प्रतिपद्यते । अत्राह विषम उपन्या-सः तत्र हि तृणपर्णादिविषयं प्रत्यक्षं प्रदत्तम-स्ति येन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते। अत्र पुनर्विध्यु-हेशैकवाक्यभावेन स्तुत्यर्थेऽर्थवादे न पार्थग-र्थ्यंन रुत्तान्तविषया प्ररुत्तिः शक्याध्यवसा-तुं।न हि महावाक्येऽर्थप्रत्यायकेऽवान्तरवाक्य-स्य पृथक् प्रत्यायकत्वमस्ति, यथा "न सुरां पिबेदि"ति नञ्वति वाक्ये पदत्रयसम्बन्धात् सुरापानप्रतिषेध एवैकोऽथोंवगम्यते न पुनः सु-रां पिबेदिति पदद्वयसम्बन्धात् सुरापानविधिर-पीति।अत्रोच्यते।विषम उपन्यासः, युक्तं यत् सुरापानप्रतिषेधे पदान्वयस्यैकत्वादवान्तरवा-क्यार्थस्याग्रहणं, विध्युदेशार्थवादयोस्त्वर्थवा-

ब्रूम इति । तात्पर्यशृन्येऽप्यर्थे प्रत्ययमात्रेणास्तित्वमुदाहरति । ॥ तथा हीति ॥ तृणादौ प्रत्ययोऽस्ति वित्रहादौ स नास्तीति वैषम्यं शङ्कते ॥ अत्राहति ॥ विध्युदेशो वाक्यं तदेकवाक्यतया प्रश-स्तो विधिरित्येवार्थवादेषु प्रत्ययः । वृत्तान्तो भूतार्थो, वित्रहादिः तद्दिषयः प्रत्ययरे नास्तीत्यर्थः । नन्ववान्तरवाक्येन वित्रहादिप्रत्य-योऽस्त्वित्यत आह ॥ न हीति ॥ सुरापानप्रत्ययोऽपि स्यादि-तिभावः । पदैकवाक्यत्वचाक्यैकवाक्यत्ववैषम्यान्मैवमित्याह ॥ अ-त्रोच्यत इति ॥ नज्पदमेकं यदा सुरां पिवेदिति पदाभ्यामन्वे-

द्रशानि पदानि पृथगन्वयं द्यतान्तविषयं प्रति-पद्मानन्तरं कैमर्थक्यवशेन विधिस्तावकत्वं प्र-तिपद्यन्ते।यथा हि "वायव्यं श्वेंतमालभेत भू-तिकामः " इत्यत्र विध्युदेशवर्तिनां वायव्यादि-पदानां विधिना सम्बन्धः, नेवं " वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स ए-वैनंभूतिं गमयति" इत्येषामर्थवादगतानां पदा-नां न हि भवति वायुर्वा आलभेत क्षेपिष्ठा देवता वा आरुभेतेत्यादि।वायुस्बभावसङ्कीर्तनेन त्व-वान्तरमन्वयं प्रतिपद्य एवं विशिष्टदेवत्यमिदं क-र्मेति विधिं स्तुवन्ति।तद्यत्र योऽवान्तरवाक्यार्थः प्रमाणान्तरगोचरो भवति तत्र तदनुवादेनार्थ-वादः प्रवर्तते। यत्र प्रमाणान्तरविरुद्दस्तत्र गु-णवादेन। यत्र तु तदुभयं नास्ति तत्र किं प्रमा-णान्तराभावादुणवादः स्यादाहोस्वित् प्रमाणा-

ति तदा पदैकवाक्यं एकमेवार्थानुभवं करोति न तु पदद्यं पृ-थक् सुरुपानं बोधयति तस्य विधो निषेधानुपपत्तेः वाक्यार्थानुभवं प्रत्यद्वारत्वात्, अर्थवादस्तु भृतार्थसंसर्गस्तुतिद्वारं बोधयन् विधिना वाक्यैकवाक्यतां भजत इत्यस्ति विश्रहाधनुभव इत्यर्थः । नन्वर्थवा-दस्थपदानामवान्तरसंसर्गबोधकत्वं विना साक्षादेवं विध्यन्वयोऽस्तु तत्राह ॥ यथा हीति ॥ साक्षादन्वयायोगं दर्शयति ॥ न हीति ॥ अर्थवादात् सर्वत्र स्वार्थश्रहणमाशङ्कृत्यार्थवादान् विभजते ॥ तद्यत्रे-

न्तराविरोधाद्विद्यमानार्थवाद इति प्रतीतिशरणे-विद्यमानार्थवाद् आश्रयणीयो न गुणवादः। एतेन मन्त्रो व्यांख्यातः। अपि च, विधिभिरेवे-न्द्रादिदेवत्यानि हवींपि चोदयद्भिरपेक्षितमि-न्द्रादीनां स्वरूपं, न हि स्वरूपरहिता इन्द्राद-यश्चेतस्यारोपयितं शक्यन्ते। न च चेतस्यना-रूढायै तस्यै तस्यै देवतायै हविः प्रदातं शक्य-ते । श्रावयति च,"यस्ये देवताये हविर्यहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेद्वषट्करिष्यन्नि"ति । न

ति ॥ तत्तत्रार्थवादेषु यत्राग्निर्हिमस्य भेषजिमत्यादावित्यर्थः । आदि-त्यो यूप इत्यभेदो बाधित इति तेजस्वित्वगुणवादः, यत्र वज्रहस्तः पुरन्दर इत्यादौ मानान्तरसंवादविसंवादौ न स्तः तत्र भूतार्थवाद इत्यर्थः, इति विमृश्येत्यध्याहारः । वियहार्थवादः स्वार्थेऽपि तात्पर्य-वान् अन्यपरत्वे सत्यज्ञानाबाधितार्थकशब्दत्वात् प्रयाजादिवाक्य-वत् इति न्यायं मन्त्रेष्वतिदिशति ॥ एतेनेति ॥ वेदान्तानुवादगुणवा-दानां निरासाय हेती पदानि न चोभयपरत्वे वाक्यभेदोऽवान्तरार्थस्य महावाक्यार्थद्वारत्वादिति भावः।विध्यनुपपच्यापि स्वर्गवद्देवतावियहो-ऽङ्गीकार्य इत्याह । अपि चेति । ननु क्वेशात्मके कर्मणि विधिः फलं विना अनुपपन्न इति भवतु यन्न दुःखेन संभिन्नमित्यर्थवाद-सिद्धः स्वर्गो विधिप्रमाणकः विग्रहं विना विधेः कानुपपत्तिसामाह ॥ न हीति ॥ उद्दिश्य त्यागानुपपस्याः चेतस्याराहो ऽङ्गीकार्य इत्यत्र श्रुतिमप्याह ॥ यस्या इति ॥ अतश्चेतस्यारोहार्थ विवह एष्टन्यः । किञ्च कर्मप्रकरणपाठात् विग्रहप्रमितिः प्रयाजवत् कर्माङ्गत्वेना-

च शब्दमात्रमर्थस्वरूपं सम्भवति शब्दार्थयो-भेंदात्, तत्र यादृशं मन्त्रार्थवादयोरिन्द्रादीनां स्वरूपमवगतं न तज्ञादृशं शब्दप्रमाणकेन प्र-त्याख्यातुं युक्तम्।इतिहासपुराणमपि व्याख्या-तेन मार्गेण सम्भवन्मन्त्रार्थवादमूळत्वात् प्र-भवति देवताविग्रहादि साधियतुम्। प्रत्यक्षाम्-लमपि सम्भवति। भवति त्यस्माकमप्रत्यक्षम-पि चिरंन्तनानां प्रत्यक्षम्।तथा च व्यासादयो दे-वादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मर्यते। यस्तु-ब्र्यादिदानीन्तनानामिव पूर्वेपामपि नास्ति दे-वादिभिः व्यवहर्तुं सामर्थ्यमिति स जगद्वैचित्र्यं प्रतिषेधेत्। इदानीमिव च नान्यदापि सार्वभौ-मः क्षत्रियोऽस्तीति ब्र्यात्, ततश्च राजसूया-

द्वाकार्यतां, विना कर्मापूर्वासिद्धः । किञ्च सुप्रसन्नवित्रहवद्देवतां त्यक्का शब्दमात्रं देवतेति भित्रयुक्तेत्याह ॥न च इाट्देति ॥ न चा-कृतिमात्रं शब्दशक्यमस्तु किं विग्रहेणेति वाच्यं, निर्ध्यक्याकृत्ययोगान्तः, अतः शब्दस्यार्थाकाङ्कायां मन्त्रादिप्रमितविग्रहोऽङ्गीकार्य इत्याः ह ॥तन्नेति ॥ एवं मन्त्रार्थवादमूलकिमितिहासादिकमिपि विग्रहे मान-मित्याह ॥ इतिहासेति ॥ प्रमाणत्वेन संभवदित्यर्थः । व्यासादीनां योगिनां देवतादिप्रत्यक्षमपीतिहासादेर्मूलिमित्याह ॥ प्रत्यक्षेति ॥ व्यासाद्यो देवतादिप्रत्यक्षमपीतिहासादेर्मूलिमित्याह ॥ प्रत्यक्षेति ॥ व्यासाद्यो देवतादिप्रत्यक्षभून्याः प्राणित्वादस्महदित्यनुमानमितप्रसङ्गेन दूषयित । यस्त्वत्यादिना । सर्व घटाभिन्नं वस्तुत्वात् घटवादिति जन्यदेवित्रयं नास्तीत्यपि स ब्रूयात् । तथा क्षत्रियाभावं वर्णाश्रमाभावं

दिचोदना उपरुन्ध्यात्। इदानीमिव च काला-न्तरेऽप्यव्यवस्थितप्रायान् वर्णाश्रमधर्मान् प्र-तिजानीत ततश्च व्यवस्थाविधायिशास्त्रमनर्थ-कं स्यात् तस्माद्धमींत्कर्षवशाच्चिरन्तना देवादि-भिः प्रत्यक्षं व्यवजहरिति श्विष्यते । अपि च स्मरन्ति स्वाध्यायादिष्ठदेवतासम्प्रयोगं इत्या-दि । योगोऽप्यणिमाद्येश्वर्यत्राप्तिफलकः स्मर्य-माणो न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम् । श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं प्रवास्यापयति "पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समृत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः त्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् ", इति॥ ऋषीणामपि मन्त्रव्राह्मणदर्शिनां सामर्थ्यं

वर्णाश्वमायव्यवस्थां च ब्र्यात् निरङ्कुशबुद्धित्वात्।तथा चराजसूया-द्विशास्त्रस्य कतादियुगधर्मव्यवस्थाशास्त्रस्य बाध इत्यर्थः । योगसूत्रा-र्थादिप देवादिप्रत्यक्षसिद्धिरित्याह । अपि चेति । मन्त्रजपात् देवसा-निध्यं तत्संभाषणं चेति सृत्रार्थः । योगमाहात्म्यस्य श्रुतिस्मृतिसि-द्वत्वात् योगिनामस्ति देवादिप्रत्यक्षमित्याह ॥ योग इति ॥ पादतला-दाजानोर्जानोरानाभेरात्रीवं त्रीवस्याश्राकेशप्ररोहं ततश्चाब्रह्मरन्ध्रं पृथिव्यादिपश्चके समुद्धियते धारणजाते योगगुणे चाणिमादिके प्रवृत्ते योगाभिव्यक्तं तेजोमयं शरीरं प्राप्तस्य योगिनो न रोगादिस्पर्शं इत्य- नास्मदीयेन सामर्थ्येनोपमातुं युक्तं, तस्मात् स-मूलमितिहासपुराणम् । लीकप्रसिद्धिरपिन स-ति सम्भवे निरालम्बनाध्यवसातुं युक्ता, तस्मा-दुपपन्नो मन्त्राद्दिभ्यो देवादीनां विश्रहवच्वाद्यव-गमः। ततश्रार्थित्वादिसम्भवादुपपन्नो देवादी-नामपि ब्रह्मविद्यायामधिकारः। क्रममुक्तिदर्श-नान्यप्येवमेवोपपद्यन्ते॥ ३३॥

## शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदादवणात् सूच्यते हि॥ ३४॥

यथा मनुष्याधिकारनियममपोद्य देवादी-नामपि विद्यास्वधिकार उक्तस्तथैव द्विजात्य-धिकारनियमापवादेन शूद्रस्याप्यधिकारः स्या-दित्येतामाशङ्कां निवर्तयितुं इदमधिकरणमार-

र्थः । चित्रकारादिप्रसिद्धिरिप वित्रहे मानमित्याह ॥ छोकेति ॥ अधि-करणार्थमुपसंहरित ॥ तस्मादिति ॥ चिन्तायाः फलमाह ॥ क्रमेति ॥ एवमेव द्वेवादीनां ब्रह्मविद्याधिकारे सत्येव देवत्वप्राप्तिद्वारा मुक्तिफ-लान्युपासनानि युज्यन्ते देवानामनिधकारे ज्ञानाभावात् क्रममुक्त्य-धिनामुपासनेषु प्रवृत्तिर्न स्यात्, अतोऽधिकारनिर्णयात् प्रवृत्तिसिद्धि-रिति भावः ॥ ३३ ॥

शुगस्य-सूच्यते हि ॥ पूर्वेणास्य दृष्टान्तसङ्गतिमाह ॥ यथेति ॥ पूर्वत्र देवादीनां अधिकारिसद्चर्यं मन्त्रादीनां भूतार्थे विग्रहादी सम- भ्यते। तत्र शूद्रस्याप्युधिकारः स्यादिति ताव-त् प्राप्तं, अधित्वसाम्थ्याः सम्भवात्, "तस्मा-च्छूद्रो यज्ञेऽनवक्ल्यतः" इतिवत् शूद्रो विद्याया-मनवक्ल्य इति च निषेधाश्रवणात्। यच्च कर्म-स्वनधिकारकारणं शूद्रस्यानिमत्वं न तद्विद्यास्व-धिकारस्यापवादकं लिंगम्। न त्यावहनीयादि-रहितेन विद्या विदतुं न शक्यते। भवति च लिङ्गं शूद्राधिकारस्योपोद्धलकं, संवर्गविद्यायां हि जा-नश्रुतिं पौत्रायणं शुश्रुपुं शूद्रशब्देन पराम्हर्शते "अह हारेत्वा शूद्र तवेव सह गोभिरस्तु" इति। विदुरप्रभृतयश्च शूद्रयोनिप्रभवा अपि विशिष्ट-

न्वयोक्या वेदान्तानामि भूतार्थे ब्रह्माणे समन्वयो दढीरुतः, अत्रापि शृद्रशब्दस्य श्रौतस्य क्षत्रिये समन्वयोक्त्या सं दढीकियत इत्यधिकरणह्यस्य प्रासिङ्गकस्यास्मिन् समन्वयाध्यायेऽन्तर्भाव इति मन्तव्यं। पूर्वपक्षे शृद्रस्याऽपि दिजवहेदान्तश्रवणे प्रवृत्तिः, सिद्धान्ते तदभाव इति फलं, अत्र वेदान्तिविचारो विषयः, स किं शृद्रमधिकरोति
न वेति संभवासंभवाभ्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाह॥तत्र शृद्रस्यापीत्यादिना॥ तस्मादनग्नित्वादनवक्लमोऽसमर्थः। विद्याधिनिशृद्रंशब्दप्रयोगालिङ्गादपि शृद्रस्याधिकार इत्याह ॥ भवति चेति ॥ जानश्रुतिः
किल पद शतानि गवां रथं च रैकाय गुरवे निवेय मां शिक्षयेत्युवाच,
ततो रैको विधुरः कन्यार्थी सन् इद्मुवाच । अहेति निपातः खेदार्थः। हारेण निष्केन पुक्तं इत्वा गन्ता रथो हारेत्वा स च गोभिः सह

१ ब्रह्मणिसमन्त्रयः।

विज्ञानसम्पन्नाः स्मर्यन्ते, तस्माद्धिक्रियते शूब्रो विद्यास्वित्येवं प्राप्ते ब्रोमेः । न शूद्रस्याधिकारो वेदाध्ययनाभावात्। अधीतवेदां हि विदितवेदार्थों वेदार्थेष्वधिक्रियते, न च शूद्रस्य वेदाध्ययनमस्ति, उपनयनपूर्वकत्वाद्धेदाध्ययनस्य,
उपनयनस्य च वर्णत्रयविषयत्वात्। यत्त्वर्थित्वं
न तद्सति सामर्थ्येऽधिकारकारणं भवति। सामर्थ्यमपि न ठोकिकं केवलमधिकारकारणं भविति। शास्त्रीयर्थे शास्त्रीयस्य सामर्थ्यस्यापेक्षितत्वात्। शास्त्रीयस्य च सामर्थ्यस्याध्ययननिराकरणेन निराकृतत्वात्। यच्चेदं "शूद्रो यज्ञेऽनवक्लप्त" इति तत् न्यायपूर्वकत्वाद्विद्यायाम-

हे शृद्ध तवैवास्तु किमल्पेनानेन मम गाहेंस्थ्यानुपयोगिनेति भावः । अधित्वादिसंभवे श्रेयःसाधने प्रवृत्तिरुचिता स्वाभाविकत्वादिति न्या-योपेताछिङ्गादित्याह ॥तस्मादिति॥सूत्राह्दिरेव सिद्धान्तयति ॥ न-शूद्धस्याधिकार इत्यादिना ॥ आपाततो विदितो वेदार्थो येन तस्यत्यर्थः । अध्ययनविधिना संस्कृतो वेदस्तदुत्थमापातज्ञानञ्च वे-दार्थविचारेषु शास्त्रीय सामर्थ्य तदभावात् शूद्धस्याधित्वादिसंभवन्या-यासिद्धनास्त्रि वेदान्तविचाराधिकार इत्यर्थः । यहाध्ययनसंस्कृतेन वेदेन विदितो निश्चितो वेदार्थो येन तस्य वेदार्थेषु विधिष्वधिकारो नान्यस्य अनधीतवेदस्याऽपि, वेदार्थानुष्ठानाधिकारेऽध्ययनविधिवैय-धर्यापातात् । अतः फल्पर्यन्तब्रह्मवियासाथनेषु श्रवणादिविधिषु शूद्धस्यानधिकार इत्यर्थः। अधीतवेदार्थज्ञानवच्चरूपस्याध्ययनविधिन्धु शूद्धस्यानधिकार इत्यर्थः। अधीतवेदार्थज्ञानवच्चरूपस्याध्ययनविधिन

प्यनवक्लप्तत्वं चोतुयति, न्यायस्य साधारण-त्वात् । यत् पुनः सं निर्गविद्यायां शूद्रशब्दश्रवणं लिङ्गं मन्यसे न तिङ्कङ्गं,न्यायाभावीत्। न्यायो-क्तेहिं लिङ्कदर्शनं चोतकं भवति, न चात्र न्यायोऽ स्ति। कामञ्चायं शुद्रशब्दः संवर्गविद्यायामेवैक-स्यां श्रद्रमधिकुर्यात् तिह्रषयत्वात् न सर्वासु वि-दासु, अर्थवादस्थत्वात् न तु कचिदप्ययं श्रद्र-मधिकर्तुमुत्सहते। शक्यते चायं शृद्रशब्दोऽधि-कृतविषये योजियतुं । कथमित्युच्यते । " कंम्वर एनमेतत् सन्तं सयुग्वानमिव रैकमात्थे ''त्यस्मा-

रुभ्यस्य सामर्थ्यस्याभावादिति न्यायस्य तुल्यत्वात् यज्ञपदं वेदार्थों-पलक्षणार्थमित्याह ॥ न्यायस्य साधारणत्वादिति ॥ तस्माच्छूद्र इत्येतच्छब्दपरामृष्टन्यायस्य यज्ञब्रह्मविद्ययोस्तुल्यत्वादित्यर्थः । पूर्वी-कं लिङ्गं दूषयति ॥ यदिति ॥ असामर्थ्यन्यायेनार्थित्वादिसम्भवन्या-यस्य निरस्तत्वादित्यर्थः । ननु निषादस्थपतिं याजयेदित्यत्राध्ययनाभा-वेऽपि निषादशब्दात् निषादस्येष्टाविव शुद्रशब्दात् शूद्रस्य विद्याया-मधिकारोऽस्त्वित्याशङ्कच संवर्गविद्यायामधिकारमङ्गीकरोति ॥ का-मिमिति ॥ तद्दिषयत्वात् तत्र श्रुतत्वादित्यर्थः । वस्तुतस्तु विधिवा-क्यस्थत्वान्निषादशब्दोऽप्यधिकारिसमर्पकः, शृद्रशब्दस्तु विद्यावि-थिपरार्थवादस्थो नाधिकारिणं बोधयति, असामर्थ्यन्यायविरोधेना-न्यपरशब्दस्य स्वार्थवोधित्वासम्भवात् इति मत्वाङ्गीकारं त्यजित ॥ अर्थवादेति ॥ तर्द्धि शुद्रशब्दस्यात्र श्रुतस्य कोऽर्थ इत्याशङ्कृच सू-त्रेणार्थमाह ॥ **ज्ञाक्यते चे**त्यादिना ॥ जानश्रुतिर्नाम राजा निदाघ-

द्धंसवाक्यादात्मनोऽनादरं श्रुतवतो जानश्रुतेः पौत्रायणस्य शुगुत्पेदे तामृषी रेकः शूद्रशब्देना-नेन सूचयांवभूवात्मनः परोक्षज्ञानस्य रूयाप-नायेति गम्यते, जातिशूद्रस्यानिधकारात्। कथं-पुनः शूद्रशब्देन शुगुत्पन्ना सूच्यते इति, उच्य-ते, तदा द्रवणाच्छुचमभिदुद्राव शुचा वाभिदु-द्रुवे शुचा वा रेकमभिदुद्रावेति शूद्रावयवार्थस-मभावात् रूढार्थस्य चासम्भवात्। दृश्यते चाय-मथाऽस्यामारुयायिकायाम्॥ ३४॥

समये रात्री प्रासादतले सुप्वाप, तदा तदीयानदानादिगुणगणतोषिता ऋषयोऽस्य हितार्थं हंसा भूत्वा मालारूपेण तस्योपिर आजग्मुः,
तेषु पाश्चात्यो हंसोऽयेसरं हंसमुवाच, भो भो भद्राक्ष किं न पश्यिस
जानश्चतेरस्य तेजः स्वर्गं व्याप्य स्थितं तत् त्वां धध्यितं न गच्छेति
तमयेसर उवाच, कमप्येनं वराकं विद्याहीनं सन्तं अरे सयुग्वानं
युग्वा गन्त्री शकटी तया सह स्थितं रैक्किमैवैतइचनमात्थ। रैक्कस्य हि
ब्रह्मिष्ठस्य तेजो दुरितिक्रमं नास्यानात्मज्ञस्येत्यर्थः। अस्मद्यचनात्
विन्तो राजा शकटिल्ङ्गेन रेकं ज्ञात्वा विद्यावान् भविष्यतीति हंसानामिभेप्रायः। कम् उ अरे इति पदच्छेदः उशब्दोऽप्पर्थः।तेषां हंसानामनादरवाक्यश्चवणात् अस्य राज्ञः शुगुत्पन्ता, सा शूद्रशब्देन रैक्केन
सूच्यते, हीति सूत्रान्वयः। श्रुतयौगिकार्थलाभे सित अनिवतरूव्यर्थस्त्याज्य इति न्यायद्योतनार्थों हि शब्दः। तद्य द्रवणात् तया शुचा आद्रवणात्। शृद्रः शोकं प्राप्तवात्। शुन्वा, वा कर्ज्या राजा अभिदुद्वे प्राप्तः। शुचा वा करणेन रैकं गतवानित्पर्थः॥ ३४॥

## क्षत्रियत्वगतेश्वोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात्॥ ३५॥

इतश्च न जातिशृद्रो जानश्रुतिः, यत्कारणं प्रकरणनिरूपणेन क्षत्रियत्वमस्योत्तरत्र चैत्ररथे-नाभित्रतारिणा क्षत्रियेण समभिव्याहारात् छि-ङ्गात् गम्यते । उत्तरत्र हि संवर्गविद्यावाक्यशेषे चैत्ररथिरभित्रतारी क्षत्रियः सङ्गीर्त्यते । "अथ हशौनकं च कापेयमभित्रतारिणं च काक्षसे-निं सूदेन परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे" इति । चैत्ररथित्वं चाभित्रतारिणः कापेययो-गादवगन्तव्यं, कापेययोगो हि चित्ररथस्याव-गतः । "एतेन वै चित्ररथं कापेया अयाजय-न्नि"ति । समानान्वयानां च प्रायेण समाना-न्वया याजका भवन्ति । "तस्माचैत्ररथिनींमै-

शृद्रशव्दस्य यौगिकत्वे लिङ्गमाह ॥ क्षित्रयत्वेति ॥ संवर्गविया-विध्यन्तरमथार्थवाद आरभ्यते । शुनकस्यापत्यं किपगोत्रं पुरोहितम-भिन्नतारिनामकं राजानं च कक्षसेनस्यापत्यं सूदेन परिविष्यमाणौ तौ भोक्तुमुपविष्टौ बटुर्भिक्षितवानित्यर्थः । नन्वस्य चैत्ररियत्वं न श्रु-तमित्यत आह॥चैत्ररियत्वश्चेति॥एतेन दिरात्रेणेति छान्दोग्यश्चत्येव पूर्व चित्ररथस्य कृषिययोग उक्तः । अभिन्नतारिणोऽपि तयोगात् चित्ररथवंश्यत्वं निश्चासते । राजवंश्यानां हि न्नायेण पुरोहितवंश्या या-जका भवन्तीत्यर्थः । नन्वस्त्वभिन्नतारिणः चैत्ररियत्वं तावता कथं कः क्षत्रपतिरजायत" इतिचक्षत्रपतित्वावगमात् क्षत्रियत्वमस्यावगन्तव्यं। तेन क्षत्रियेणाभित्र-तारिणा सह समानायां विद्यायां सङ्कीर्तनं जा-नश्रुतेरिप क्षत्रियत्वं सूचयित । समानानामेव हि प्रायेण समभिव्याहारा भवन्ति । क्षतृप्रेष-णाद्यैश्वर्ययोगाच्च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगितः। अतो न जातिशूद्रस्याधिकारः॥ ३५॥

संस्कारपरामर्शात् तद्भावाभिला-

पाच ॥३६॥

इतश्च न शूद्रस्याधिकारो यहिद्याप्रदेशेषू-पनयनादयः संस्काराः परामृश्यन्ते, "तं हो-पनिन्ये अधीहि भगव इति होपससाद" "ब्रं-

क्षत्रियत्वं तत्राह ॥ तस्मादिति ॥ चित्ररथादित्यर्थः । क्षत्रा सूतः तस्य रैकान्वेषणाय प्रेषणं, अन्त्रगोदानादिकं च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वे लिङ्गम् ॥ ३५॥ अत्र शृद्धशव्दो यौगिक एवेति न शृद्धस्याधिकार इति स्थितं तत्र लिङ्गान्तरमाह ॥ संस्कारेति ॥ उपनयनं वेदयहणाङ्गं शृद्धस्य नास्तीति पूर्वमुक्तं इह वियायहणाङ्गस्योपनयनसंस्कारस्य सर्वत्र परामर्शात् शृद्धस्य तदभावान वियाधिकार इत्युच्यते । भाष्ये आदिपदेन्नाध्ययनगुरुशुश्रुषादयो गृह्यन्ते । तं शिष्यमाचार्य उपनीतवानित्य-र्थः । नारदोऽपि वियार्थी मन्त्रमुचारयन् सनत्कुमारमुपगत इत्याह । अधीति ॥ उपदिशेति यावत् । ब्रह्मपरा वेदपारगाः, सगुणब्रह्मनिष्ठाः, परं निर्गुणं ब्रह्मान्वेषमाणाः , एष पिष्पठादः तज्जिज्ञासितं सर्वे

ह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वे तत्सर्वे वक्ष्यती"ति "ते ह समित्पाणयो भग-वन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः'' इति च.तान् हानुप-नीयैवेत्यपि प्रदर्शितेवोपनयनप्राप्तिर्भवति। शू-द्रस्य च संस्काराभावोऽभिल्प्यते, शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिरित्येकजातित्वस्मरणात्, न शूद्रे पातकं किञ्चित्र च संस्कारमईतीत्यादिभिश्रा।३६॥

# तदभावनिर्घारणे च प्रवृत्तेः ॥ ३५ ॥

इतश्च न श्रद्रस्याधिकारो यत् सत्यवः,।-

वध्यतीति निश्चित्य ते भरद्याजादयः षट् ऋषयः तमुपगता इत्यर्थः। ननु वैश्वानरविद्यायां ऋषीन् राजा अनुपनीयैव विद्यामुवाचेति श्रुते-रनुपनीतस्याप्यस्ति विद्याधिकार इत्यत आह॥ तान् हेति ॥ ते ह समित्पाणयः पूर्वाह्रे प्रतिचक्रमिर इति पूर्ववाक्ये बाह्मणा उपनय-नार्थमागता इति उपनयनप्राप्तिं दर्शयित्वा निषिध्यते । हीनवर्णे-नोत्तमवर्णा अनुपनीयैवोपदेष्टव्या इत्याचारज्ञापनार्थमित्यर्थः । एक-जातिः अनुपनीतः । पातकं अभक्ष्यभक्षणकृतं ॥ ३६ ॥ सत्यकामः किल मृतपितृको जाबालां मातरमपृच्छत् किंगोत्रोऽहमिति, तं मातो-वाच भर्तृसेवाव्ययतयाहमपि तंव पितुर्गोत्रं न जानामि जाबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसीति एतावज्ञानामीति ततः स जाबालो गौतममागत्य तेन किंगोत्रोऽसीति पृष्ट उवाच नाहं गोत्रं विद्या न माता वेत्ति परन्तु मे मात्रा कथितं उपनयनार्थमाचा-र्यं गत्वा सत्यकामो जाषालोऽस्मीति बृहीति अनेन सत्यवचनेन त-स्य शूद्रत्वाभावो निर्धारितः । अब्राह्मण एतत् सत्यं विविच्य वक्तुं

न शूद्रत्वाभावे निर्द्धारिते जाबाळं गौतम उप-नेतुमनुशासितुं च प्रवद्यते, "नैतद्ब्राह्मणो विव-क्तमहीत समिधं सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न स-त्यादगाः" इति श्रुतिलिङ्गात् ॥ ३७॥

# श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात् स्मृते-

#### श्रा।३८॥

इतश्च न शुद्रस्याधिकारो यदस्य रुमृतेः श्रव-णाध्ययनार्थप्रतिषेधो भवति वेदश्रवणप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधः तदर्थज्ञानानुष्ठानयोश्य प्र-तिषेधः श्रृद्रस्य स्मर्यते ।श्रवणत्रतिषेधस्तावद-"थास्य वेदमुपश्टण्वतस्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपू-रण"मिति,"पद्यु हवा एतत् श्मशानं यच्छूद्रस्त-स्मात् शुद्रसमीपे नाध्येतव्य"मिति चं। अत ए-वाध्ययनत्रतिषेधो यस्य हि समीपेऽपि नाध्ये-

नाईतीति निर्धार्य, हे सोम्य सत्यात् त्वन्नागाः सत्यं न त्यक्तवान-सि, अतस्त्वामुपनेष्ये तद्र्थं समिधमाहरेति ॥

गौतमस्य प्रवृत्तेश्च लिङ्गात् न शूद्रस्याधिकार इत्याह। तदभा-वेति ॥ ३७ ॥

स्मृत्या श्रवणादिनिषेधाच नाधिकार इत्याह । श्रवणेति । अस्य शुद्रस्य द्विजैः पठ्यमानं वेदं प्रमादैाच्छृण्वतः सीस्रहाक्षाभ्यां तप्ताभ्यां श्रोत्रहयपूरणं प्रायश्चित्तं कार्यमित्यर्थः । पयु 'पादयुक्तं सञ्चरिष्णुरूप-मिति यावत्। भवति च स्मृतिरिति शेषः। मितं वेदार्थज्ञानं । दानं तव्यं भवति स कथं श्रुतमधीयीत।भवति चवेदोच्चारणे जिह्नाच्छेदो धारणे शरीरभेद इति।
अत एव च तद्र्थज्ञानानुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवित । "न शूद्राय मितं द्यादि" ति "हिजातीनामध्ययनमिज्या दान" मिति च। येषां पुनः पूवंकृतसंस्कारवशात् विदुरधर्मव्याधप्रभृतीनां
ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फलप्राप्तिः प्रतिबबुं, ज्ञानस्यैकान्तिकफल्त्वात् । "श्रावयेच्चतुरे।
वर्णां "निति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्वण्यांधिकारस्मरणात् । वेदपूर्वकस्तु नास्त्यधिकारः
शूद्राणामिति स्थितम् ॥ ३८॥

#### कम्पनात्॥ ३९॥

अवसितः प्रासङ्गिकोऽधिकारविचारः, प्रकृ-तामेव इदानीं वाक्यार्थविचारणां प्रवर्तियष्या-मः। "यदिदं किञ्च जगत् सर्वे प्राण एजति निः-

नित्यं निविध्यते शूद्रस्य नैमित्तिकं तु दानमस्त्येव । यदुक्तं विदुरादीनां ज्ञानित्वं दष्टमिति तत्राह ॥ येषामिति ॥ सिद्धानां सिद्धेर्दुरपहरत्वेऽपि साधकैः शूद्रैः कथं ज्ञानं रुव्धव्यमित्यत आह । श्रावयेदिति ॥ ३८॥

कम्पनात्॥ अस्यापि प्रासंज्ञिकत्वमाशङ्कृत्याह॥ अवसित इति ॥ समाप्त इत्यर्थः। काठकं पठित ॥ चिद्दिमिति ॥ सर्वं जगत् प्राणात् निःसृतं उत्पन्नं प्राणे चिद्दात्मिन प्रेरके सित एजित चेष्टते, तच प्रा-णाख्यं कारणं महद्रह्म विभेत्यस्मादिति भयं तिस्मन् भयहेतुत्वे दष्टा- सृतं महद्भयं वजमुचतं य एतिहदुरमृतास्ते भव-न्ती"ति। एतहाक्यं एज कम्पमइति धात्वर्थानु-गमात् रुक्षितं। अस्मिन् वाक्ये सर्वमिदं जग-त् प्राणाश्रयं स्पन्दते। महच्च किश्चिद्भयकारणं वजशब्दितं उद्यतं, तिहज्ञानाच्चामृतत्वप्राप्तिरि-ति श्रूयते। तत्र कोऽसौ प्राणः किश्च तद्भयानकं वजमित्यप्रतिपत्तेविचारे क्रियमाणे प्राप्तं तावत् प्रसिद्धः पश्चरित्तर्वायुः प्राण इति, प्रसिद्धेरेव चाशनिर्वज्ञं स्याह्ययोश्यदं माहात्म्यं संकीत्यते। कथं सर्वमिदं जगत् पश्चरतौ वायो प्राणशब्दि-ते प्रतिष्ठायेजित वायुनिमित्तमेव च महद्भया-

नतमाह। वज्जमिति। यथोयतं वज्रं भयं तथेत्यर्थः ये तत्प्राणाख्यं ब्रह्म निर्विशेषं विदुस्ते मुक्ता भवन्तीत्याह। य इति। नन्विस्मिन् सूत्रे कथिमदं वाक्यमुदाहृतमित्यत आह। एतिदिति। एजत्यर्थस्य सूत्रितत्वात् एजितपद्युक्तं वाक्यं उदाहृतिमित्यर्थः। प्रासिङ्गिकाधि-कारिचन्तयास्य सङ्गितिनिपिक्षितेति 'शब्दादेवप्रमित' इत्यनेनोच्यते। तत्राङ्गुष्ठवाक्ये जीवानुवादो ब्रह्मैक्यज्ञानार्थं इत्युक्तं, न तथेहं प्राणानुवाद ऐक्यज्ञानार्थः सभविति, प्राणस्वरूपेण किवतस्येक्यायोगात्, अतः प्राणोपास्तिपरं वाक्यमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयिते॥ प्रित्तः द्वः पञ्चवृत्तिरिति॥ नन्वत एव प्राण इत्यादौ ब्रह्मणि लिङ्गात् प्राणश्चितिति, अत्रापि सर्वचेष्टाभयहेतुत्वं ब्रह्मिन्द्रिन्नस्तीति नारित पूर्वपक्षावसरो गतार्थत्वादित्यत आह। वायोश्चिति। प्रतिष्ठान्य स्थिति लब्ध्वा प्राणे वायौ निमित्ते जगच्चर्ताति प्रसिद्धं, अतः

१ अनिश्रवात् संशवादितियावत् ।

अ॰ १। पा० ३।

नकं वज्रमुद्यम्यते । वायौहि पर्जन्यभावेन वि-वर्तमाने विद्युत्स्तनयित्नुदृष्ट्यशनयो विवर्तन्त इत्याचक्षते।वायुविज्ञानादेव चेदमसृतत्वं।तथा हि श्रुत्यन्तरं वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पून-र्मृत्युं जयति य एवं वेदेशति,तस्माद्वायुरयमिहप्र-तिपत्तव्य इत्येवं प्राप्ते ब्रुमः। ब्रह्मैवेद्मिह प्रति-पत्तव्यं, कुतः पूर्वोत्तरालीचनात्। पूर्वीत्तरयोर्हि **ग्रन्थ**भागयोर्बह्मैव निर्दिश्यमानमुपलभामहे,इ-हैव कथमकस्मादन्तराले वायुं निर्द्धिश्यमानं प्र-तिपद्येमहि। पूर्वत्र तावत्

"तदेव शुक्रं तद्रह्म तदैवामृतमुच्यते। तस्मिञ्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चनः॥ इति । ब्रह्मनिर्दिष्टं। तदेवेहापि सन्निधानात् ज-गत् सर्वे प्राण एजतीति च छोकाश्रयत्वप्रत्य-भिज्ञानान्निर्दिष्टमिति गम्यते । प्राणशब्दोऽप्य-यं परमात्मन्येव प्रयुक्तः, "प्राणस्य प्राण"मिति दर्शनात्, एजयित्व्वमपीदं परमात्मन एवो-पपद्यते न वायुमात्रस्य, तथाचोक्तम्,

स्पष्टं ब्रह्मिलुङ्गं नास्तीतिभावः। वज्रलिङ्गाच वायुरित्याह॥वाध्विति॥ व्यष्टिर्विशेषः समिष्टिः सामान्यं । सूँत्राइहिरेव सिद्धान्तं प्रतिजानीते ॥ **ब्रह्मेवे**ति॥ पूर्वोत्तरवाक्येकवाक्यतानुगृहीतं सर्वाश्रयत्वं लिङ्गं वाक्य-भेदकप्राणश्रुतेर्बायकमित्याह ॥ पूर्वेत्रेत्यादिना ॥ शुक्रं स्वप्रकाशं । "न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्चितौ"॥ इति । उत्तरत्रापि,

"भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः। भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः"॥इति।

मयाद्द्वस्त्रवायुश्च मृत्युवावात पश्चनः गाइति। ब्रह्मेव निर्देक्ष्यते न वायुः, सवायुकस्य ज-गतो भयहेतुत्वाभिधानात् तदेवेहापि सिन्नधा-नात् महद्भयं वज्जमुद्यतमिति च भयहेतुत्वप्रत्य-भिज्ञानान्निर्दिष्टमिति गम्यते । वज्ञशब्दोऽण्य-यम्भयहेतुत्वसामान्यात् प्रयुक्तः, यथा हि वज्ञ-मुद्यतं ममेव शिरसि निपतेत् यद्यहमस्य शास-नं न कुर्यामित्यनेन भयन जनो नियमेन राजा-दिशासने प्रवर्तते । एविमद्मित्रवायुसूर्यादिकं जगदस्मादेव ब्रह्मणो विभ्यन्नियमेन स्वव्यापा-रे प्रवर्तते इति भयानकं वज्ञोपमितं ब्रह्म । तथा च ब्रह्मविषयं श्रुत्यन्तरम,

" भीषारमाद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। भीषारमादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः"॥

तदु नात्येति ब्रह्मानाश्चितः कोऽपि लोको नास्त्येवेत्युकारार्थः । सौ-त्रलिङ्गं न्याचष्टे ॥ एजयितृत्विमिति ॥ सवायुकस्य सर्वस्य कम्पन-श्चवणादिपि प्राणः परात्मैवेत्यर्थः । ब्रह्मणि बज्जशब्दः कथमित्याश-ङ्कृच गौणइत्याह ॥ वज्जशब्द इति ॥ बृहदारण्यके वायुरेव न्य-

अ॰१।पा०३।

इत्यमृतत्वफलश्रवणाद्पि ब्रह्मेवेदमिति गम्यते। ब्रह्मज्ञानाद्व्यमृतत्वप्राप्तिः, "तमेव विदित्वाऽति-मृत्युमेतिनान्यःपन्थाविद्यतेऽयनाये"ति मन्त्रव र्णात्। यनु वायुविज्ञानात् कचिदमृतत्वमभिहि-तं तदापेक्षिकं तत्रैव च प्रकरणान्तरकरणेन परमा-त्मानमभिधाय अतोऽन्यदार्तिमति वाय्वादेरा-र्तत्वाभिधानात्।प्रकरणादप्यत्र परमात्मनिश्चयः। "अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्। अन्यत्र भूताद् भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्ददः ॥ इति परमात्मनः पृष्ठत्वात्॥ ३९॥

## ज्योतिर्दर्शनात्॥ ४०॥

"एष संत्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्यो तिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते"इति श्र-यते, तत्र संशय्यते, किं ज्योतिःशब्दं चक्षुर्विषयं

ष्टिरित्यवापपुनर्मृत्युमिति अपमृत्युजयरूपमापेक्षिकममृतत्वमुच्यते न पुर्वामृतरवं । तत्रैव वायूपास्तिप्रकरणं समाप्याथ है नमुषस्तः पप्र-च्छेति ज्ञेयात्मानमुक्का वाय्वादेर्नाशित्वोक्तेरित्याह ॥ यनु वाच्वि-स्यादिना॥ तस्मात् काठकवाक्यं ज्ञेयं समन्वितमिति सिद्धम्॥३९॥

॥ ज्योतिर्दर्शनात् ॥ छान्दोग्ये प्रजापतिविद्यावाक्यमाह ॥ एष इति ॥ परंज्योतिःश्रुतिभ्यां संशयमाह ॥ तत्रेति ॥ घटादिविषयावन रकतमोनाशकं सौरमित्वर्थः । पूर्वत्र ब्रह्मप्रकरणस्यानुत्राहकः सर्वश-

१ ब्रह्मणीतिशेषः।

तमोऽपहं तेजः किं वा परं ब्रह्मेति, किं तावत् प्राप्तं, प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दिमिति, कुतः तत्र ज्योतिःशब्दस्य रूढत्वात्। ज्योतिश्चरणा-भिधानादित्यत्र हि प्रकरणात् ज्योतिःशब्दः स्वार्थं परित्यज्य ब्रह्मणि वर्तते। न चेह तहत् कि-श्चित् स्वार्थपरित्यागे कारणं दृश्यते। तथा च नाडीखण्डे, "अथ यत्रैतद्स्मात् शरीरादुक्काम-त्यथैतेरेव रश्मिभिरूर्ध्वमाक्रमते" इति मुमुक्षो-रादित्यप्राप्तिरभिहिता, तस्मात्प्रसिद्धमेव तजो

व्दसङ्कोचाययोगोऽस्तीति प्राणश्रुतिर्वह्मणि नीता, न तथात्र य आत्मापहतपाप्मेति प्रकरणस्यानुत्राहकं पश्याम इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षमाह ॥ प्रसिद्धमेवत्यादिना ॥ पूर्वपक्षे सूर्योपास्तिः सिद्धान्ते
ब्रह्मज्ञानान्मुक्तिरिति फलं। ननु ज्योतिरिधिकरणे ज्योतिःशब्दस्य बह्मणि वृत्तेरुक्तत्वात् कथं पूर्वपक्ष इत्यत आह ॥ ज्योतिरिति ॥ तत्र
गायत्रीवाक्ये प्रकृतब्रह्मपरामशंकयच्छब्दसामानाधिकरण्यात् ज्योतिःशब्दस्य स्वार्थत्यागः कृतस्तथात्र स्वार्थत्यागे हेत्वदर्शनात् पूर्वपक्ष
इत्यर्थः। ज्योतिःश्रुतेरनुत्राहकत्वेनाचिरादिमार्गस्थत्वं लिङ्गमाह ॥तथा चेति ॥ ता वा एता हृदयस्य नाड्य इति कण्डिकया नाडीनां रश्मीनां च मिथः संश्लेषमुक्ता अथ संज्ञालोपानन्तरं यत्र काले एतन्मरणं यथा स्यात्तथोत्कामिति अथ तदा एतैर्नाडीसंश्लिष्टरिमिक्ष्ध्वं
सन्तुपरि गच्छिति, गत्वादित्यं ब्रह्मलोकद्यारभूतं गच्छिति इत्यभिहितं,
तथैवात्रापि शरीरात् समुत्थाय मृत्वा परं ज्योतिरादित्याख्यमुपसम्पय
तह्मरा ब्रह्मलोकं गत्वा स्वस्वरूपेणाभिनिष्यतः इति वक्तव्यं। समु-

ज्योतिःशब्दवाच्यमिति, एवं प्राप्ते ब्रूमः। परमे-व ब्रह्म ज्योतिःशब्दं, करमाद्दर्शनात्।तस्य हीह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनानु द्यतिर्दृश्यते। "य आत्मा-पहतपाप्मे"त्यपहतपाप्मत्वादिगुणकस्यात्म-नः प्रकरणादावन्वेष्ठव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वे-न च प्रतिज्ञानात् "एतं त्वेव ते भूयोऽनु व्याख्या-स्यामी"ति चानुसन्धानात्, "अशरीरं वाव-सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" इति च अशरीर-ताये ज्योतिःसम्पत्तरस्याभिधानात् ब्रह्मभा-वाज्ञान्यत्राशरीरतानुपपत्तेः, परं ज्योतिः स उ-त्तमः पुरुष इति च विशेषणात्। यत्तृकं मुमुक्षो-रादित्यप्राप्तिरभिहितेति, न चासावात्यन्तिको

त्थायोपसम्पर्धति क्वाश्रुतिभ्यां ज्योतिषोऽिंचरादिमार्गस्थत्वभानादित्यर्थः। अतो मार्गस्थसूर्योपास्त्या क्रममुक्तिपरं वाक्यमिति प्राप्ते
सिद्धान्तयति॥ एविमिति॥ व्याख्येयत्वेनोपकान्त आत्मैवात्र ज्योतिःशब्देन व्याख्येय इति ज्योतिर्वाक्येनैकवाक्यता प्रयोजकप्रकरणानुगृहीता, उत्तमपुरुषश्रुत्या वाक्यभेदकज्योतिःश्रुतिर्वाध्येति भावः।
अशारीरत्वफटिङ्गात् ब्रह्मैव ज्योतिर्न सूर्य इत्याह ॥अशारीरिमिति॥
न च सूर्यप्राप्त्या क्रमेणाशारीरत्वं स्यादिति वाच्यं, परत्वेन विशेषितस्य ज्योतिष एव स उत्तम इति परामर्शेनाशारीरत्विनश्र्यादित्याह
॥ परिमिति॥ पूर्वोक्तिङ्गं दूषयति॥ यत्त्विति॥ नाडीखण्डे दहरोपासकस्य या सूर्यप्राप्तिकता स न मोक्ष इति युक्ता सूर्योक्तिः, अत्र तु
प्रजापतिवाक्ये निर्गृणविद्यायामिंचरादिगतिस्थसूर्यस्यानन्वयादनर्थ-

मोक्षो गंत्युकान्तिसम्बन्धात्। न हि आत्य-न्तिके मोक्षे गत्युकान्ती स्त इति वक्ष्यामः॥४०॥ आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदे-शात्॥४१॥

"आकाशो ह वे नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तत् ब्रह्म तदमतं स आत्मेति श्रूय-ते।तत् किमाकाशशब्दं परं ब्रह्म किं वा प्रसिद्ध-मेव भूताकाशमिति विचारे भूतपरिग्रहो युक्तः, आकाशशब्दस्य तिस्मिन् रूढत्वात्, नामरूप-निर्वहणस्य चावकाशदानद्वारेण तिस्मिन् योज यितुं शक्यत्वात्। स्त्रपृत्वादेश्च स्पष्टस्य ब्रह्म-लिङ्गस्याश्रवणात् इत्यवं प्राप्ते इदमिभधीयते। परमेव बह्मेहाकाशशब्दं भिवतुमर्हति, कस्मात्,

कत्वात् श्रुतिन्यत्यासेन स्वरूपं साक्षात्कत्य परं ज्योतिस्तदेवोपस-म्पयत इति न्याख्येयमितिभावः॥ ४०॥

आकाजा-व्यपदेशात्॥ छान्दोग्यमुदाहरति॥ आकाज्ञ इति॥ यथोपक्रमवलात् ज्योतिःश्रुतिवाधस्तथाकाशोपक्रमात् ब्रह्मादिशब्द-वाधइति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति॥ भूतेति॥ श्रुतैर्गुणैराकाशोपास्ति-निर्गुणब्रह्मज्ञानं चेत्युभयत्र फलं। 'आकाशस्ति क्षुन्नादिःत्यनेन पौन-रुक्त्यमाशङ्कृत्य तद्दव स्पष्टलिङ्गाश्रवणादिति परिहरति॥ स्त्रष्टृत्वादेश्चे ति॥ वै नामेति प्रसिद्धिलिङ्गस्याकाशश्रुतेश्च वाक्यशेषगताभ्यां ब्रह्मा-रमश्रुतिभ्यामनेकलिङ्गोपेताभ्यां बाधो युक्तः। यत्र बहुप्रमाणसंवादस्तत्र

अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् "ते यदन्तरां तद्रह्मे"-ति हि नामरूपाभ्यामर्थान्तरभूतमाकाशं व्यप-दिशति।न च ब्रह्मणोऽन्यन्नामरूपाभ्यामर्था-न्तरं सम्भवति, सर्वस्य विकारजातस्य नामरू-पाभ्यामेव व्याकृतत्वात् । नामरूपयोरपि नि-ः र्वहणं निरङ्कुशं न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्भवति । "अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याक-रवाणी''ति ब्रह्मकर्तृत्वश्रवणात्।ननु जीवस्या-पि प्रत्यक्षं नामरूपविषयं निर्वोद्दवमस्ति।बाद-मस्ति।अभेद्रत्वत्र विवक्षितः।नामरूपनिर्वह-णाभिधानादेव च स्त्रष्टृत्वादि ब्रह्मलिङ्गमभिहि-तं भवति । "तत् ब्रह्म तद्मृतं स आत्मे''ति च ब्र-ह्मवादस्य लिङ्गानि । आकाशस्तलिङ्गादित्य-स्यायं प्रपञ्चः॥४१॥

वाक्यस्य तात्पर्यमिति निर्णयादिति सिद्धान्तयि॥ परमेवेत्यादिना ॥ नामरूपे शब्दार्थों, तदन्तःपातिनस्तद्भिन्तत्वं तत्कर्तृत्वं चायुक्तमिन्त्यर्थः । नामादिकर्तृत्वं न ब्रह्मिल्ड्रं जीवस्थत्वादिति शङ्कते ॥ निविविति ॥ अनेन जीवेनेत्यत्र जीवस्य ब्रह्माभेदेन तत् कर्तृत्वमुच्यते साक्षाद-योगादिति परिहरति ॥ बाढिमिति ॥ यञ्चोकं स्पष्टं लिङ्गं नास्तीति तत्रा-ह ॥ नामेति ॥ तर्दि पुनरुक्तिस्तत्राह ॥ आकाशेति ॥ तस्यैव सा-धकोऽयं विचारः अत्राकाशशब्दस्य ब्रह्मणि वृत्तिं सिद्धवत्रस्य तत्र संशयादिप्रवृत्तेरुक्तत्वादिति न पौनरुक्तयमिति भावः ॥ ४१॥

## सुषुरयुत्कान्त्योर्भेदेन॥ ४२॥

व्यपदेशादित्यनुवर्तते, बहदारण्यके षष्ठे प्र-पाठके "कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्रा-णेषु ह्यन्तज्योंतिः पुरुषः" इत्युपक्रम्य भूया-नात्मविषयः प्रपद्धः कृतः। तत् किं संसारिस्व-रूपमात्रान्वाख्यानपरं वाक्यमुतासंसारिस्वरू-पप्रविपादनपरमिति संशयः, किं तावत् प्राप्तः संसारिस्वरूपमात्रविषयमेवेति। कृतः, उपक्र-मोपसंहाराभ्यां। उपक्रमे योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति शारीरिलङ्कात्, उपसंहारे च स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणे-ष्विति तदपरित्यागान्मध्येऽपि बुद्धान्ताद्यव-स्थोपन्यासेन तस्यैव प्रपञ्चनादित्येवं प्राप्ते बू-

सुषुह्युत्कान्त्योभेदिन॥ अहंधीगम्येषु कतम आत्मेति जनकप्रश्ने याज्ञवलक्य आह। योऽयमिति। विज्ञानं बुद्धिस्तन्मयस्तत्प्रायः, स-प्रमी व्यतिरेकार्था प्राणबुद्धिभ्यां भिन्नइत्यर्थः। वृत्तेरज्ञानाच भेदमा-ह॥ अन्तज्योतिरिति॥ पुरुषः पूर्ण इत्यर्थः। उभयिलङ्गानां दर्शनात् संशयमाह। तत् किमिति। पूर्वत्र नामरूपाभ्यां भेदोन्तेराकाशो ब-ह्मोत्युक्तं तदयुक्तं, प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक इति अभिन्नेऽपि जीवा-त्मिन भेदोक्तिवदौपचारिकभेदोक्तिसम्भवादित्याक्षेपसङ्गतिः। पूर्व-पक्षे कर्मकर्तृजीवस्तुतिः सिद्धान्ते जीवानुवादेन ततः कल्पितभेदभि-नस्य प्राज्ञस्य परमात्मनः स्वरूपैक्यप्रमितिरिति फलं, बुद्धान्तो जा- मः।परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यं न शरीरमा-त्रान्वारूयानपरं, कस्मात्, सुषुप्तावुत्क्रान्ती च शारीरात् भेदेन परमेश्वरस्य व्यपदेशात्। सुषुप्तौ तावर्दंयं पुरुषः प्राज्ञेनात्यना सम्परिष्व-को न बाद्धं किञ्चन वेद नान्तरमिति शारीराद्धे-देन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्र पुरुषः शारीरः स्यात्तस्य वेदित्ववात् बात्याभ्यन्तरवेदनप्रस-ङ्गे सति तत्त्रतिषेधसम्भवात् । त्राज्ञः परमेश्व-रः, सर्वज्ञत्वलक्षणया प्रज्ञया नित्यमवियोगात तथोत्क्रान्तावप्य"यं शारीर आत्मा प्राज्ञेनान त्मनान्वारूढ उत्सर्जन् याती"ति जीवाद्भेदे-न परमेश्वरं व्यपदिशति,तत्रापि शारीरो जीवः स्यात् शरीरस्वामित्वात्। प्राज्ञस्तु स एव पर-मेश्वरः, तस्मात् सुषुह्युत्क्रान्त्योर्भेदेन व्यपदे-शात् परमेश्वर एवात्र विवक्षित इति गम्यते।

यदृवस्था । आदिमध्यावसानेषु जीवोक्तेजीवस्तावकिमदं वाक्यमिति प्राप्ते सिद्धान्तयि ॥ परमेश्वर इत्यादिना॥ वाक्यस्य जीवस्तावकत्वे जीवाद्भेदेन प्राज्ञस्याज्ञातस्योक्तिरसङ्गता स्यात्, अतोज्ञाताज्ञातसन्नि-पाते ज्ञातानुवादेनाज्ञातं प्रतिपादनीयं अपूर्वे वाक्यतात्पर्यमिति न्या-यादिति सिद्धान्ततात्पर्ये । पुरुषः शरीरं प्राज्ञो जीव इति श्रान्ति वा-रयति ॥ तत्र पुरुष् इत्यादिना ॥ देहस्य वेदनाप्रसक्तेनिषेधायोगात् पुरुषो जीव एव, प्राज्ञस्तु रूढ्या पर एवेत्यर्थः । अन्वारूढोऽधि छितः,

यदुक्तमाद्यन्तमध्येषु शारीरलिङ्गात् तत्परत्वम-. स्य वाक्यस्येति,अत्र ब्र्मः।उपक्रमे तावत्योऽ-यंविज्ञानमयः प्राणेष्विति न संसारिस्वरूपं वि-वक्षितं, किं तर्छन्य संसारिस्वरूपं परेण ब्रह्म-णाऽस्यैकतां विवक्षति,यतो "ध्यायतीव छे लाय-तीवे''त्येवमाद्युत्तरय्रन्थप्रद्यतिः संसारिधर्मनिरा-करणपरा लक्ष्यते । तथोपसंहारेऽपि यथोपक्रम-मेवोपसंहरति।"स वा एष महानज आत्मा योऽ-यं विज्ञानमयः प्राणेष्विः ति । योऽयं विज्ञान-मयः त्राणेषु संसारी लक्ष्यते स वा एष महा-नज आत्मा परमेश्वर एवास्माभिः प्रतिपादित इत्यर्थः।यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासा-त् संसारिस्वरूपविवक्षां मन्यते स प्राचीमंतिष दिशं प्रस्थापितः प्रतीचीमपि दिशं प्रतिष्ठेत,य-तो न बृद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासेनावस्थावत्त्वं सं-सारित्वं वा विवक्षितं, किं तर्ह्यवस्थारहितत्वम-संसारित्वं च विवक्षति।कथमेतद्वगम्यते। यदं

उत्सर्ज्ञन् घोरान् शब्दान् मुअन्, बुद्धौ ध्यायन्त्यां ध्यायतीव चल-न्त्यां चलतीव । वस्तुतः सर्वविक्रियाशून्य इत्युक्तेनं संसारिणि तात्प-र्यामित्याह । यत इति । उपक्रमवत् उपसंहारवाक्येऽप्यैक्यं विवक्षित-मित्याह ॥ तथेति॥व्याचष्टे ॥ योऽयिमिति ॥ अवस्थोपन्यासस्य त्वम-र्थशुद्धिहारेक्यपरत्वात् न जीवलिङ्गुत्वमित्याह ॥ यतो न बुद्धान्तेति॥ े "त उर्ध्व विमोक्षायैव ब्रूही"ते परेपरे पृच्छ-ति, यज्ञा "नन्वागतस्तेन भवति असङ्गो त्य-यं पुरुषः" इति परेपरे प्रतिवक्ति । "अनन्वा-गतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीणों हि तदा स-र्वान् शोकान् इदयस्य भवती" ति च, तस्माद-संसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेवतद्वाक्यमित्यव-गन्तव्यम् ॥ ४२॥

# पत्यादिशब्देभ्यः॥ ४३ ॥

इतश्चासंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेवेतद्वा-क्यमित्यवगन्तव्यं।यदिस्मन् वाक्ये पत्यादि-शब्दा असंसारिस्वरूपप्रतिपादनाः संसारिस्व-भावप्रतिपेधनाश्च भवन्ति। "सर्वस्य वशी सर्व-स्येशानः सर्वस्याधिपति"रित्येवंजातीयका अ-संसारिस्वभावप्रतिपादनाः "सनसाधुना कर्म-

प्रश्नोत्तराभ्यामसंसारित्वं गम्यत इत्याह ॥ यदत अर्ध्वामिति ॥ का-मादिविवेकानन्तरिमत्यर्थः ॥ भवतीति ॥ चेति, ययस्माहिक त-स्मादवगम्यत इति योजना । तेनावस्थाधर्मेणानन्वागताऽस्पृष्टो भव-ति असङ्गत्वात् सुपुष्तावप्थात्मतत्त्वं पुण्यपापाभ्यामस्पृष्टं भवति । हि यस्मात् आत्मा सुपुष्तौ सर्वशोकातीतः तस्मात् हृदयस्येव सर्वशोका इति श्रुत्यर्थः ॥ ४२ ॥

वाक्यस्य ब्रह्मात्सेक्थपरत्वे हेत्वन्तरमाह ॥ पत्यादीति ॥ सूत्रं व्यांचष्टे ॥ इतश्चेति ॥ वशी स्वतन्त्रोऽपराधीन इति यावत् । ईशानो णा भूयान्नो एवासाधुना कनीया"नित्येवंजाती-यकाः संसारिस्वभावप्रतिषेधनास्त्रस्मादसं-सारी परमेश्वर इहोक्त इति गम्यते ॥ ४३॥ इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीम-च्छङ्करभगवत्पादकृतौ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः॥३॥

नियमनशिक्तुमान् । शक्तेः कार्यमाधिपत्यिमति भेदः । तस्माच्छोधि-तत्त्वमर्थेक्ये पष्ठाध्यायसमन्वय इति सिद्धम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाव्याख्यायां भाष्यरत्नप्रभायां प्रथमा-ध्याये तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ३। ॐ नमः परमात्मने।

# आनुमानिकमप्येकेषामिति चे-न्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेर्द-र्शयति च॥१॥

ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणमुक्तं जन्माद्यस्य यत इति, तळ्ळक्षणं प्रधानस्यापि समानमित्याशङ्कच तदशब्दत्वेन निराकृतमीक्ष-तेनीशब्दमिति, गतिसामान्यं च वेदान्तवाक्या-नां ब्रह्मकारणवादं प्रति विद्यते न प्रधानकारण-वादं प्रतीति प्रपश्चितं गतेन यन्थेन।इदन्त्वदा-नीमविशिष्टमाशङ्कचते।यदुक्तं प्रधानस्याशब्द-त्वं तदसिद्धं, कासुचिच्छाखासु प्रधानकारणस-मर्पणाभासानां शब्दानां श्रूयमाणत्वात्। अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव महद्भिः परम-र्षिभिः कपिलप्रभृतिभिः परिगृहीतमिति प्रस-

ॐ ब्रह्मणे नमः।

अन्यक्तेशमजं पञ्चजनाधारं च कारणम् ॥ वेदितन्यं प्रियं वन्दे प्रकृतिं पुरुषं परम् ॥ १ ॥

आनुमानिकम् ॥ अस्मिन् पादेऽधिकरणत्रयस्येक्षत्यधिकरणेन सङ्गतिं वक्तुं वृत्तमनुवदित । ब्रह्मति । तदशब्दत्वेन प्रधानस्य वैदिक-शब्दशृन्यत्वेनेत्यर्थः । ईक्षत्यधिकरणे गतिसामान्यमशब्दत्वश्च प्रति-

ज्यते।तद्यावत्तेषां शब्दानामन्यपरत्वं न प्रति-पाद्यते, तावत् सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रतिपादितमप्याकुछीभवेत्, अतस्तेषामन्यप-रत्वं दर्शयितुं परः सन्दर्भः प्रवर्तते। आनुमानि-कमपि अनुमाननिरूपितमपि प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवदुपलभ्यते। काठके हि पठचते, "महतः परमव्यक्तमृव्यक्तात् पुरुषः परः" इति। तत्र य एव यन्नामानो यत्क्रमकाश्च महद्वयक्तपु-रुषाः स्मृतिप्रसिद्धास्त एवेह प्रत्यभिज्ञायन्ते, तत्राव्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धेः शब्दादिहीनव्वा-च्च न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसम्भवात् स्मृ-

ज्ञातं, तत्र ब्रह्मणि वेदान्तानां गतिसामान्यं प्रपञ्चितं, अधुना प्रधा-नस्याशब्दत्वमसिद्धमित्याराङ्कच निरूप्यत इत्याक्षेपसङ्गतिः । तेनाश-ब्दत्वनिरूपणेन ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वयो दढीरुता भवतीत्यध्या-यसङ्गतिरप्यधिकरणत्रयस्य ज्ञेया । अत्राव्यक्तपदं विषयः । तत् किं प्र-धानपरं पूर्वीकशरीरपरं वेति स्मृतिप्रकरणाभ्यां संशये पूर्वमत्रसिद्ध-. ब्रह्मपरत्वं यथा पष्टाध्यायस्य दर्शितं तद्दव्यक्तमद्मप्रसिद्धप्रधानमर-मिति पूर्वपक्षयति । आनुमानिकमिति । अपिशब्दात् ब्रह्माङ्गीका-रेणायमशब्दत्वाक्षेप इति सूचयति । तथा च ब्रह्मप्रधानयोर्विकल्पेन कारणत्वात् ब्रह्मण्येव वेदान्तानां समन्वय इति नियमासिद्धिः फरुं सिद्धान्ते नियमसिद्धिरिति विवेकः । पदविचारत्वादिधकरणानाम-तत्पादसङ्गतिर्वोध्या, स्मार्तकमरूढिभ्यां अन्यक्तशब्दः प्रधानपरः। शब्दस्पर्शादिशून्यत्वेन योगसम्भवाचेत्याह ॥ शब्दादीति ॥ प्रधा-

तिप्रसिद्धं प्रधानमभिधीयतेऽतस्तस्य शब्दव-च्वादशब्दत्वमनुपपन्नं, तदेव प्रधानं तादृशं प्रत्य-भिज्ञायते जगतः कारणं च, श्रुतिस्मृतिन्यायप्र-सिद्धिभ्य इति चेत् ,नैतदेवं । न स्येतत्काठकवा-क्यं स्मृतिप्रसिद्धयोर्महद्व्यक्तयोरस्तित्वपरं। न त्यत्र यादृशं स्मृतित्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रि-गुणं प्रधानं तादृशं प्रत्यभिज्ञायते, शब्दमात्रं त्यत्राव्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते, सच शब्दो न व्यक्तमव्यक्तमिति योगिकत्वादन्यस्मिन्नपि सू-क्ष्मे दुर्रीक्ष्ये च प्रयुज्यते, न चायं किस्मिश्चिद्रुढः। या तु प्रधानवादिनां रूढिः सा तेषामेव पारिभा-पिकी सती न वेदार्थनिरूपणे कारणभावं प्रति-

नस्य वैदिकशब्दवाच्यत्वे का क्षतिरित्यत आह ॥ तदेवेति ॥ अजा-मेकामित्याया श्रुतिः, हेतुः प्ररुतिरुच्यते इत्याया स्मृतिः, यदल्पं तज्जडप्रकृतिकमितिन्यायः, ततो ब्रह्मैव कारणमिति मतक्षतिरिति-भावः । सूत्रे नत्रर्थं वदन् सिद्धान्तयति ॥ नैतदिति ॥ प्रधानं वैदि-कं नेत्यत्र तात्पर्याभावं हेतुमाह ॥ नहीति ॥ ननु प्रधानस्यात्र प्रत्य-भिज्ञानादैदिकत्वमित्यत आह ॥ न ह्यत्रेति ॥ ननु शब्दप्रत्यभिज्ञा-यामर्थोऽपि प्रत्यभिज्ञायते इत्याशङ्कृत्व यौगिकाच्छव्दादसति निया-मके नार्थविशेषधीरित्याह ॥ सचेति ॥ रूढचा तद्धीरित्याशङ्कच रूढिः किं शैकिकी स्मार्जा वा, नाय इत्याह ॥ नचेति ॥ द्वितीयं प्रत्याह ॥ या त्विति ॥ पुरुषसङ्केतो नानादिवेदार्थनिर्णयहेतुः, पुंमतेर्विचित्र-खादित्यर्थः । यतु रमार्तक्रमप्रत्यभिज्ञया क्रमिकार्थः रमार्त एवेति त- पद्यते। न च क्रममात्रसामान्यात् समानार्थप्र-तिपत्तिर्भवत्यसति तद्रूपप्रत्यभिज्ञाने । न स्वश्व-स्थानेगांपश्यन्नश्वोऽयमित्यमुढोऽध्यवस्यति।प्र-करणनिरूपणायां चात्र न परपरिकल्पितं प्रधानं प्रतीयते, शरीररूपकविन्यस्तग्रहीतेः । शरीरं त्यत्र रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तशब्देन परिगृद्ध-ते।कृतः प्रकरणात् परिशेषाच्च। तथा त्यनन्तरा-तीतो यन्थ आत्मशरीरादीनां रथिरथादिरूपक-क्कृतिं दर्शयति।

"आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।

त्राह ॥ न च क्रमेति ॥ स्थानात् तद्रूपप्रत्यभिज्ञानशङ्कायामसतीत्यन-न्वयान्त्रजो व्यत्यासेनातद्रूपस्य तद्रूपविरुद्धस्य प्रत्यभिज्ञाने, सती-त्यर्थः । पूर्वज्ञातरूपार्थस्य स्थाने तिहरुद्वार्थज्ञाने सित तस्य धीर्ना-स्तीत्यत्र दृष्टान्तमाह ॥ न हीति ॥ प्रकृते नास्ति विरुद्धज्ञानमित्या-शङ्क्य प्रकरणाच्छरीरज्ञानमस्तीत्याह ॥ प्रकरणेति ॥ शरीरमेव रूपके-ण रथसादृश्येन विन्यस्तं शरीररूपकविन्यस्तं, तस्य पूर्ववाक्ये आत्म-. बुद्ध्योर्मध्यस्थानपतितस्यात्रापि मध्यस्थेनाव्यक्तशब्देन यहणा**न्न प्र**-धानस्य वैदिकत्विमिति सूत्रार्थः । स्मार्तक्रमः किमिति त्यक्तव्य इत्या-शङ्कच श्रौतकमस्य प्रकरणायनुत्रहेण बलवन्वादित्याह ॥ कुत इ-त्यादिना ॥ तदुभयं विवृणोति ॥ तथा हीति ॥ रूपकक्छिमः सादृश्य-कल्पना । प्रत्रहोऽश्वरशना । यदा बुँद्धिसारथिविवेकी तदा मनसेन्द्रि-यहयान् विषमविषयमार्गादाकर्षति । ययविवेकी तदा मनोरशनाब-द्धांस्तान् प्रवर्तयतीति मनसः प्रयहत्वं युक्तं । तेषु हयेषु, गोचरान्

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः''॥इति। तैश्चेन्द्रियादिभिरसंयतैः संसारमधिगच्छ-ति । संयतैस्त्वध्वनः पारं तद्विष्णोः परमं पदमा-न्नोतीति दर्शयित्वा, किं तदध्वन: पारं विष्णो: प-रमं पदमित्यस्यामाकाङ्कायां तेभ्य एव प्रकृतेभ्य 🌞 इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मानमध्वनः पारं तत् विष्णोः परमं पदं दर्शयति॥ " इन्द्रियेभ्यः परा त्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः। पुरुषात्र परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः''इति॥ तत्र य एवेन्द्रियादयः पूर्वस्यां रथरूपकक-ल्पनायामश्वादिभावेन प्रकृतास्ते एवेह परिग्र-त्यंन्ते।प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियापरिहाराय।तत्रे-न्द्रियमनोबुद्धयस्तावत् पूर्वत्रेह च समानशब्दा

मार्गान् । ननु स्वतिश्रदात्मनो भोगसम्भवात् किं रथादिनेत्यत आह ॥ आत्मेति ॥ आत्मा देहः, देहादिसङ्गकल्पनया भोकृत्वं न स्वतोऽ-सङ्गत्वादित्यर्थः । अधुना रथादिभिर्गन्तव्यं वदन् आकाङ्कापूर्वकमु-त्तरवाक्यमाह ॥ तैश्चेत्यादिना ॥ शरीरस्य प्रकृतत्वेऽपि अव्यक्तपदे-न प्रधानं गृह्यतामित्यत आह ॥ तत्र य एवेति ॥ एवं प्रकरणं शो- एव, अर्थास्तु ये शब्दादयो विषया इन्द्रियहय-गोचरत्वेन निर्दिष्टास्तेषां चेन्द्रियभ्यः परत्वं इ-न्द्रियाणां च यहत्वं विषयाणामतियहत्वमिति श्रुतिप्रसिद्धेः विषयभ्यश्च मनसः परत्वं, मनो-मूळत्वाद्विषयेन्द्रियव्यवहारस्य, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धिं त्यारुत्व भोग्यजातं भोक्तारमुपस-पिति, बुद्धरात्मा महान् परो यः स आत्मानं र-थिनं विद्धीति रथित्वेनोपक्षितः, कुतः, आत्म-शब्दात्भोकुश्चभोगोपकरणात् परत्वोपपत्तः। महत्त्वं चास्य स्वामित्वादुपपन्नं। अथवा,

"मनो महान् मतिर्ब्रह्मा पूर्वुद्धिः ख्यातिरीश्वरः। प्रज्ञा संविच्चितिश्चेव स्मृतिश्च परिपठ्यते"॥

#### इति स्मृतेः।

धियत्वा शरीरस्य परिशेषतामानयति ॥ तत्रेन्द्रियेत्यादिना ॥ अर्थानां पूर्वमनुक्तिशङ्कां वारयन् परत्वमुपपादयति ॥ अर्था इति ॥
गृह्णन्ति पुरुषपशुं बधन्तीति यहा इन्द्रियाणि । तेषां यहत्वं विषयाधीनं । असति विषये तेषामिकिञ्चित्करत्वात्, ततो यहेभ्यः क्षेष्ठा अतियहा विषया इति बृहदारण्यके श्रवणात् । परत्वं श्रेष्ठ्याभित्रायं, न त्वान्तरत्वेनेति भावः । सविकल्पकं ज्ञानं मनः, निर्विकल्पकं निश्रयात्मिका बुद्धिः, आत्मशब्दात् स एव बुद्धेः परः, प्रत्यभिज्ञायत इति शेषः । हिरण्यगर्भाभेदेन ब्रह्मादिपदवेषा समष्टिबुद्धिः महानित्याह ॥ अथवेति ॥ मननशक्तिर्व्यापिनी भाविनिश्चयः
ब्रह्मा आत्मा भोग्यवर्गाश्चयः तात्कालिकनिश्चयःकीर्तिशक्तिः नियम-

"यो ब्रह्माणं विद्धाति पुर्वे यो वै वेदांश्य प्रहिणोति तस्मै"। इति च श्रुतेः। या प्रथमज़रय हिरण्यगर्भस्य बृद्धिः सा सर्वासां बुद्धीनां परमा प्रतिष्ठा सेह महानात्मे-त्युच्यते। सा च पूर्वत्र बुद्धियहणेनेव गृहीता स-ती हिरुक् इहोपदिश्यते, तस्या अपि अस्मदी-याभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः। एतस्मिस्तु प-क्षे परमात्मविषयेणेव परेण पुरुषग्रहणेन रथि-न आत्मनो ग्रहणं द्रष्टव्यं, परमार्थतस्तु परमा-त्मविज्ञानात्मनोर्भेदाभावात् । तदेवं शरीरमेवैकं परिशिष्यते, तेषु इतराणीन्द्रियादीनि प्रकृता-न्येव परमपददिदर्शयिषया समनुक्रामन्परिशि-ष्यमाणेनेहानेनाव्यक्तशब्देन परिशिष्यमाणं

नशिक्तः त्रैकालिक्षयः संविद्गिन्यिक्षका चिद्ध्यस्तातीतसर्वार्धग्राहिणी समष्टिबृद्धिरित्यर्थः । हिरण्यगर्भस्येयं बुद्धिरस्तीत्यत्र श्रुतिमाह ॥ रा इति ॥ नन्वप्रकृता सा कथमुच्यते तदुकौ च प्रधानेन किमपराद्धमित्यत आह ॥ सा चिति ॥ हिरुक् पृथक् । पूर्वं व्यष्टिबुद्वयभेदेनोक्तात्र ततो भेदेन परत्वमुच्यत इत्यर्थः । तिर्ह रथरिधेनौ हौ
परिशिष्टौ स्यातां नेत्याह ॥ एतिस्मिस्त्विति ॥ अतो रथ एव परिशिष्ट इत्याह ॥ तद्भविमिति ॥ तेषु पूर्वोक्तेषु पट्पदार्थेष्वित्यर्थः । परिशेषस्य फलमाह ॥ इतराणीति । वेदोऽयमिति शेषः । दर्शयित चेति सूत्रभागो व्याख्यातः । किश्च ब्रह्मात्मैकत्वपरे यन्थे भेदवादिनां
प्रधानस्यावकाशो नास्तीत्याह ॥ शरीरेत्यादिना ॥ भोगो वेदना

प्रकृतं शरीरं दर्शयतीति गम्यते । शरीरेन्द्रियम-नोबुद्धिविषयवेदनासंयुक्तस्य त्यविद्यावतो भो-कः शरीरादीनां रथादिरूपककल्पनया संसार-मोक्षगतिनिरूपणेन प्रत्यगात्मब्रह्मावगतिरिह विवक्षिता। तथा च,

"एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। दृश्यते त्वय्यया बुद्धा सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिभिः"इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमत्वमुक्कात-द्वगमार्थं योगं दर्शयति। "यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि। ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आ-त्मनि" इति।

एतदुक्तं भवति वाचं मनसि संयच्छेत्।वा-गादिबाद्येन्द्रियव्यापारमुत्सृज्य मनामात्रेणा-वतिष्ठेत। मनोऽपि विषयविकल्पाभिमुखं विक-ल्पदोपदर्शनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्धावध्यव-सायस्वभावायां धारयत् । तामपि बुद्धिं मह-त्यात्मनि भोक्तर्यग्यायां वा बुद्दो सूक्ष्मतापा-दनेन नियच्छेत् महान्तं त्वात्मानं शान्त आ-त्मनि प्रकरणवति परस्मिन् पुरुषे परस्यां का-

काठकयन्थस्यैक्यतात्पर्ये गूढत्वज्ञेयत्वज्ञानहेतुंयोगविधयो लिङ्गा-नि सन्तीत्याह ॥ तथाचेष इत्यादिना ॥ अथ्या समाधिपरिपाकजा।

ष्ठायां प्रतिष्ठापयेदिति। तदेवं पूर्वापरालोचना-यांनारुत्यत्र परपरिकल्पितरुय प्रधानस्यावकाशः १

# सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्॥ २॥

उक्तमेतत् प्रकरणपरिशेषाभ्यां शरीरमव्य-क्तशब्दं न प्रधानमिति, इदमिदानीमाशङ्कचते. कथमव्यक्तशब्दाईत्वं शरीरस्य, यावता स्थूल-त्वात् स्पष्टतरमिदं शरीरं व्यक्तशब्दाईं अरूपष्ट-वचनरुत्वव्यक्तशब्द इति । अत उत्तरमुच्यते । सुक्ष्मं त्विह कारणात्मना शरीरं विवक्ष्यते, सु-क्ष्मस्याच्यक्तशब्दार्हत्वात् । यद्यपि स्थ्लमिदं शरीरं न स्वयमव्यक्तशब्दमहीते तथापि तस्य त्वारम्भकं भूतसूक्ष्ममव्यक्तशब्दमहीति, प्रकृति-शब्दश्च विकारे हुए:, यथा "गोभिः श्रीणीत म-त्सरम्" इति । श्रुतिश्च "तद्देदं तर्द्यव्याकृतमा-सी"दिति । इद्मेव व्याकृतं नामरूपविभिन्नं जगत् प्रागवस्थायां परित्यक्तव्याकृतनागरूपं

वागित्यत्र द्वितीयारोपश्छान्दसः, मनसीति दैर्घ्यं च ॥१॥

शङ्कोत्तरत्वेन सूत्रं व्याचिष्टे । उक्तमेतदित्यादिना ॥ कार्यकारणयो-रभेदानमूलप्रकृति गचकाव्यकशब्देन विकारो लक्ष्यत इत्यर्थः । गो-भिगोविकारैः पयोभिर्मत्सरं सोमं श्रीणीत मिश्रितं कुर्यादिति या-वत् । श्रीज्पाक इति धातालीटि मध्यमपुरुषबहुवचनमेतत् । अव्य-कात्मना कार्यस्याव्यकशब्दयोग्यत्वे मानमाह ॥ श्रुतिश्चेति ॥ तर्हि-

### बीजशक्तयवस्थमव्यक्तशब्द्योग्यं दर्शयति॥२॥ तद्धीनत्वाद्धवत्॥३॥

अत्राह, यदि जगदिदमनभिव्यक्तनामरूपं बीजात्मकं प्रांगवस्थमव्यक्तशब्दाईमभ्युपग-म्येत, तदात्मना चशरीरस्याप्यव्यक्तशब्दाईत्वं प्रतिज्ञायेत । स एव तर्हि प्रधानकारणवाद एवं सत्यापद्येत। अस्येव जगतः त्रागवस्थायाः त्र-धानत्वेनाभ्यूपगमादिति । अत्रोच्यते, यदि वयं स्वतन्त्रां कांचित् प्रागवस्थां जगतः कारणःवे-नाभ्यूपगच्छेम प्रसञ्जयेम तदा प्रधानकारण-वादं।परमेश्वराधीना व्वियमस्माभिः प्रागव-स्था जगतोऽभ्युपगम्यते न स्वतन्त्रा । सा चान वश्यमभ्युपगन्तव्या अर्थवती हि सा । न हि त-या विना परमेश्वरस्य स्त्रपृत्वं सिध्यति, शक्ति-रहितस्य तस्य प्रवृत्यनुपपतः । मुक्तानां च.पु-

प्रागवस्थायामिदं जगदव्याकृतमासीत् ह किलेत्यर्थः । वीजरूपा श-किः संस्कारस्तद्वस्थम् ॥ २ ॥

अपसिद्धान्तशङ्कोत्तरत्वेन सूत्रं व्याचष्टे ॥ अत्राहेरयादिना । त-हिं तदा, एवं सित सूक्ष्मशब्दितप्रागवस्थाभ्युपगम सिति । ईश्वरं क-ल्पिता तन्त्रियम्येत्यङ्गीकारान्तापिसद्धान्त इत्याहः ॥ अत्रोच्यत इ-त्यादिना ॥ कूटस्थब्रह्मणः लष्टृत्वसिद्ध्यर्थं अविद्या स्वीकार्थेत्युक्तं ब-न्धमुक्तिव्यवस्थार्थमपि सा स्वीकार्येत्याह ॥ मुक्तानामिति ॥ य-

नरनुत्पत्तिः, कुतः, विद्यया तस्या बीजशक्तेर्दा-हात्। अविद्यात्मिका हि सा बीजशक्तिरव्यक्त-शब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महा-सुष्तिर्यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते सं-सारिणो जीवा: । तदेतदव्यक्तं कचिदाकाशश-ब्दनिर्दिष्टं, "एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाशः ओतश्च प्रोतश्चे"ति श्रुतः।क्वचिदक्षरशब्दोदितं, " अक्षरात् परतः परः" इति श्रुतेः । कचिन्माये-ति सूचितं, "मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरं'' इति मन्त्रवर्णात् । अव्यक्ता हि सा माया तत्त्वान्यत्वनिरूपणस्याशक्यत्वात्।त-दिदं महतः परमव्यक्तमित्युक्तं अव्यक्तप्रभवत्वा-न्मंहतः, यदा हैरण्यगर्भी बृद्धिर्महान् । यदा तु

नाशान्मिक्तः सा स्वीकार्या तां विनेव सृष्टौ मुक्तानां पुनर्बन्धापितिरित्यर्थः । तस्याः परकल्पितसत्यस्वतन्त्रप्रधानाद्दैन्दक्षण्यमाह ॥ अविद्येत्यादिना ॥ मायामयी प्रसिद्धमायोपिमता लोके मायाविनो मायावत्यर्तनत्रेत्यर्थः । जीवभेदोपाधित्वेनापि सा स्वीकार्येत्याह ॥ महासुपुतिरिति ॥ बुद्ध्यायुपाधिभेदाज्ञीवा इति बहूक्तिः । अविद्यायां श्रुतिमप्याह ॥ तदेतदिति ॥ आकाशहेतुत्वादाकाशः । ज्ञानं विना अनताभावादक्षरं । विचित्रकारित्वान्मायेति भेदः इदानीमविद्याया बद्याभेदान्यत्वाभ्यामिनर्वाच्यत्वेनाव्यक्तशब्दाईत्वमाह ॥ अव्यक्तेति ॥
तस्य महत्परत्वं कथभित्यत आह ॥ तदिदमिति ॥ यदा बुद्धिर्महांस्तदा तदेतुत्वात् परत्विमत्यन्वयः । प्रतिबिग्बस्योपाधिपरतन्त्र-

जीवो महांस्तदाप्यव्यक्ताधीनत्वाज्जीवभावस्य महतः परमव्यक्तमित्युक्तं । अविद्या त्यव्यक्तं, अविद्यावत्त्वे नैव जीवस्य सर्वः संव्यवहारः सन्ततो वर्तते।तज्ञाव्यक्तगतं महतः प्रत्वमभे-दोपचारात् तद्विकारे शरीरे परिकल्प्यते । सत्य-पि शरीरवदिन्द्रियादीनां तद्विकारत्वाविशेषे श-रीरस्येवाभेदोपचारादव्यक्तशब्दत्वेन यहणं इ-न्द्रियादीनां स्वशब्देरेव गृहीतत्वात् ,परिशिष्ट-त्वाच शरीरस्य। अन्ये तु वर्णयन्ति, द्विविधं हि शरीरं स्थूलं सूक्ष्मं च। स्थूलं यदिद्मुपलभ्यते। सूक्ष्मं यदुत्तरत्रं वक्ष्यते, तदन्तरप्रतिपत्तो रहित संपरिष्वकः प्रश्ननिरूपणाभ्यामिति।तच्चोभय-मपि शरीरमविशेषात् पूर्वं रथत्वेन संकीर्तितं, इ-हतु सूक्ष्ममव्यक्तशब्देन परिग्रद्धते सूक्ष्मस्या-

त्वादुपाधेः प्रतिबिम्बात् परत्वमाह ॥ यदा त्विति ॥ हेतुं रैफुटय-ति ॥ अविद्येति ॥ अव्यक्तस्य परत्वेऽपि शरीरस्य किं जातं तदाह ॥ तच्चति ॥ नन्विन्द्रियादीनामप्यव्यक्ताभेदाद्व्यक्तत्वं परत्वं च कि-मिति नोच्यते तत्राह ॥सत्यपीति ॥ सूत्रद्वयस्य वृत्तिरुद्याख्यानमुत्था-पयति ॥ अन्ये त्विति ॥ पञ्चीकतभूतानां सुक्ष्मा अवयवाः स्थूल-देहारम्भकाः । सूक्ष्मशरीरं प्रति जीवः लिङ्गस्याश्रयत्वेन नियतम्-स्तीति बध्यते । देहान्तरप्राप्तौ तेन युक्तो गच्छैति परलोकमित्यर्थः। कथं तस्य महतो जीवात् परत्वं इत्याशद्भुत्व दितीयसूत्रं व्याचष्टे॥

व्यक्तशब्दाईत्वात्।तदधीनत्वाच्च बन्धमोक्षव्य-वहारस्य जीवात्तस्य परत्वं, यथा अर्थाधीनत्वा-दिन्द्रियव्यापारस्येन्द्रियेभ्यः परत्वमर्थानामिति। तैरुत्वेतद्वक्तव्यमविशेषेण शरीरद्वयस्य पूर्वत्र रथ-त्वेन सङ्कीर्तितत्वात्, समानयोः प्रकृतत्वपरि-शिष्टत्वयोः कथं सूक्ष्ममेव शरीरमिह गृत्यते न पूनः स्थूलमपीति । आम्नातस्यार्थे प्रतिपत्तुं प्र-भवामो नाम्नातं पर्यनुयोक्तं,आम्नातं चाव्यक्त-पदं सूक्ष्ममेव प्रतिपाद्यितुं शक्नोति नेतरहचक्त-त्वात् तस्येति चेत् न एकवाक्यताधीनत्वादर्थप्र-तिपत्तेः। न हीमे पूर्वोत्तरे आम्नातेएकवाक्यताम-नापच कञ्चिदर्थे प्रतिपादयतः, प्रकृतहानाप्र-कृतप्रक्रियाप्रसङ्गात्। न चाकाङ्गामन्तरेणैकवा-क्यतात्रतिपत्तिरस्ति,तत्राविशिष्टायां शरीरद्वय-

॥तद्धीनदवाचेति ॥ अर्थविति सूत्रस्थद्दष्टान्तमाह ॥ यथेति । त-ब्याख्यानं दूषयति ॥ तिरिति ॥ अव्यक्तपद्बलात् प्रकृतमपि स्थूलं त्यज्य-त इति शङ्कते ॥ आम्नातस्येति ॥ एकार्थवोचकानां शब्दानां मिथ आकाङ्काये एकस्यां बुद्धावारूढत्वमेकवाक्यता, तव मते तस्या अभा-वात् कृतोऽर्थवोध इति समाधते ॥ नेति ॥ तां विनापि अर्थधीः किं न स्यादित्यत आह ॥ न हीति ॥ शरीरशब्देन रूढ्या स्थूलं प्रकृतं तस्य हानिरप्रकृतस्य भूतसूक्ष्मस्याव्यक्तपदेन यहणमन्याय्यं स्यादि-त्यर्थः । अस्त्वेकवाक्यतत्यत् आह ॥ न चेति ॥ ततः किं तत्राह ॥ तत्रेति ॥ आकाङ्कया वाक्यकवाक्यत्वे सति प्रकृतं शरीरद्वयम्ब्य- स्य ग्रात्यत्वाकाङ्कायां यथाकाङ्कं सम्बन्धेऽन-भ्यूपगम्यमाने एकवाक्यतेव बाधिता भवति. कृत आस्नातस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः। न चैवं मन्त-व्यं दुःशोधव्वात् सूक्ष्मस्येव शरीरस्यह यहणं, स्थूळस्य त्रहष्टबीभत्सतया सुशोधत्वा**द्ग्रहणमि**ः ति। यतो नेवेह शोधनं कस्यचिद्विवक्ष्यते,न त्य-त्र शोधनविधायि किञ्चिदारुयातमस्ति अन-न्तरनिर्दिष्टवानु किं तिहण्णोः परमं पदमिति इदिमह विवक्ष्यते । तथा हि इदमरमात् परिम-दमस्मात्परमित्युक्का पुरुषान्न परं किञ्चिदित्या-ह। सर्वथापि त्वानुमानिकनिराकरणोपपत्तेस्त-थानामास्तु न नः किञ्चिच्छिद्यते ॥ ३ ॥

क्तपदेन याह्यं आकाङ्कायास्तुल्यत्वादितिभावः । अनात्मनिश्चयः शु-द्धिः तदर्थं सुक्ष्ममेवाकाङ्कितं त्राह्यं । तस्य सूक्ष्मत्वेनात्माभेदेन गृही-तस्य दुःशोधत्वात् । स्यूठस्य दृष्टदौर्गन्ध्यादिना लशुनादिवत् अ-नात्मत्वधीवैराग्ययोः सुलभत्वादिति शङ्कते ॥ न चेति ॥ दष्टा बीभ-स्सा घृणा 'यस्मिन् तस्य भावस्तयेत्यर्थः । दूपयति ॥ **यत इति.॥ वै**-राग्याय शुद्धिरत्र न विवक्षिता विध्यभावात् किन्तु वैष्णवं परमं पदं विवक्षितमिति तद्दर्शनार्थे प्रकतं स्थूलमेवाव्यक्तपदेन याद्यमिति भावः । किञ्च सूक्ष्मस्य लिङ्गान्तःपातिन इन्द्रियादियहणेनैव <mark>महणान्त पृथक्</mark> अन्यक्तशरीरपदार्म्यां यहः। अभ्युपत्याह ॥ सर्वधिति ॥ स्थूलस्य सु-क्ष्मस्य वा ब्रह्नेऽपीत्यर्थः ॥ तथा नामेति ॥ सूक्ष्ममेवाव्यक्तम-स्त्वित्यर्थः ॥ ३ ॥

#### **ज्ञेयत्वावचनाच॥४॥**

ज्ञेयत्वेन च साङ्क्येः प्रधानं स्मर्यते गुणपुरु-पान्तरज्ञानात् केवल्यमिति वदद्भिः, न हि गुण-स्वरूपमज्ञात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्यान्तरं शक्यं ज्ञातुमिति। क्वचिच्च विभूतिविशेषप्राप्तये प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति। न चेदिमहाव्यक्तं ज्ञेयत्वे-नोच्यते, पदमात्रं त्यव्यक्तशब्दो नेहाव्यकं ज्ञा-तव्यमुपासितव्यं चेति वाक्यमस्ति। न चानुप-दिष्टं पदार्थज्ञानं पुरुषार्थमिति शक्यं प्रतिपत्तुं, तस्माद्पि नाव्यक्तशब्देन प्रधानमभिधीयते। अस्माकं तु रथक्षपकक्तप्रशरीराद्यनुसरणेन

अंत्राव्यक्तं प्रधानं नेत्यत्र हेत्वन्तरार्थं सूत्रं ॥ ज्ञेयत्वेति ॥ सन्वा-दिगुणरूपात् प्रधानात् पुरुषस्यान्तरं भेदस्तज्ज्ञानादित्यर्थः। न हि श-क्यमिति च वदद्भिः प्रधानं ज्ञेयत्वेन स्मर्यते इति सम्बन्धः। न केवलं भेदप्रतियोगित्वेन प्रधानस्य ज्ञेयत्वं तैरिष्टं किन्तु तस्योपासनयाऽणि मादिप्राप्तयेपीत्याह ॥ क्रचिच्चिति॥ ज्ञानविध्यभावेऽप्यव्यक्तपदजन्य-ज्ञानगम्यत्वमाधिकं ज्ञेयत्वमस्तीत्यत आह ॥ न चानुपदिष्टिमिति॥ उपदिष्टं हि ज्ञानं फलवदिति ज्ञातुं शक्यं निष्फलस्योपदेशायोगाद-व्यक्तस्य च ज्ञानानुपदेशात् सफलज्ञानगम्यत्वासिद्धिरित्यर्थः। फलित-माह ॥ तस्मादिति॥ साङ्क्ष्येष्टसफलज्ञानगम्यत्वाचचनाचेत्यर्थः। ननु शरीरस्यापि ज्ञेयत्वानुक्तेःकथिमह यहणं तत्राह ॥ अस्माकं त्विति॥

१ महतः पर्मव्यक्तिमत्यत्र ।

विष्णोरेव परमं पदं दर्शयितुमयमुपन्यास इत्य-नवद्यम्॥ ४॥

### वदतीति चेन्न पाज्ञो हि प्रकरणात् ॥५॥

अत्राह साङ्ग्यो ज्ञेयत्वावचनादित्यंसिदं क-थं श्रूयते त्युत्तरत्राव्यक्तशब्दोदितस्य प्रधान-स्य ज्ञेयत्ववचनम्।

"अशब्दमरूपर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवत्र यत्। अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्युते" ॥ इति अत्र हि यादृशं शब्दादिहीनं भूधानं महतः परं रुमृतौ निरूपितं तादृशमेव निचाय्यव्वेन नि-र्दिष्टं, तस्मात् प्रधानमेवदं तद्वाव्यक्तशब्दनि-र्दिष्टमिति, अत्र त्रूमः। नेह प्रधानं निचाय्यव्वन निर्दिष्ठं, प्राज्ञो हीह परमात्मा निचाय्यत्वेन नि-र्दिष्ट इति गम्यते। कुतः प्रकरणात्। प्राज्ञस्य हि प्रकरणं विततं वर्तते,

अस्मन्मते विष्ण्वारुयपदस्यैकस्यैव ज्ञेयत्वात् तद्दर्शनार्थमव्यक्तपदेन शरीरोपन्यासी युक्त इत्यर्थः ॥ ४ ॥

साधारणशब्दमात्रान्न प्रधानस्य प्रत्यभिज्ञा स्मार्तलिङ्गस्यानुक्तया-नियामकाभावादिति तात्पर्यलिङ्गोक्तिमाशङ्कच निपेधति॥ वदती-

"पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः" । इत्यादि निर्देशात्।

"एप सर्वेषु भूतेषु गुढोत्मा न प्रकाशते"।
इति च दुर्ज्ञानत्ववचनेन तस्यैव ज्ञेयत्वाकाङ्गणात्। "यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः" इति च तज्ज्ञानायैव वागादिसंयमस्य विहितत्वात् सत्युमुखप्रमोक्षणफलत्वाच्च। न हि प्रधानमात्रं
निचाय्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यत इति साङ्ग्चैरिप्यते। चतनात्मविज्ञानादि सत्युमुखात् प्रमुच्यत इति तेषामभ्युपगमः। सर्वेषु च वेदान्तेषु
प्राज्ञस्येवात्मुनोऽशब्दादिधर्मत्वमभिल्प्यते,त
समान्न प्रधानस्यात्र ज्ञयत्वमव्यक्तशब्दनिर्दिष्टत्वं वा॥ ५॥

## त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्रश्च ॥६॥

इतश्च न प्रधानस्याव्यक्तशब्दवाच्यत्वं ज्ञे-यत्वं वा यस्मात् त्रयाणामेव पदार्थानामेंग्निजी-वपरमात्मनामस्मिन् ग्रन्थे कठवङ्ळीपु वरप्रदा-नसामर्थ्याद्यक्तव्यतयोपन्यासो दृश्यते, तद्विप-

ति ॥ अत्र हि तादशमेव निर्दिष्टमित्यन्वयः, स्पष्टमन्यत् ॥ ५ ॥

किञ्चात्र कठवद्वयां प्रधानस्य प्रश्नोत्तरयोरसःचान्न ग्रहणमित्याह । ॥त्रयाणामिति ॥ मृत्युना नचिकेतसम्प्रति त्रीन् वरान् वृणीप्वेत्युकेः त्रयाणामेव प्रश्नो नचिकेतसा रुतः उपन्यासश्च मृत्युना रुतो ना- य एव च प्रश्नः,नातोऽन्यस्य प्रश्नः उपन्यासो वास्ति।तत्र तावत् "स त्वमिन्नं स्वर्ग्यमध्येपि मृत्यो प्रब्रूहि तं श्रद्धानाय मत्यम् ' इत्यप्ति-विषयः प्रश्नः ।

"येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येंऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामप वर-स्तृतीयः"। इति जीवविषयः प्रश्नः॥ "अन्यत्र धर्माद्न्यत्राधर्माद्न्यत्रास्मात्कृताकृतात्। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पंश्यसि तह्रदः"। इति परमात्मविषयः।प्रतिवचनमपि "लोकादिमिंसं तमुवाच तस्मै या इएका या-

वतीर्वा यथा वाः इत्यप्तिविपयं।

"हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुद्धं ब्रह्म सनातनं।

न्यस्यत्यर्थः। प्रश्नत्रयं क्रमेण पठति ॥ तत्र तावदिति ॥ हं मृत्यो . स मधं क्तवरस्त्वं स्वर्गहेतुमाग्नं स्मरित प्रते मृते दहादन्योऽस्ति न वेति • संशयोऽस्ति अत एतदात्मतत्त्वं सन्दिग्धं जानीयामित्य-र्थः । क्रमेणोत्तरत्रयमाह ॥ प्रतिवचनमपीति ॥ टांकहेनुविराडा-रमनोपास्यत्वाङ्घोकादिश्चित्योऽग्निस्तं मृत्युरुवाच । निचेकेतसे याः स्वरूपतो यावतीः संङ्क्ष्यातो यथा वा क्रमण्यप्तिश्चीयते तत्सर्व-मुवाचेत्यर्थः । हन्तेदानीं ब्रह्म वध्यामीति ब्रह्मवाक्येन जीवप्रश्ना-व्यवहितमपि यथा च मरणं प्राप्येत्यादि, वाक्यं जीवविषयमुत्तर-

यथा च मरणं प्राप्यात्मा भवति गौतमः ॥ " योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रृतं ''॥इति व्यवहितं जीवविषयं । " न<sup>ं</sup> जायते स्त्रियते वा विपश्चि"दित्यादि बहुप्रप**ञ्चं परमा**त्मविषयं। नेवं प्रधानविषयः प्रश्लोऽस्ति अपृष्ठत्वादनुप-न्यसनीयत्वं तस्यति । अत्राह्, योऽयमात्मविष-यः प्रश्नो येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इति किं स एवायमन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादिति पुन-रनुकृष्यते, किं वा ततोऽन्योऽयमपूर्वः प्रश्नः उ-त्थाप्यते इति । किञ्चातः।स एवायं प्रश्नः पुनर-नुकृष्यते इति यद्युच्येत तदा द्वयोरात्मविषय-योः प्रश्नयोरेकतापत्तरित्रविषय आत्मविषयश्च द्वावेव प्रश्नावित्यतो न वक्तव्यं त्रयाणां प्रश्नोप-

योग्यत्वादित्यर्थः । वाक्यार्थस्तु आत्ममरणं प्राप्य यथा भव-ति तथा वक्ष्यामीति। प्रतिज्ञातमाह ॥ योनिमिति ॥ चराचरदेह-प्राप्ती, निमित्तमाह ॥ यथेति ॥ श्रुतमुपासनं । सूत्रे आयश्रका-रो यत इत्यर्थे । एवं च त्रयाणामेवोपन्यासः प्रश्नश्र खतः अ-तो न प्रधानं अव्यक्तमिति योजना । उक्तार्थे सूत्रमाक्षिपति ॥ अ-त्राहेति ॥ एकः प्रश्नः हौ प्रश्नो वेति पक्षहये फलितं पृच्छिति । किश्वात इति । समम्यर्थे तसिः । अत्र च पक्षहयेऽपि किमित्यर्थः । प्रश्नैक्ये सूत्रासङ्गृतिः, भेदे प्रधानस्य श्रीतत्विसिद्धिरिति पूर्व वाद्या-ह ॥ स एवेत्यादिना ॥ प्रश्नैक्यपक्षमादाय सिद्धान्त्याह ॥ अत्रोच्य- न्यासाविति।अथान्योऽयमपूर्वः प्रश्नः उत्थाप्य-त इति यद्युच्येत ततो यथेव वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नकल्पनायामदोषः, एवं प्रश्नव्यतिरेकेणापि प्रधानोपन्यासकल्पनायामदोषःस्यादिति, अ-त्रोच्यते। नैवं वयमिह वरदानव्यतिरेकेण प्रक्षं कञ्चित् कल्पयामः, वाक्योपक्रमसामर्थ्यात्। वरप्रदानोपक्रमा हि मृत्युनचिकेतःसंवादरूपा वाक्यंत्रवृत्तिरासमाप्तेः कठवङ्कीनां लक्ष्यते।मृ-त्युः किल नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय त्रीन् वरान् प्रददी, निचकेताः किल तेषां प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्यं वब्ने, द्वितीयेनामिविद्यां, तृतीयेनात्म विद्यां, येयं प्रेते, "इति वराणामेष वरस्तृतीयः" इति लिङ्गात्।तत्र"यद्यन्यत्र धर्मा"दित्यन्योऽय-मपूर्वः प्रश्न उत्थाप्येत ततो वरप्रदानव्यतिरेके-

त इति ॥ येन प्रधानसिद्धिः स्यादिति शेषः । चतुर्थप्रश्नकरपने व-रंत्रित्वोपक्रमविरोधः स्यादिति विवृणोति ॥ वरेत्यादिना ॥ वर्प्रदा-नमुपक्रमो यस्याः सा प्रहिताय यमलोकं प्रति प्रेपिताय इतः पुनः मर्त्येलोकं प्राप्तस्य मम पिता यथा पूर्वं सुमनाः स्यादिति प्रथमं वने। ननु द्वितीयवरो जीवविया तृतीयो ब्रह्मवियेति प्रश्नभेदः किं न स्या-दित्यत आह ॥ येयमिति ॥ प्रेते इत्युपक्रम्य तृतीयत्वोक्तिलिङ्गाजी-वात्मवियैव तृतीयो वर इत्यर्थः एवं याक्योपकृमे सति प्रश्नान्तरं न युक्तमित्याह ॥ तत्रेति ॥ मरणधर्मायस्पर्शलिङ्गाभ्यां प्रष्टव्ययोर्जीवे-

णापि प्रश्नकल्पनाह्याक्यं बाध्येत । नन प्रष्टव्य-भेदादपूर्वोऽयं प्रश्नो भवितुमईति, पूर्वो हि प्र-श्लो जीवविषयः, "ययं प्रेतं विचिकित्सा मनुष्ये ऽस्ति नास्ती"ति विचिकित्साक्षिधानात् ,जीव-श्च धर्मादिगोचरत्वान्नान्यत्र धर्मादिति प्रश्न-मर्हति,प्राज्ञस्तु धर्माद्यतीतत्वादन्यत्र धर्मादिति प्रश्नमईतीति, प्रश्नच्छाया च न समाना लक्ष्य-ते पूर्वस्यास्तित्वनास्तित्वविषयत्वादुत्तरस्य ध-र्माद्यतीतवस्तुविषयत्वाञ्च,तस्मात् प्रत्यभिज्ञा-नाभावात् प्रश्नभेदः , न पूर्वस्येवोत्तरत्रानु-कर्षणमिति चेत् । न, जीवप्राज्ञयोरेकत्वाभ्यु-पगमात् । भवेत् प्रष्टव्यभेदात् प्रश्नभेदां यद्य-न्यो जीवः प्राज्ञात् स्यात् ,न त्वन्यत्वमस्ति "त-त्त्वमसी"त्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यः। इह चान्यत्र ध-मीदित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनं "न जायते म्नि-यते वा विपश्चि"दिति जन्ममरणप्रतिपधेन प्रभ तिपाद्यमानं शारीरपरमेश्वरयोरभेदं दर्शयति ।

सरयोभेंदात् प्रश्नेभेदिसिद्धेर्वाक्यबाधो युक्त इति शङ्कते ॥ निन्वित्या-दिना ॥ गोचरत्वादाश्रयत्वात् । न केवलं प्रष्टव्यभेदात् प्रश्नभेदः कि-न्तु प्रश्नवाक्ययोः सादृश्याभावाद्भीत्याह ॥ प्रश्नच्छायेति ॥ प्रष्टव्य-भेदोऽसिद्ध इति परिहरित ॥ नेत्यादिना ॥ किञ्च ब्रह्मप्रश्ने जन्मा-दिनिषेधेन जीवस्वरूपं वदन् यमस्तयोरैक्यं सूचयतीत्याह ॥ इह सित हि प्रसङ्गे प्रतिपेधो भागी भवति। प्रसङ्ग-श्च जन्ममरणयोः शरीरसंस्पर्शाच्छारीरस्य भ-वति न परमेश्वरस्य। तथा

"स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनानुपश्यति । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोच्ति"॥ इति स्वप्नजागरितदृशो जीवस्येव महत्त्व-विभुत्विविशेषणस्य मननेन शोकविच्छेदं दर्शय-न् न प्राज्ञादन्यो जीव इति दर्शयति। प्राज्ञवि-ज्ञानाद्वि शोकविच्छेदं इति वेदान्तसिद्धान्तः । तथाये,

"यदेवेह तद्मुत्र यद्मुत्र तदन्विह। मृत्योः स मृत्युमाप्तोति य इह नानेव पश्यति" इति जीवप्राज्ञभेददृष्टिमपवद्ति । तथा जीर्वाव-

चान्यत्रेति ॥ तन्निपेधवाक्ये जीवोक्तिरसिद्धेत्यत आह ॥ सतीति ॥ भागी युक्तः, तस्मादिवयया जीवस्य प्राप्तजन्मादिनिपेधेन स्वरूप्मक्तमित्यर्थः । किञ्च जीवो ब्रह्माभिन्नः मोक्षहेतुज्ञानिविषयत्वात् ब्रह्मविद्ययाह ॥ तथास्वप्नेति ॥ अन्तोऽवस्था येन साक्षिणा अमाता पश्यित तमात्मानिमिति सम्बन्धः । हेतोरप्रयोजकत्वमाशङ्कच्च तमेव विदित्वेत्यादि श्रुतिविरोधमाह ॥ प्राक्नेति ॥ किञ्चाभेदमुक्का भेदस्य निन्दितत्वादभेद एव सत्य इत्याह ॥ तथिति ॥ इह देहे यच्चैतन्यं तदेवामुत्र सूर्यादौ, एविमहांखण्डैकरसे ब्रह्मणि यो नानेव मिथ्या भेदं पश्यित स भेददर्शी मरणान्मरणं प्राप्नोति संसारभयान्न मुच्यत इत्यर्थः । किञ्च जीवप्रश्नानन्तरं तं दुर्दर्शमिति यदुत्तरमुवाच

षयस्यास्तित्वनास्तित्वप्रश्नस्यानन्तरं "अन्यं वरं नचिकेतो दृणीष्वे"त्यारभ्य मृत्युना तेस्तैः कामैः प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता यदा न चचा-ल तदेनं मृत्युरभ्युदयनिःश्रेयसविभागप्रदर्श-नेन विद्याविद्याविभागप्रदर्शनेन च "विद्याभी-प्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलो-लुपन्ते"ति प्रशस्य प्रश्नमपि तदीयं प्रशंसन् य-दुवाच

"तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्टं पुराणं। अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्पशो को जहाति"॥

इति। तेनापि जीवप्राज्ञयोरभेद एवेह विव-

तेनाप्युत्तरेणाभेदो गम्यत इति सम्बधः। प्रष्टृप्रश्नयोः प्रशंसयापि लि-ङ्गेन पृष्टस्य जीवस्य दौर्रुभ्यत्वयोतनात् ब्रह्मत्वसिद्धिरित्याह ॥ अन्यं .. **वरामित्यादिना ॥ पु**त्रादिकं वृणीष्वेत्युक्तेऽपि विषयांस्तुच्छीरुत्या-रमज्ञानात् न चचार् 'नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते' इति श्रवणात् । तदा सन्तुष्टो यमोऽन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेय इति भोगापवर्गयोर्वेळक्ष-ण्यं प्रतिज्ञाय दूरमेते विपरीते विष्ची अविया या च वियेति दर्शित-वानित्यर्थः । प्रेयः प्रियतमं स्वर्गादिकं विषूची विरुद्धफले, अविद्या कर्म, विद्या तत्त्वधीः, विद्याभीप्सितं विद्यार्थिनं त्वामहं मन्ये यतः त्वा त्वां बहवोऽपि कामाः पुत्रादयों मया दीयमाना दुर्रुभा अपि ना-लोलुपन्त लोभवन्तं न रूतवन्त इति प्रष्टारं स्तुत्वा प्रइनमपि त्वाद-ङ्कं नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टेति स्तुवन्नित्यक्षरार्थः । इयं प्रशंसा प्रश्नभे-

क्षित इति गम्यते । यत्प्रश्ननिमित्ताश्च प्रशंसां-महतीं मृत्योः प्रत्यपद्यत निचकेता यदितं वि-हाय प्रशंसानन्तरमन्यमेव प्रश्नमुपक्षिपेत् अ-स्थान एव सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात्, तस्माचेयं प्रेते इत्यस्येव प्रश्नस्येतदनुंकर्षणम-न्यत्र धर्मादिति।यतु प्रश्नच्छायावैलक्षण्यमूक्तं तद्दूषणं, तदीयस्यैव विशेषस्य पुनः पृच्छ्य-मानत्वात् । पूर्वत्र हि देहादिव्यतिरिक्तस्यात्म-नोऽस्तित्वं पृष्टं उत्तरत्र तु तस्यैवासंसारित्वं पृ-च्छ्यत इति। यावद्यविद्यां न निवर्तते तावद्धर्मां-दिगोचरत्वं जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते।त-न्निवर्तनेन तु प्राज्ञ एव "तत्त्वमसी"ति श्रुत्या प्रत्याय्यते।न चाविद्यावत्त्वे तद्पगमे च वस्तुनंः कश्चिद्विशेषोऽस्ति । यथा कश्चित् सन्तमसे प-तितां काञ्चिद्रज्ञुमहिं मन्यमानस्ततो भीतो वे-

. दंपक्षे न घटत इत्याह ॥ यत्त्रश्चेति ॥ यत्प्रश्नेन स्तुतिं रुव्धवान् तं प्रश्नं विहाय ययन्यदेवोत्थापयेत् तर्द्यनवसरे स्तुतिः कता स्यादित्यर्थः ॥ तस्मादिति ॥ प्रष्टव्यभेदाभावादित्यर्थः । प्रश्नवाक्यव्यक्तयोः सा-दृश्याभावात् प्रश्नभेद इत्युक्तं निरस्यति ॥ यत्त्विस्यादिना ॥ धर्मा-याश्रयस्य जीवस्य ब्रह्मत्वं कथर्मित्यत आह ॥ **यावंदि**ति ॥ अवि-यानाशानन्तरं ब्रह्मत्वं चेदागन्तुकमनित्यं च स्यादित्यत आह ॥ न चाविद्यावत्त्व इति ॥ जीवस्य ब्रह्मत्वे स्वाभाविके सति ब्रह्मप्रश्नस्य

पमानः पलायते, तं चापरो ब्रूयात् माञ्जेषीः ना-यमही रज्जुरेवेति, स च तदुपश्रुत्याहिकृतं भयमु-त्मजेद्वेपथुं पलायनं च, न त्वहिंबुद्धिकाले तद्प-गमकाले च वस्तुनः कश्चिद्विशेषः स्यात्,तथै-वैतद्पि द्रष्ट्रव्यं। ततश्च न जायते चियते वेत्ये-वमाद्यपि भवति अस्तित्वप्रश्नस्य प्रतिवचनं। सूत्रं त्वविद्याकल्पितजीवप्राज्ञभेदापेक्षया यो-जयितव्यं । एकत्वेऽपि त्यात्मविषयस्य प्रश्न-स्य प्रीयाणावस्थायां देहव्यतिरिक्तास्तित्वमा-त्रविचिकित्सनात् कर्तृत्वादिसंसारस्वभावान-पोहनाच पूर्वस्य पर्यायस्य जीवविषयत्वमुत्त्रे-क्ष्यते, उत्तरस्य तु धर्माचत्ययसङ्कीर्तनात् प्राज्ञ-विषयत्वमिति, ततश्च युक्ताग्निजीवपरमात्मक-ल्पना । प्रधानकल्पनायां तु न वरप्रदानं न प्र-श्नो न प्रतिवचनमिति वैषम्यं स्यात्॥६॥

#### महद्वच ॥ ७ ॥

यथा महच्छव्दः साङुचैः सत्तामात्रेऽपि प्रथ-

यदुत्तरं तज्जीवप्रश्नस्यापि भवतीति टाभं दर्शयति, ततश्च न जायत इति जीवब्रह्मैस्ये•त्रयाणामिति सूत्रं कथमित्यत आह ॥ सूत्रं त्वि-ति ॥ कल्पितभेदात् प्रश्नभेदकल्पनेत्याह ॥ ततश्चेति ॥ परमात्मनः सकाशात् प्रधानस्य, वैषम्यमनात्मत्वेन तृतीयवरान्तर्भावायोगादिति भावः॥६॥

मजे प्रयुक्तो न तमेव वैदिकेऽपि प्रयोगेऽभिधत्ते, "बुद्धेरात्मा महान् परः" "महान्तं विभुमात्मा-नं " "वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं " इत्येवमादौ आत्मशब्दप्रयोगादिभ्यो हेतुभ्यः,तथाव्यक्तश-ब्दोऽपि न वैदिके प्रयोगे प्रधानमिभधातुमईति। अतश्च नारुत्यानुमानिकस्य शब्दवत्त्वं॥ ७॥

### चमसवदविशेषात्॥ ८॥

पूनरपि प्रधानवादी अशब्दत्वं प्रधानस्या-सिद्धमित्याह, कस्मात् मन्त्रवर्णात् , " अजामेंकां रोहितशुक्करुणां

श्रीतोऽव्यक्तशब्दो न साङ्ग्चासाधारणतत्त्वगोचरः वैदिकशब्द-त्वान्महच्छब्दवादित्याह ॥ महद्वचेति ॥ सूत्रं व्याचष्टे ॥ यथेत्या-दिना ॥ न चाकाशादिशब्दे व्यभिचारः । आकाशादेर्मतान्तरसाधार-णत्वेन साङ्कृचासाधारणत्वासिद्धेः साध्यस्यापि सन्तादिति मन्तव्यं । सत्तामात्रे सन्वप्रधानप्रकृतेरायपरिणामे निर्विकल्पकबुद्धावित्यर्थः। आत्मा महानित्यात्मशब्दप्रयोगात् , तं मत्वा न शोचिति 'तमसः -परस्तादित्यादिना शोकात्ययतमःपरत्वादिभ्यश्च महच्छव्दः साङ्कृत्व-तत्त्वं नाभिधत्ते इति सम्बन्धः । अधिकरणार्थमुपसंहरति ॥ अ-तश्चेति॥ ७॥

॥ चमसवदविशेषात् ॥ अत्राजापदं विषयः, तत् कि प्रधानपरं मायापरं वेति रूट्यर्थासम्भवात् संशये पूर्वत्राव्यक्तशब्दमात्रेण प्रधा-नस्याप्रत्यभिज्ञायामप्यत्र त्रिगुणत्वादिलिङ्गोपेत्ताद्गजापदात् प्रत्यभि-ज्ञास्तीति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति ॥ पुनरपीति ॥ फलं पूर्वपक्षे

बह्धीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। अजो त्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः " ॥ इति । अत्र हि मन्त्रे रोहितशुक्करूणशब्दे रजःस-च्वतमांस्यभिधीयन्ते । रोहितं रजः रञ्जनात्म-कत्वात्, शुक्कं सत्त्वं प्रकाशात्मकत्वात्, कृष्णं त-मः आवरणात्मकत्वात्। तेषां साम्यावस्थावय-वधर्मेव्यपदिश्यते रोहितशुक्करणोति । न जाय त इति चाजा स्यात् , मूळप्रकृतिरविकृतिरित्य-भ्युपगमात्। नन्वजाशब्दः छागायां रूढः। बा-ढं, सा तु रूढिरिह नाश्रयितुं शक्या विद्याप्रकर-णात्,सा च बह्नीः प्रजासैगुण्यान्विता जनयति, तांत्रकृतिं अजो ह्येकःपुरुषः जुषमाणः त्रीयमा-

ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते तत् सिद्धिरिति पूर्ववद्रष्टव्यं। रागहेतुत्वादिगुणयोगात् रोहितादिशब्दैरजआदिगुणठाभेऽपि कथं प्रधानठाभस्तत्राह ॥ तेषां साम्येति ॥ अवयवाः प्रधानस्य रजआ-दयस्तेषां धर्मा रञ्जकत्वादयः तैर्निमित्ते रोहितादिशब्दैः अधानमुच्यत इत्यर्थः। गुणाभेदात् प्रधानठाभ इति भावः। तत्राजाशब्दं योज्यति ॥ नेति ॥ रूढियोगमपहरतीति न्यायेन शङ्कते ॥ नन्विति ॥ रूढ्यसम्भवायोग आश्रयणीय इत्याह ॥ बाढिमिति ॥ अजाशब्दि-तप्रकृतित्वपुरुषभेद्िङ्गाभ्यामपि प्रधानप्रस्यभिज्ञेत्याह ॥ सा चे-यादिना ॥ प्रजायन्त इति प्रजाः महदादयः। त्रेगुण्यं सुखदुःखमोन

णः सेवमानो बाऽनुशेते,तामेवाविद्ययात्मत्वेनो-पगम्य सुखी दुःखीं मुढोऽहमित्यविवेकितया सं-सर्राते, अन्यः पुनः अजः पुरुषः उत्पन्नविवेक-ज्ञानो विरक्तो जहाति एनां प्रकृतिं भुक्तभोगां कृतभोगापवर्गा परित्यजति मुच्यत इत्यर्थः, तस्मात् श्रुतिमूलेव प्रधानादिकल्पना कापि-लानामित्येवं प्राप्ते ब्रमः । नानेन मन्त्रेण श्रुतिमः त्वं साङ्ग्यवादस्य शक्यमाश्रयितुं।न त्ययं म-न्त्रः स्वातन्त्र्येण कञ्चिदपि वादं समर्थयितुमु-त्सहते। सर्वत्रापि यया कयाचित् कल्पनुयाऽ-जात्वादिसम्पादनोपपत्तेः साङ्ग्यवाद एवेहाप्त्रे-त इति विशेषावधारणकारणाभावात् चमसव-त्। यथा हि, "अर्वाग्बिलश्चमस उर्ध्वबुध्नः'- इ-त्यस्मिनमन्त्रे स्वातन्त्रेणायं नामासौ चमसोऽ-भिन्नेत इति न शक्यते निरूपयितुं सर्वत्रापि य-थाकथञ्चिदवाँग्बिलत्वादिकल्पनोपपत्तेः ।एव-मिहाप्यविशेषोऽजामेकामित्यस्य मन्त्रस्य ना-

हाः । अनुशयनं विवृणोति ॥ तामेवाविद्ययेति ॥ अविवेकेनेत्यर्थः । विषयधीभोंगः गुणभिन्नात्मख्यातिरपवर्गः । सिद्धान्तयति ॥ एवं प्राप्त इति ॥ मायादाविप साधारणान्मन्त्राद्विशेषार्थत्रंहो न युक्तः वि-शेषत्रहहेतोः प्रकरणादेरभावादिति हेतुं व्याख्याय दष्टान्तं व्याचष्टे ॥ चमसवदिति ॥ सर्वत्रेति ॥ गिरिगुहादावपि ॥ ८ ॥ उत्तरसूत्रं

स्मिन्मन्त्रे प्रधानमेवाजाभित्रेतेति शक्यते नि-यन्तुम्॥८॥तत्र लिदं तिच्छर एष त्यर्वाग्बि-लश्चमस उर्ध्वबुध्न इति वाक्यशेषाच्चमसविशेष-प्रतिपत्तिर्भवति, इह पुनः केयमजा प्रतिपत्त-व्येति अत्र ब्रमः

## ज्योतिरुपक्रमा तु तथा खर्घीयत एके॥१॥

परमेश्वरादुत्पन्ना ज्योतिःत्रमुखा तेजोऽब-त्रलक्षणा चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य प्रकृतिभूते-यमजा प्रतिपत्तव्या।तुशब्दोऽवधारणार्थः।भू-तत्रयलक्षणेवेयमजा विज्ञेया न गुणत्रयलक्ष-णा। करमात्। तथा त्येके शाखिनस्तेजोऽबन्ना-नां परमेश्वरादुत्पत्तिमाम्नाय तेषामेव रोहिता-दिरूपतामामनन्ति "यद्ग्ने रोहितं रूपं तेजस-स्तद्रूपं यच्छुक्कं तद्पां यत्कृष्णं तदन्नस्य" इति । तान्येवेह तेजोऽबन्नानि प्रत्यभिज्ञायन्ते,

व्यावर्त्याशङ्कामाह ॥ तत्र त्विद्मिति ॥

चतुर्विधस्येति ॥ जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्ञस्वरूपस्येत्यर्थः । रमृत्युक्ता कुतो न बाह्येति शङ्कचर्ते ॥ कस्मादिति ॥ श्रुतेः श्रुत्यन्त-रादर्थमहो युक्तः । साआत्यान्मृटानपेक्षत्वाचेत्याह ॥ तथा हीति ॥ शांखिनश्छान्दोगाः। किञ्च रोहितादिशब्दैरपि द्रव्यरुक्षणा न्याय्या अ-

रोहितादिशब्दसामान्यात् , रोहितादीनाञ्च श-ब्दानां रूपविशेषेषु मुख्यत्वात् , भाकत्वाच्च गु-णविषयत्वस्य , असन्दिग्धेन च सन्दिग्धस्य निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते, तथेहापि ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्मेत्युपक्रम्य "ते ध्यानयो-गानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निग्-ढा"मिति, पारमेश्वर्याश्च शक्तेः समस्तजगिहधा-यिन्यां वाक्योपऋमेऽवगमात् ,वाक्यशेषेऽपि "मायांतु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरं"। इति। "यो योनि योनिमधितिष्ठत्येकः" इति च त-स्या एवावगमात्, न स्वतन्त्रा काचित्प्रकृतिः प्र-धानं नामाजामन्त्रेणाम्नायत इति शक्यते वक्तुं।

व्यवधानात् न तु रञ्जनीयत्वादिगुणव्यवहिता सच्वादिगुणरुक्षणेत्या-ह ॥ रोहितादीनाञ्चेति ॥ ननु शाखान्तरेण शाखान्तरस्थमन्त्रस्य निर्णयः कथमित्यत आह ॥ असन्दिग्धेनेति ॥ सर्वशाखात्रत्ययन्या-यादिति भावः । यथा शाखान्तरवाक्यान्त प्रधानग्रहस्तथेहापि'श्वेता-श्वंतरोपनिषदि मायाप्रकरणान्त तद्गह इत्याह ॥ तथेति ॥ सृष्ट्यादौ किं सहारं ब्रह्मेति विमृश्यते, ब्रह्मवादिनो ध्यानारूययोगेन परमात्मा-नमनुप्रविष्टाः सन्तः तत्रैव देवस्यात्मभूतामैक्येनाध्यलां शक्तिं परत-न्त्रां मायां सन्त्वादिगुणवतीं ब्रह्मणः सहायमपश्यन्तित्यन्वयः। मा-याया एकत्वेऽपि तदंशानां जीवोपाधीनां तत्तत्सङ्खातयोनीनां अवि-बाख्यानां भेदाद्दीप्सा, अव्याकृते अनभिव्यक्ते नामरूपे यस्यां सा। अनेन तद्धेदं तर्स्रव्याकृतमासीदिति श्रुत्यन्तरप्रसिद्धिरुका । तस्यां श-

प्रकरणात् तु सैव दैवी शक्तिरव्याकृतनाम् रूपा नामरूपयोः प्रागवस्थानेनापि मन्त्रेणाम्नायत इत्युच्यते । तस्याश्च स्वविकारविषयेण त्रैरू-प्येण त्रैरूप्यमुक्तं । कथं पुनस्तेजोऽबन्नानां त्रेरूप्येण विरूपाऽजा प्रतिपत्तुं शक्यते । यावता न तावत्तेजोऽबन्नेष्वजाकृतिरस्ति, न च तेजो ऽबन्नानां जातिश्रवणादजातिनिमित्तोऽप्यजा शब्दः सम्भवतीति अत उत्तरं पठित ॥ ९ ॥ कल्पनोपदेशाच मध्वादिवद्विरो-धः॥ १०॥

नायमजाकृतिनिमित्तोऽजाशब्दोःनापि यौ-गिकः किं तर्हि कल्पनोपदेशोऽयं अजारूपकक्कः

कौ व्यक्ताव्यक्तकार्यलिङ्गकानुमानं सूचयति ॥ नामेति ॥ मायाया रोहितादिरूपवन्तं कथमित्यत आह ॥ तस्या इति ॥ विषयः आश्र-यः, एवं प्रकरणवलान्मायैव अजेति भाष्यकृन्मतं । छान्दोग्यश्रुत्या तेजोऽबन्नलक्षणाऽवान्तरप्रकृतिरजेति सूत्रकृन्मतेनोत्तरसूत्रव्यावर्त्यं शङ्कृते ॥ कथमिति ॥ किं तेजोऽबन्नेष्वजाशब्दो रूढः न जायत इति योगिको वा नायस्तेष्वजात्वजातरसन्त्वादित्याह ॥ यावतेति ॥ यत इत्यर्थ । अतोन्न रूढ इति शेषः न हितीय इत्याह ॥ नचेति ॥ जा-तिर्जन्म अजातिरम्ननम् ॥ ९ ॥

लैकिकयाऽजाशन्द्सादृश्यकल्पनया तेजोऽबन्नानामजात्वोपदे-शाह्रीणोऽपं शब्द इति परिहरति ॥ कल्पनेति ॥ अनियमो यदृच्छा ।

प्तिस्तेजोऽबन्नलक्षणायाश्चराचरयोनेरुपदिश्य-ते।यथा हि लोके यहच्छया काचिद्जा रोहित-शुक्ककृष्णवर्णा स्यात् बहुवर्करा स्मरूपवर्करा च तां च कश्चिद्जो जुपमाणोऽनृशयीत कश्चिच्चेनां भुक्तभोगां जत्यादेवमियमपि तेजोऽवन्नलक्षणा भूतप्रकृतिस्विवर्णा बहुसरूपं चराचरळक्षणं वि कारजातं जनयति, अविदुषा च क्षेत्रज्ञेनोपभु-ज्यते, विदुषा च परित्यज्यते इति। न च इदमा-शङ्कितव्यमेकः क्षेत्रज्ञोऽनुशेतेऽन्यो जहातीति, अतः क्षेत्रज्ञभेदः पारमार्थिकः परेपामिष्टः प्रा-मोतीति । न हीयं क्षेत्रज्ञभेदप्रतिपिपादियपा किन्तु बन्धमोक्षव्यवस्थात्रतिपिपादयिपेवैषा । प्रसिद्धं तु भेदं अनुद्य बन्धमोक्षव्यवस्था प्रति-पाद्यते, भेदस्तु उपाधिनिमित्तो मिथ्याज्ञानक-ल्पितो न पारमार्थिकः,

"़एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्व-भूवान्तरात्मा " इत्यादिश्रुतिभ्यः । मध्वादिवत् यथादित्यस्यामधुनो मधुत्वं वाचश्चाधनोधेंनुत्वं

वर्करो बालपशुः। यदुक्तं जीवभेदेन प्रधानवादप्रत्यभिज्ञेति तन्नेत्या-ह ॥ नचेदमिति ॥ व्यवस्थार्थो भेदोऽप्यर्थात् प्रतिपायत इत्याह ॥ प्रसिद्धन्त्विति ॥ सत्य एव प्रसिद्ध इत्यत आह ॥ भेदस्त्विति ॥ कल्पनोपदेशे दृष्टान्तं व्याचष्टे ॥ मध्विति ॥ न च योगस्य मुख्यवृ- द्युलोकादीनां चानग्नीनामग्नित्वं इत्येवंजाती-यकं कल्प्यते, एवमिदमनजाया अजात्वं कल्प्य-त इत्यर्थः, दस्मादिवरोधस्तेजोऽबन्नेष्वजाश-ब्दुप्रयोगस्य॥ १०॥

# न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावाद-तिरेकाच ॥ ११ ॥

एवं परिहृतेऽप्यजामन्त्रे पुनरप्यन्यस्मान्म-न्त्रात् साङ्ग्यः प्रत्यवतिष्ठते, "यस्मिन् पश्च प-

तित्वात् तेन प्रधानयहो न्याय्य इति वाच्यं रूढार्थानपेक्षायोगात् त-दाश्रितगुणलक्षणाया बलीयस्त्वाद्गुणवृतौ हि रूढिराश्रिता भवित । तथा च रोहितादिशब्दसमिभव्याहारानुगृहीतया रूढ्याश्रितया गुण-वृत्या प्रधाने योगं बाधित्वाऽन्तरप्रकृतिरजाशब्देन याह्मायथा मध्वा-दिशब्दैः प्रसिद्धमध्वायाश्रितगुणलक्षणया आदित्यादयो गृह्मन्ते तद्द-त्, तस्मादशब्दं प्रधानमिति सिद्धम् ॥ १०॥

न संख्योपसंग्रहात् ॥ पञ्चजनशब्दः सांख्यतच्चपरोऽन्य-परो वेति योगरू द्योरिनश्रयात् संशये यथा तच्चिवयाधिकारे छा-गाघां तात्पर्याभावादजापदे रूढित्यागस्तथा पञ्चमनुष्येषु तात्पर्याभा-वात्पंचजनशब्देन रूढिं त्यक्का तच्चानि याद्याणीति दृष्टान्तसङ्ग् तिं सूचयन् मन्त्रमुदाहृत्य पूर्वपक्षयति ॥ एविमित्यादिना । फलं पू-र्ववत्, प्राणचक्षुःश्रोत्रान्तमनांसि वाक्यशेषस्थाः पञ्चजनाः पञ्च, तत्र चत्वारः सूत्रं अन्तं विराद् तंयोः कारणमव्याकृतमाकाशश्च य-रिमन्नध्यस्तास्तमेवात्मानममृतं ब्रह्म मन्ये तस्मान्मननात् विद्वानहम-मृतोऽस्मीति मन्त्रदशो वचनं । नन्वस्तु पञ्चत्वविशिष्टेषु पञ्चजनेषु- श्रजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेवमन्य आ-तमानं विद्वान ब्रह्मामृतोऽमृतिमिति'' अस्मिन्म-न्त्रे पञ्च पञ्चजना इति पञ्चसङ्क्याविषयाऽपरा पञ्चसङ्क्या श्रूयते पञ्चशब्दद्वयदर्शनात्।त एते पञ्च पञ्चकाः पञ्चविंशितः सम्पद्यन्ते।तथा च पञ्चविंशितिसङ्क्यया यावन्तः सङ्क्येया आका-ङ्क्यन्ते तावन्त्येव च तत्त्वानि साङ्क्यैः सङ्क्या-यन्ते।

"मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः" इति ।

तया श्रुतिप्रसिद्धया पञ्चविंशतिसङ्ग्यया ते-षां स्मृतिप्रसिद्धानां पञ्चविंशतितत्त्वानामुपसंय-

पुनः पञ्चत्वान्वयात् पञ्चविंशतिसंख्याप्रतीतिस्तावता कथं सांख्यत-च्वयह इत्याशङ्क्र्य संख्याया धर्म्यांकाङ्क्ष्यायां तच्चानि याद्याणीत्याह ॥ तयेति ॥ जगतो मूलभूता प्रकृतिस्त्रिगुणात्मकं प्रधानमनादित्वा-द्विकृतिः कस्यचित् कार्यं न भवतीत्यर्थः । महदहङ्क्कारपञ्चतन्मात्रा-णि इति सप्त प्रकृतयो विकृतयश्च, तत्र महान् प्रधानस्य विकृतिरह-द्वारस्य प्रकृतिः अहाङ्करः तामसः पञ्चतन्मात्राणां शब्दादीनां प्रकृ-तिः सान्विक एकादशेन्द्रियाणां, पञ्च तन्मात्राश्च पञ्चानां स्थूलभू-तानामाकाशादीनां प्रकृतयः, पञ्च स्थूलभूतान्येकादशेन्द्रियाणि चेति षोडशसंख्याको गणो विकार एव न प्रकृतिः, तत्त्वान्तरोपादा-मत्वाभावात्, पुरुषस्तृदासीन इति साङ्क्ष्यकारिकार्थः । सङ्क्ष्यया हात् प्रातं पुनः श्रुतिमत्त्वमेव प्रधानादीनां, अत्र ब्रूमः। न सङ्ग्योपसंग्रहादिप प्रधानादीनां श्रु-तिमत्त्वं प्रत्याशा कर्तव्या, करमात्, नानाभा-वात्। नाना त्येतानि पञ्चविंशतिस्तत्त्वानि, नै-पां पञ्चशः पञ्चशः साधारणो धर्मोऽस्ति, येन प-ञ्चविंशतेरन्तरालेऽपराः पञ्च पञ्च सङ्ग्या निवि-शरन्, न त्येकनिबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु द्वि-त्वादिकाः सङ्ग्या निविशन्ते । अथोच्येत पञ्च-विंशतिसङ्ग्येवयमवयवद्वारेण लक्ष्यते। यथा,

" पञ्च सप्त च वर्षाणि न ववर्ष शतऋतुः"। इति ।

तचानामुपसंग्रहात् शब्दवच्चमिति प्राप्ते सिद्धान्तयित ॥ नेति ॥ नानात्विमिष्टमित्यत आह ॥ नैपामिति ॥ पश्चसुपञ्चसु साधारणस्थेतर-पञ्चकाव्यावृत्तस्य धर्मस्याभावेत्र नानात्वं विवक्षितमित्यर्थः । ययपि ज्ञानकर्मेन्द्रियेपु दशसु ज्ञानकरणत्वं कर्मकरणत्वं च पञ्चकद्दयेऽस्ति पञ्चतन्मात्रासु पञ्चसु स्थ्लप्रकृतित्वं च तथापि यस्मिन्तित्यात्मन आकाशस्य च पृथगुक्तेः सन्वरजस्तमोमहदहङ्काराः पञ्च कर्तव्याः मनश्चत्वारि भृतानि च पञ्चास्मिन् पञ्चकद्वये मिथोऽनुवृत्तेतरपञ्चकन्यावृत्तधर्मो नास्तीत्यभिप्रायः । मास्त्वित्यत आह ॥ यनेति, धर्मे-णेत्यर्थः । तदेव स्फुटयित ॥ न हीति ॥ महासङ्गचायामवान्तरसिन्द्याः प्रविशन्ति, यथा द्वावश्विनौ सप्त सप्तर्पयोऽष्टो वसवश्चेति प्रज्ञा-पितः सप्तद्शेत्यत्रास्वित्वादिकमादाय द्वित्वादयः प्रविशन्ति, नान्यथे-त्यर्थः । पञ्चशव्दद्वयेनस्ववाच्यन्यूनसंख्याद्वारेण तव्याप्या महासंस्थिव लक्ष्यत इति सदृष्टान्त शङ्कते ॥ अथेति ॥ मुख्यार्थस्य वक्ष्य-

द्वादशवार्षिकीमनाद्यष्टिं कथयन्ति तद्वदिति, तदिप नोपपद्यते । अयमेवास्मिन् पक्षे दोषो यञ्कक्षणाश्रयणीया स्यात् । परश्चात्र पञ्चश-व्दो जनशब्देन समस्तः पञ्चजना इति,पारि-भाषिकेण स्वरेणैकपदत्वनिश्चयात् । प्रयोगा-

माणत्वाञ्चक्षणा न युक्तेति परिहरति ॥ तदिप नेति ॥ पञ्चजनशब्द-योरसमासमङ्गीकृत्य पञ्चविंशतिसंख्याप्रतीतिर्निरस्ता सम्प्रति समा-सनिश्रयान तत्त्रतीतिरित्याह ॥ परश्रेति ॥ समासहेतुमाह ॥ पारि-भाषिकेणेति ॥ अयमर्थः । अस्मिन्मन्त्रे प्रथमः पञ्चशब्दः आयुदा-त्तः । द्वितीयः सर्वानुदात्तः । जनशब्दश्रान्तोदात्तः । तथा च न द्विती-यपञ्चशब्दजनशब्दयोः समासं विनान्त्यस्याकारस्योदात्तत्वं पूर्वेषा-मनुदात्तत्वं च घटते। "समासस्य" [६।१।२२३] इति सूत्रे-ण समासस्यान्तोदात्तविधानात् "अनुदात्तं पदमेकवर्जं" [ ६। १। १५८ ] इति च सूत्रेण यस्मिन् पंदे उदानः स्वरितो वा यस्यं वर्णस्य विधीयते तमेकं वर्जियत्वाविशष्टं तत्पदं अनुदानं भवतीति विधा-नादेव मान्त्रिकान्तोदात्तस्वरेणैकपदत्वनिश्रयः । भाषिकारूये तु श-तपथब्राह्मणस्वरविधायकयन्थे 'स्वरितोऽनुदात्तो वा" इति सूत्रेण यो मन्त्रदशायां अनुदात्तः स्वरितो वा स बाह्मणदशायामुदात्तो अ-वतीति अपवाद आश्रितः, तथा चान्त्यादाकारात् पूर्वेषामनुदात्ता-नामुदात्तत्वं ब्राह्मणावस्थायां प्राप्तं, "उदात्तमनुदात्तमनन्त्यं " इति सुद्रेण मन्त्रदशायां उदात्तस्यान्त्यस्य परलग्नतयोत्रार्थमाणस्यानुदात्त-त्वं विहितं, तथा चात्र नकारादुपरितन आकार आकाशश्रेत्यनेन श्चिष्टतया पठचमानोऽनुदात्तो भवति, अयं मन्त्रानुदात्तस्वरः पारि-भाषिकस्तेन ब्राह्मणस्वरेणैकपदृत्वं निश्चीयत इति । प्रकटार्थकारैस्तु न्तरे च पञ्चानां त्वापञ्चजनानामित्येकपद्यैकस्व-येंकविभक्तिकत्वावगमात्, समस्तत्वाञ्च न वी-प्सा पञ्चपञ्चेति । न च पञ्चकद्वययहणं पञ्चप-ञ्चेति, नच पञ्चसङ्क्ष्याया एकस्याः पञ्चसङ्क्ष्य-याऽपरयां विशेषणं पञ्चपञ्चका इति, उपसर्ज-

पाठकप्रसिद्धान्तोदात्तस्वरः पारिभाषिक इति व्याख्यातं, तव्याख्यानं कल्पतरुकारैर्दूषितं । अन्तानुदात्तं हि समाम्नातारः पञ्चजनशब्दम-धीयत इति पाठकप्रसिद्धिरसिद्धेति । तथा च पञ्चपञ्चजना इति मान्त्रिकान्तोदात्तः स्वरः यस्मिन् पञ्चपञ्चजना इत्यन्तानुदात्तो ब्रा-ह्मणस्वर इति विभागः, उभयथापि ऐकपयात् समाससिद्धिरिति । तैत्तिरीयकप्रयोगादृष्येकपदुरविमत्याह ॥ प्रयोगान्तरे चेति॥ आ-ज्य त्वा त्वां पञ्चानां पञ्चजनानां देवविशेषाणां यन्त्राय धर्त्राय गृद्धामि इत्याज्ययहणमन्त्रशेषः । देवतानां कर्मणि यन्त्रवदवस्थितं शरीरं त-देव धर्त्र इहामुत्र भोगाधारस्तरमै, तस्यावैकल्यार्थमिति यजमानोकिः, अस्तु समासस्ततः किमित्यत आह ॥ समस्तत्वाचेति ॥ आवृत्ति-वींप्सा तदभावे पञ्चकद्याग्रहणात् पञ्चविंशतिसंख्याप्रतीतिरसिद्धेति भावः। जनपञ्चकमेकं पञ्चकानां पञ्चकं दितीयमिति पञ्चकद्दयं त-स्य पञ्चपञ्चेति यहणं नेत्यक्षरार्थः । किञ्चासमस्तपक्षेऽपि किं पञ्च-शब्दह्योक्तयोः पञ्चत्वयोः परस्परान्वयः किं वा तयोः शुद्धजनैरन्वयः अथवा पञ्चत्वविशिष्टेर्जनेरपरस्य पञ्चत्वस्यान्वयः। नाय इत्याह॥ न-च पञ्च संख्याया इति ॥विशेषणमन्वयः। अनन्वये हेतुमाह ॥ उपस-र्जनस्येति ॥ अप्रधानानां सर्वेषां प्रधानेन विशेष्येणैवान्वयो वाच्यः, गुणानां परस्परान्वये वाष्यभेदापातादित्यर्थः । द्वितीये दशसंख्याप्रती-तिः स्यात् न पञ्चविंशतिसंख्याप्रतीतिः। तृतीयमुख्यापयति॥नन्विति॥

नस्य विशेषणेनासंयोगात् । नन्वापन्नपञ्चस-ङ्याका जना एव पुनः पञ्चसङ्खयया विशे-ष्यमाणाः पञ्चविंशतिः प्रत्येष्यन्ते । यथा प-अ पञ्च पूल्य इति पञ्चविंशतिः पूलाः प्रतीयन्ते तहत्, नेति ब्रूमः, युक्तं यत्पञ्चपूळीशब्दस्य स-माहाराभित्रायत्वात् कतीति सत्यां भेंदाकाङ्ग-यां पञ्च पञ्च पूल्य इति विशेषणं, इह तु पञ्चजना इत्यांदित एव भेदोपादानात् कतीति असत्यां भेदाकाङ्कायां न पञ्चपञ्चजना इति विशेषणं भ-वेत् , भवदपीदं विशेषणं पञ्चसङ्घाया एव भ-वेत् ,तत्र चोक्तो दोषः, तस्मात् पञ्च पञ्चजना

पञ्चत्वविशिष्टेषु पञ्चत्वान्तरान्वये विशेषणीभूतपञ्चत्वेऽपि पञ्चत्वान्व-यात् पञ्चविंशातित्वप्रतीरितिरित्यर्थः। दृष्टान्तवैषम्येण परिहरति॥ नेति ब्रू-म इति॥पञ्चानां पूलानां समाहार इत्यत्र "संख्यापूर्वो दिगुः"(२।१।५ २।) इति समासो विहितः । ततो "द्विगोः" [४ । १ । २१] इति सूत्रेण ङ्गीपो विधानात् समाहारप्रतीतौ समाहाराः कतीत्याकाङ्कायां सत्यां पञ्चेतिपदास्तरान्वयो युक्तः, पञ्चजना इत्यत्र तु ङीवन्तत्वाभांवेन स-माहारस्थाप्रतीतेः जनानां चादित एव पञ्चत्वोपादानात् संख्याकाङ्क-या असन्वात्पञ्चेति पदान्तरं नान्वेति आकाङ्काधीनत्वादन्वयस्येत्यर्थः। भेद्धे विशेषणं । ननु जनानां निराकाङ्कृत्वेऽपि तद्दिशेषणीभूतपञ्चत्वा-नि कतीत्याकाङ्कायां पञ्चत्वान्तरं विशेषणं भवत्विस्याशङ्कते ॥ भवद्-पीति ॥ नोपसर्ज्ञस्योपसर्जनान्तरेणान्वयः किन्तु प्रधानेनैवेति न्या-यविरोध उक्त इति परिहरति॥ तत्र चेति॥ एवं नानाभावादिति व्या-

इति न पञ्चविंशतितत्त्वाभिप्रायं। अतिरेकाच न पञ्चविंशतितत्त्वाभित्रायं, अतिरेको हि भव-त्यात्माकाशाभ्यां पञ्चविंशतिसङ्ग्यायाः। आ-त्मा तावृदिह प्रतिष्ठां प्रत्याधारत्वेन निर्दिष्टः, यस्मिन्निति सप्तमीसूचितस्य "तमेवमन्य आ-त्मानम्'ं इत्यात्मत्वेनानुकर्षणात् । आत्मा च चेतनः पुरुषः स च पंचविंशतावन्तर्गत एवेति न तस्यैवाधारत्वमाधेयत्वं च युज्यते, अर्थान्त-रपरियहे च तत्त्वसङ्चातिरेकः सिद्धान्तविरुद्धः प्रसज्येत । तथा "आकाशस्य प्रतिष्ठितः" इ-त्याकाशस्यापि पंचविंशतावन्तर्गतस्यनपृथग्-.पादानं न्याय्यं, अर्थान्तरपरिग्रहे चोक्तं दूपणं। कथं च सङ्ग्यामात्रश्रवणे सत्यश्रुतानां पंचविं-

स्यायातिरेकाचेति व्याचष्टे ॥अतिरेकाच्चेत्यादिना॥अतिरेकः आधिक्यं जनशब्दितपञ्चविंशतितच्वेषु आत्मान्तर्भूतो न वा नाय इत्युक्ता द्वितीये दोषमाह ॥ अर्थान्तरेति ॥ तथाकाशं विकल्प्य दूषयति ॥ तथिति ॥ उक्तो दोषः सङ्ख्याधिक्यं । पञ्चविंशतिजना आत्माकाशौ चेति सप्तविंशतिसङ्ख्या स्यादित्यर्थः । न च सत्त्वरजस्तमसां पृथगणनया सेष्टेति वाच्यं, आकाशस्य पृथगुक्तिवैय्यर्थात् यस्मिन्तिति आत्मिनि तच्चानां प्रतिष्टोक्तिविरोधात्तव मते स्वतन्त्रप्रधःनस्यवानाधारत्वान्नेहं नानास्तीति वाक्यशेषविरोधाच तव सत्यद्दैतवादित्वात्। किञ्च पञ्चविंशतिसङ्ख्या प्रतीताविषिन सांख्यतच्चानां यहणिमत्याह ॥ कथञ्चिति ॥ किं जनशब्दात्तच्वयहः उक्तसंख्ययेति कथं-

शतितत्त्वानामुपसंग्रहः प्रतीयेत, जनशब्दस्य तत्त्वेष्वरूढत्वात्,अर्थान्तरोपसंग्रहेऽपि सङ्घो-पपत्तः।कथं तर्हि पञ्च पञ्चजना इति,उच्यते,"दि-क्सङ्क्ष्ये संज्ञायाम्" (२।१।५०) इतिविशेपस्म-रणात् संज्ञायामेव पञ्चशब्दस्य जनशब्देन स-मासः ततश्च रूढत्वाभिप्रायेणेव केचित् पंचज-ना नाम विवक्ष्यन्ते, न साङ्क्ष्यतत्त्वाभिप्रायेण, ते कतीत्यस्यामाकाङ्कायां पुनः पञ्चति प्रयुज्यते, पञ्चजना नाम केचित्, ते च पञ्चत्यर्थः, सप्तर्पयः सप्तेति यथा ॥ ११ ॥ क पुनस्ते पञ्चजना नाम-ति तदुच्यते॥

#### प्राणादयो वाक्यशेषात्॥ १२॥ यस्मिन् पञ्च पञ्चजना इत्यत उत्तरस्मिन्म-

शब्दार्थः । नाय इत्याह ॥ जनेति ॥ न हितीय इत्याह ॥ अर्थान्तरेति ॥ किंतदर्थान्तरं यदर्थकिमिदं वाक्यमिति पृच्छिति ॥ कथिमिति ॥
पञ्च च ते जनालेति कर्मधारयादिसमासान्तरात् संज्ञासमासिस्त्र जोनया बर्टवच्चं तावदाह ॥ उच्यत इति ॥ दिग्वचिनः संख्यावाचिनश्च शब्दाः संज्ञायां गम्यमानायां सुबन्तेनोत्तरपदेन तमस्यन्ते यथा
दक्षिणाग्निः सप्तर्पय इत्यादि । अयं च समासस्तत्पुष्प्प्रेनेदः ॥ ११ ॥
पञ्चजनशब्दस्य संज्ञात्वमुक्ता संज्ञिकथनार्थं सूत्रं गृद्धाति ॥ के पुनस्त इति ॥ श्रुतौ उतशब्दोऽप्यर्थः । ये प्राणादिप्रेरकं तत्साक्षिणमात्मानं विदुस्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः । पञ्चजनशब्दस्य प्राणादिषु कया

अ॰ १। पा० ४।

न्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाय प्राणादयः पञ्च नि-र्हिष्टाः "प्राणस्य प्राणमृत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रो-त्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः" इ-ति, तेऽत्रवाक्यशेषगताः सन्निधानातु पुञ्चजना इति विवक्ष्यन्ते । कथं पुनः प्राणादिषु जैनशब्द-प्रयोगः तत्त्वेषुवा कथं जनशब्द प्रयोगः, समाने तु प्रसिद्धतिक्रमे वाक्यशेषवशात्प्राणाद्य ए-व ग्रहीतव्या भवन्ति, जनसम्बन्धाञ्च प्राणाद्यो जनशब्दभाजो भवन्ति । जनवचनश्च पुरुपश-ब्दः प्राणेपु प्रयुक्तः, "ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुपाः" इत्यत्र "प्राणो ह पिता प्राणो ह माता" इत्यादि च ब्राह्मणं । समासवलाञ्च समुदायस्य रूढत्व-

वृत्या प्रयोग इति शङ्कते ॥ कथं पुनिरिति ॥ यथा तव तत्त्वेषु जनशब्दस्य रुक्षणया प्रयोगस्तथा मम प्राणादिषु पञ्चजनशब्दस्य रुक्षणयेत्याह ॥ तत्त्वेष्विति ॥ तिर्ह रूद्धितिक्रमसाम्यात्तत्त्वान्येव याद्याणीत्यतं आह ॥ समाने त्विति ॥ सिनिहितसजातीयानपेक्षश्रुतिस्या एव याद्याः न तु व्यवहितविजातीयसापेक्षस्मृतिस्था इत्यर्थः । रुक्षणाबीज सम्बन्धमाह ॥ जनेति ॥ जनः पञ्चजन इति पर्यायः, पुरुपित्रादिशब्दवच पञ्चजनशब्दस्य प्राणादिरुक्षकत्वं युक्तमित्याह ।
॥ जनवचनश्रेति ॥ ननु जायन्त इति जनाः महदादयः जनकत्वाजनः प्रधानमिति योगसम्भवे किमिति रूढिमाश्रित्य रुक्षणावृत्याप्रयास इत्यत आह ॥ समासेति ॥ यथा अश्वकर्णशब्दस्य वर्णसमुदायस्य वृक्षे रूढिरेवं पञ्चजनशब्दस्य रूढिरेव नावयवशक्त्यात्मको योग

मविरुद्धं। कथं पुनरसति प्रथमप्रयोगे रूढिः श-क्याश्रयितुं। शक्योद्धिदादिवदित्याह। प्रसिद्धा-र्थसिन्निधानेन त्यप्रसिद्धार्थः शब्दः प्रयुज्यमानः समिन्याहारात् तिह्वपयो नियम्यते यथोद्धि-दा यजेत, यूपं छिनत्ति, वेदिं करोतीति, तथाऽय-मपि पञ्चजनशब्दः समासान्वाख्यानादवगत-संज्ञाभावः संज्ञ्याकाङ्की वाक्यशेपसमिभव्या-

इत्यर्थः। पूर्वकाल्किप्रयोगाभावान रूढिरित्याक्षिपति॥कथमिति॥ स्युः पुमांसः पञ्चजना इत्यमरकाशादौ प्रयोगाऽस्त्येव, तद्भावमङ्गीक-त्याप्याह ॥ शक्येति ॥ जनसम्बन्धात्रेति पूर्वभाष्ये नरेषु पञ्चजनश-ब्दस्य रूढिमाश्चित्य प्राणादिषु लक्षणोक्ता इह तु प्रौढवादेन प्राणादिषु रूढिच्यत इति मन्तव्यं।संगृहीतं विवृणोति ॥प्रसिद्धेत्यादिना॥ उ-द्भिदा यजेत पशुकाम इत्यत्रोद्भित्पदं विधेयगुणार्थकं कर्मनामधेयं विति संशये खनित्रादावुद्धित्पदस्य प्रसिद्धेर्यागनामत्वे प्रसिद्धिविरो-धात् ज्योतिष्टोमे गुणविधिरिति प्राप्ते राद्धान्तः । यजेत यागेनष्टं भा-वयेदित्यर्थः। तत्रश्रोद्धिदेत्यप्रसिद्धस्य तृतीयान्तस्य यागेनत्यमेन प्र-सिंद्धार्थकेन सामानाधिकरण्येन तन्नामत्वं निश्चीयते, उद्गिनीन प-शून् साध्यतीति प्रसिद्धरविरोधादप्रकतज्योतिष्टोमे गुणविध्ययोगात् तिद्वियो चोद्भिदारूयगुणवता यागेनेति मत्वर्थसम्बन्धलक्षणाप्रसङ्गा-चेतिः कर्मनामैवोद्भित्पदं। तथा छिनत्तीति प्रसिद्धार्थछेदनयोग्यार्थ-कशब्दसमभिव्याहाराद्दारुविशेषो यूपशब्दार्थः। करोतीति समभि-व्याहाराद्देदिशब्दार्थः संस्कारयोग्यस्थण्डिलविशेषः इति गम्यते, तथा प्रसिद्धार्थकप्राणादिशब्दसमभिव्याहारात् पञ्चजनशब्दः प्राणाद्यर्थक

हृतेपु प्राणादिषु वर्त्तिष्यते।कैश्चितु देवाः पित-रो गन्धर्वा असुरा रक्षांसि च पञ्च पञ्चजना व्यारुयाताः । अन्येश्यत्वारो वर्णा निषादपञ्च-माः परिगृहीताः। क्विच्च"यत् पाञ्चजन्यया वि-शे"ति प्रजापरः प्रयोगः पञ्चजनशब्दस्य दृश्यते तत्परिग्रहेऽपीह न कश्चिद्विरोधः। अचार्यस्तु न पञ्चविंशतेस्तत्त्वानामिह प्रतीतिरस्तीत्यवंपरत-या त्राणादयो वाक्यशेपादिति जगाद॥ १२॥ भवेयुस्तावत् प्राणाद्यः पञ्चजनामाध्यन्दिना-नां येऽत्रं प्राणादिष्वामनन्ति काण्वानां तु कथं त्राणादयः पञ्चजना भवेयुः येऽत्रं त्राणादिषु नामनन्तीति।अत उत्तरं पठति॥

# ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने॥ १३॥

असत्यपि काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां प-

इति निर्श्वायत इत्यर्थः । एकदेशिनां मतदयमाह ॥ कैश्चिदित्यादि-ना । शृद्ध्यां व्राह्मणाज्ञातो निपादः । श्रुत्या पञ्चजनशब्दस्यार्थान्त-रमाह ॥ क्विचे ति ॥ पाञ्चजन्यया प्रजया विशतीति विद्तया विशा पुरुषरूपयेन्द्रस्याह्वानार्थं योपाः सृष्टा इति यत्तयुक्तं घोपाति-रेकेणेन्द्राह्वानायोगादिति श्रुत्यनुसोरण प्रजामात्रयहेऽपि न विरोध इत्यर्थः । सूत्रविरो**थमाशङ्क**चाह **॥ आचार्यास्**त्वति ॥ अतः सांख्य-तच्वातिरिक्तयत्किञ्चित्पंरतया पञ्चजनशब्दव्याख्यायामविरोध इति भावः ॥ १२ ॥ शङ्कोत्तरत्वेन सूत्रं गृह्धाणि ॥ भवेयुरिति ॥

ञ्चसङ्घ्या पूर्यते। तेऽपि हि यस्मिन् पञ्च पञ्चज-ना इत्यतः पूर्वस्मिन्मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणा-येव ज्योतिरघीयते "तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः" इति । कथं पुनरुभयेषामि तुल्यवदिदं ज्यो-तिः पत्चमानं समानमन्त्रगतया पञ्चसङ्घया केषांचिद्वस्यते केषांचित्रेति, अपेक्षाभेदादित्या-ह। माध्यन्दिनानां हि समानमन्त्रपिठतप्राणा-दिपंञ्चजनलाभात् नास्मिन्मन्त्रान्तरपठिते ज्यो-तिषि अपेक्षा भवति. तदलाभानु काण्वानां भ-वत्यपेक्षा, अपेक्षाभेदाच समानेऽपि मन्त्रे ज्यो-तिषो ग्रहणाग्रहणे, यथा समानेऽप्यतिरात्रे व-चनभेदात् पोडशिनो यहणायहणे तद्वत् । तदेवं न तावत् श्रुतित्रसिद्धिः काचित् प्रधानविपया-

ज्योतिपां सूर्यादीनां ज्योतिस्तद्दक्ष देवा उपासत इत्यर्थः। नन्वि-दं षष्ठचन्तज्योतिःपदोक्तं सूर्यादिकं ज्योतिः शाखाद्दयेऽप्यस्ति तत्का-ण्वानां पञ्चत्वपूरणाय गृद्धते नान्येपामिति विकल्पो न युक्त इति शङ्कते॥ कथं पुनिरिति ॥ आकाङ्काविशेपादिकल्पो युक्तं इत्याहं शङ्कते॥ अपेक्षेति ॥ यथातिरात्रे पोडशिनं गद्धाति न गृद्धाती-ति वाक्यभेदादिकल्पस्तद्दच्छाखाभेदेनान्त्रपाठापाठाभ्यां ज्योति-ति वाक्यभेदादिकल्पस्तद्दच्छाखाभेदेनान्त्रपाठापाठाभ्यां ज्योति-ते विकल्प इत्यर्थः। ननु क्रियायां विकल्पो युक्तः न वस्तुनीति चेत्, सत्यं, अत्रापि शाखाभेदेन सान्ता ज्योतिःसाहता वा प्राणादयो यत्र प्रतिष्ठितास्तन्मनसाऽनुद्रष्टव्यमिति ध्यानिक्रयायां विकल्पोपपित्तिरि-यनवयत् । उक्तं प्रधानस्याशब्दत्वमुपसंहरित ॥तदेविमिति॥ तथापि स्ति, स्मृतिन्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्येते॥ १३॥ कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्य-पदिष्टोक्तेः॥ १४॥

त्रतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणं, त्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां, त्र-तिपादितं च त्रधानस्याशब्दत्वं । तत्रेदमपरमा-शङ्क्यते। न जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो ब्रह्मवि-

स्मृतियुक्तिभ्यां प्रधानमेव जगत्कारणमित्यत आह ॥ स्मृतीति॥१३ ॥ कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोकेः ॥ पूर्वय-न्थेनास्य सङ्गतिं वक्तं वृत्तमनुवदति ॥ प्रतिपादितमिति ॥ अधि-करणत्रयेण प्रधानस्याश्रौतत्वोत्तया जगत्कारणत्वलक्षणेन ब्रह्मण एव बुद्धिस्थता, तस्मिन्नेव बुद्धिस्थे निर्विशेषे ब्रह्मणि वेदान्तानां सम-न्वय इति साधितं पूर्वसूत्रसन्दर्भेण । तत्र रुक्षणसमन्वययोरसिद्धिरेव श्रुतीनां विरोधदर्शनादित्याक्षेपरूपान्तेनास्य सङ्गतिमाह ॥ तत्रेति॥ न चाविरोधचिन्तायाः द्वितीयाध्याये सङ्गतिर्नास्मिन्नध्याये इति वाच्यं, सिद्धे समन्वये स्मृत्यादिमानान्तरविरोधनिरासस्य दितीयाध्यायार्थ-त्वात् तत्पदवाच्यजगत्कारणवादिश्चतीनां मिथो विरोधादाच्यार्थानि-श्रयेन रुक्ष्ये समन्वयासिद्धौ प्राप्तायां तत्साधकाविरोधचिन्ताया अ-त्रैव सङ्गतत्वात् । न चैवं सृष्टिश्रुतीनामप्यविरोधोऽत्रैव चिन्तनीय इति वाच्यं, स्वप्नतत् कल्पितसृष्टीं विरोधस्यैवाभावात् । किमर्थं तर्हि हितीये तिचन्तनं, स्थूळबुद्धिसमाधानार्थं इति ब्रमः। इह तु सुक्ष्म-दशां वाक्यार्थे समन्व्यज्ञानाय तत्पदार्थश्रुतिविरोधः परिक्रियते। ययपिं त्वंपदार्थश्रुतिविरोधोऽत्र परिहर्तव्यः तथापि प्रथमसूत्रेण बन्ध-

षयं वा गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपा-द्यितुं शक्यं, करमात् , विगानदर्शनात् , प्रति-वेदान्तं त्यन्यान्या सृष्टिरुपलभ्यते क्रमादिवै-चित्र्यात्, तथाः हि क्विं "दात्मन आकाशः स-म्भूतः?' इत्याकाशादिका सृष्टिराम्नायते, कचि-त्तेजआदिका "तत्तेजोऽसृजते"ति, कचित्राणा-दिका "स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्वामि"ति,क-चिद्क्रमेणैव लोकानामृत्पत्तिराम्नायते "स इ-माँ हो कानसृजताम्भो मरीचि परमापः इति, तथा कचिद्सत्पूर्विका सृष्टिः पत्र्वतं, "असद्रा

मिथ्यात्वसूचनादविरोधःसिद्धः,प्रपञ्चस्तु स्यूठबुद्धिसमाधानप्रसङ्गेन भविष्यतीति मन्यते सूत्रकारः । अत्र जगत्कारणश्रुतयो विषयस्ताः किं ब्रह्मणि मानं न वेति संशयेऽचज्योतिषोः संख्यादृष्टिकियायां विकल्पेऽपि कारणे वस्तुन्यसद्दा सद्दा कारणमित्यादिविकल्पसम्भ-वादप्रामाण्यमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयन्तुक्ताक्षेपं विवृणोति ॥ प्र-तिवेदान्तमित्यादिना ॥ वेदान्तानां समन्वयसाधनाच्छ्रत्यध्याय-सङ्गतिः। असदादिपदानां सत्कारणे समन्वयोक्तेः पादसङ्गतिः, पूँ-र्वपक्षे तमन्वयासिद्धिः फलं, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति विवेकः। क-माक्रमाभ्यां सृष्टिविरोधं तावद्दर्शयति ॥ तथा हि क्वचिद्तित्यादिना॥ स परमात्मा लोकानसृजत अन्मयशरीरप्रचुरस्वर्गलोकोऽन्भःशब्दा-र्थः । सूर्यरश्मिन्याप्तोऽन्तरिक्षलोको मरीचयः । मरो मर्त्यलोकः । अ-व्बहुलाः पाताललोकाः आप इति श्रुत्यर्थः । सृष्टिविरोधमुक्का का-रणविरोधमाह ॥ तथेति ॥ असदनभिव्यक्तनामरूपात्मकं कारणं,

इदमय आसीत् ततो वे सदजायते"ति,"असदे-वेद्मय्यआसीत् तत्सदासीत्तत्सत्यमभवदिः ति च, क्विट्सद्वाद्निराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रि-या प्रतिज्ञायते "तद्वेक आहुरसदेवेदमय आ-सी"दित्युपऋम्य,"कुतस्तुखलु सोम्येवं सुरुगदि-ति होवाचे कथमसतः सजायेते"ति,"स्ट्विव सो-म्येदमय् आसीदि"ति,कचित्स्वयंकर्त्वकेव व्या-क्रिया जगतो निगद्यते,''तद्देदं तर्द्धव्याकृतमा-सीत् तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत" इति । एवमनेकधाविप्रतिपत्तेः वस्तुनि च विकल्पस्या-नुपपत्तेर्न वेदान्त्वाक्यानां जगत्कारणावधार-णपरता न्याय्या,रमृतिन्यायप्रसिद्धिभ्यां तु का-रणान्तरपरिग्रहो न्याय्य इति। एवं प्राप्ते ब्रूमः।

ततः कारणात् सदिभिन्यकं । एतजुल्यार्थं छान्दोग्यवाक्यमाह ॥ अ-सदेवति ॥ किं शून्यमेव नेत्याह ॥ तत्सिद्दिति ॥ अवाधितं ब्रह्मैवा-सीदित्यर्थः । तद्वह्मात्मना स्थितं जगत् सृष्टिकाले सम्यगभिन्यक्तभ-वत्। प्रक्तिया सृष्टिः। तत्तत्र कारणे एके वाह्मास्तेषां मतं । श्रुतिरेव दूपयित ॥कुत इति ॥ कुतएवंपदयोर्श्यमाह॥कथिमिति॥स्वमतमाह॥सादिति॥ तदिदं जगद्ध किल तिर्हं प्राक्कालेऽव्याकृतं कारणात्मकमासीत् ॥श्रु-तीनां विरोधमुपसंहरित ॥ एविमिति ॥ किमत्र न्याय्यमित्याशङ्कृत्व मानान्तरसिद्धप्रधानलक्षकत्वं वेदान्तानां न्याय्यमित्याह॥स्मृतीित॥ त त्र सृष्टी, विरोधमङ्गीकृत्यं लष्टारे विरोधं परिहरित ॥ सत्यपीति ॥ आ-काशादिषु ब्रह्मणः कारणत्वे विरोधो नैवासीति प्रतिज्ञायां हेतुमाह

सत्यपि प्रतिवेदान्तं सृज्यमानेष्वाकाशादिषु ऋ-मादिद्वारके विगाने न स्त्रष्टरि किञ्चिद्विगानम-ं स्ति, कृतः, यथाव्यपदिष्टोक्तेः । यथाभूतो त्येक-स्मिन्वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वात्मकोऽद्विती-यः कारणत्वेन व्यपदिष्टः, तथाभूत एवं वेदांता-न्तरेप्वपि व्यपदिश्यते,तद्यथा,"सत्यं ज्ञानमन-न्तंब्रह्मे''ति, अत्र तावज्ज्ञानशब्देन परेण च त-द्विपयंण कामियतृत्ववचनेन चेतनं ब्रह्मान्यरू-पयदपरत्रयोज्यत्वेनेश्वरं कारणमत्रवीत्।तद्दि-पयेणैव परेणात्मशब्देन शरीरादिकोशपरम्पर-या चान्तरानुप्रवेशनेन सर्वेषामंतः प्रत्यगात्मानं निरधारयत्, "बहु स्यां प्रजायेये"ति चात्मवि-पयेण बहुभवनानुशंसनेन सञ्यमानानां विका-राणां स्त्रष्ट्ररभेद्मभाषतातथे"दं सर्वमसृजत य-दिदं किञ्चें"ति समस्तजगत् सृष्टिनिर्देशेन प्राक् सृष्टेरिद्वतीयं स्त्रष्टारमाचष्टे, तद्त्र यञ्चक्षणं ब्रह्मं-

॥ कुत इति ॥ यथाभूतत्वमेवाह ॥ सर्वज्ञ इति ॥ कारणस्य सर्वज्ञ-त्वादिकं प्रतिवेदान्तं दृश्यत इत्याह ॥ तद्यथेत्यादिना तद्विपयेण क्रह्मविषयेण, चेतनं सर्वज्ञं, तदात्मानं स्वयमकुरुतेति । श्रुतेरपरप्रयो-ज्यत्वं । तस्माद्वा एतस्मादात्मन इति प्रत्यगात्मत्वं स्वस्य बहुरूप-त्वकामनया स्थितिकालेऽप्यद्वितीयत्वं । यथा, तैतिरियके सर्वज्ञ-त्वादिकं कारणस्य तथा छान्दोग्यादाविष दृश्यते इत्याह ॥ त-

कारणत्वेन विज्ञातं तछक्षणमेवान्यत्रापि विज्ञा-यते । "सदेव सोम्येदमय आसीत्, एकमेवा-द्वितीयं, तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तेजोऽ-सुजतेति" तथा "आत्मा वा इदमेक एवात्र आ-सीन्नान्यंत् किञ्चन मिषत्स ऐक्षत छोकानूस्-जा इति चंग्यएवंजातीयकस्य कारणस्वरूपनि-रूपणपरस्य वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तमवि-गीतार्थत्वात् । कार्यविषयं तु विगानं दृश्यते क-चिदाकाशादिका सृष्टिः क्वित्तेजआदिकेत्येवं-जातीयकम्। न च कार्यविषयेण विगानेन कार-णमपि ब्रह्म सर्ववेदान्तेष्वविगीतमधिगम्यमा-नमविवक्षितं भवितुमईतीति शक्यते वक्तुं, अ-तिप्रसङ्गात्।समाधास्यति चाचार्यः कार्यविष-यं विगानं न वियदश्रुतेरित्यारभ्याभवेदपि का-

दत्र यञ्चक्षणिमिति, भिषत्सन्यापारं अविगीतार्थत्वादाविरुद्धार्थ-करवार् कारणे नास्ति विप्रतिपत्तिरिति शेपः, तथापि कार्ये वि-रोधात् कारणेऽपि विरोधः स्यादित्याशङ्कच निषेधति ॥ कार्यवि-षयन्टिवत्यादिना ॥ स्वप्नसृष्टीनां प्रत्यहमन्यथात्वेन सोऽहमिति प्रत्य-भिज्ञायमाने द्रस्ट्यंपि नानात्वं प्रसज्येतेत्याह ॥ अतिप्रसङ्गादिति ॥ सृष्टिविरोधमङ्गीरुत्य स्रष्टिर न विरोध इत्युक्तं अधुनाङ्गीकारं त्य-जित ॥ समाधास्यति चेति ॥ किमर्थं तर्हि श्रुतयः सृष्टिमन्यथा-न्यथा वदन्तीत्याशङ्क्य सृष्टावतात्पर्यज्ञापनायत्याह ॥ भवेदित्या-

र्यस्य विगीतत्वं अप्रतिपाद्यत्वात्। न त्ययं सु-ष्ट्यादिप्रपञ्चः प्रतिपिपाद्यिषितः। न हि तत्प्र-तिबद्धः कश्चित् पुरुषार्थो दृश्यते श्रूयते वा,न च कल्पयितुं शक्र्यते उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र-तत्र ब्रह्मविषयेर्वाक्येः साकमेकवाक्यंताया ग-म्यमानत्वात् । दर्शयति च सृष्ट्यादिप्रंपञ्चस्य-ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थतां, "अन्नेन सोम्य शुङ्गेनापो-मूलमंन्विच्छाद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजोमूलम-न्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छे" ति । मृदादिदृष्टान्तैश्च कार्यस्य कारणेनाभेदं व-दितुं सृष्ट्यादिप्रपञ्चः श्राव्यत इति गम्यते।त-था च सम्प्रदायविदो वदन्ति,

'' मुछोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टियां चोदितान्यथा । उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन "॥ इति ।

दिना । अतात्पर्यार्थविरोधो न दोषायेत्यत्र तात्पर्यं साधयति ॥ न हीति ॥ फलबद्बह्मवाक्यशेषत्वेन सृष्टिवाक्यानामर्थवच्वसम्भवाज स्वार्थे पृथक फलं कल्प्यं वाक्यभेदापत्तिरत्याह॥ न च कल्पयितुमि-ति ॥ न्यायादेकवाक्यत्वं सिद्धं श्रुतिरिप दर्शयन्तीत्याह ॥ दर्शय-ति.चेति ॥ शुङ्गेन कार्येण लिङ्गेन कारणव्रह्मज्ञानार्थःवं सृष्टिश्रुती-नामुक्का कारणस्याइयत्वज्ञानं फलान्तरमाह ॥ मृदादीति ॥ एव निष्फलायामन्यार्थायां सृष्टी तात्पर्याभावाद्विरोधो न दोष इत्यंत्र वृद्धसम्मतिमाह ॥ तथा चेति ॥ अन्यथान्यथेति वीप्सा द्रष्टव्या ।

ब्रह्मप्रतिपत्तिसम्बद्धं तु फलं श्रूयते "ब्रह्म-विदान्नोति परं" "तरित शोकमात्मवित्" "त-मेव विदित्वा अतिमृत्युमेति " इति च । प्रत्य-क्षावगमं चेदं फलं "तत्त्वमसि " इत्यसंसार्या-त्मत्वप्रतिपत्तौ सत्यां संसार्यात्मत्वव्यादृत्तेः ॥ १४॥ यत् पुनः कारणविषयं विगानं दृशितं "असद्घा इदमय आसीत्" इत्यादि तत् परि-हर्तव्यं । अत्रोच्यते ।

## संमाकर्षात्॥ १५॥

"असद्वा इदमय आसी"दिति नात्रासित्ररात्म-कं कारणत्वेन श्राव्यते।यतो"ऽसन्नेव स भवत्य-सत् ब्रह्मेति वेद चेद्रस्ति ब्रह्मेति चेद्रेद सन्तमेनं ततो विदु"रित्यसद्वादापवादेनास्तित्वलक्षणं ब्र-ह्यान्नमयादिकोशपरम्परया प्रत्यगात्मानं नि-

अवताराय ब्रह्मधीजन्मने, अतस्तदन्यथात्वेऽिप ब्रह्मणि न भेदः ज्ञेन्से न विगानिमत्यर्थः । ब्रह्मज्ञानस्य सृष्टिशेषित्वमुक्तं तन्निर्वाहाय तस्य फलमाह ॥ ब्रह्मोति ॥ मृत्युमत्येतीत्यन्वयः ॥ १४ ॥ एवं सृष्टिहारकं विरोधमुत्सूत्रं समाधाय कारणस्य सदसन्त्वादिना साक्षाच्छुति-विरोधनिरासार्थं सूत्रमादत्ते ॥यत् पुनिरिति॥ यतोऽिस्तित्वलक्षणं ब्रह्मिर्धार्यं तस्मिन्नेव • श्लोकमुदाहरित अतोऽत्र श्लोक निरात्मकमसन्न श्लोष्यत इति योजना । तत् तत्र सदात्मिन श्लोको मन्त्रो भवति । सदारमसमाकर्षाद्वीन्द्रियार्थकासस्पदेन ब्रह्म लक्ष्यत इत्याह

र्धार्य सोऽकामयतेति तमेव प्रकृतं समाकृष्य स-प्रपञ्चां सृष्टिं तस्मात् श्रावियत्वा तत् सत्यमि-त्याचक्षतं इति चोपसंहत्य तद्प्येष श्लोको भव-ति इति तस्मिन्नेन प्रकृतेऽर्थे श्लोकिममुदाहर-त्य"सहा इदमय आसी''दिति।यदि व्वसंन्निरा-त्मकमस्मिन् श्लोकेऽभित्रेयेत ततोऽन्यसमाकर्ष-णेऽन्यस्योदाहरणादसम्बद्धं वाक्यमापचेत । तरमान्नामरूपव्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण स-च्छब्दः प्रसिद्ध इति तद्वयाकरणाञावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेव ब्रह्मासदिवासीदित्युपचर्यते । एषेवासदेवेदमय आसीदित्यत्रापि योजना, तत् सदासीदिति समाकर्षणात् । अत्यन्ताञा-वाभ्युपगमे हि तत् सदासीदिति किं समाकृष्ये त। "तद्वैक आहुरसदेवेदमयआसीदित्यत्रापि न श्रुत्यन्तराभित्रायेणायमेकीयमतोपन्यासः

।।तस्मादिति।।न च प्रधानमेव रुक्ष्यतामिति वाच्यं । चेतनार्थकब्रह्माः दिशब्दानामनेकेषां ठक्षणागौरवादिति भावः। तिनिरिश्रुतौ सूत्रं यो-जयित्वा छान्देाग्यादौ योजयति ॥ एषैवेति ॥ सदेकार्थकंतत्पदेन पूर्वीकासतः समाकर्षान्त शून्यत्वमित्यर्थः।नन्वसत्पद्रुक्षणा न युका श्रुतिभिरेव स्वमतभेदेनोदितानुदितहोमवाद्दिकल्पस्य दंशितत्वादित्यत आह ॥ तद्धैक इति ॥ एके शाखिन इत्यर्थो व भवति, किन्तु अना-दिसंसारचकस्था वेदबाह्या इत्यर्थः। शून्यनिरासेन श्रुतिभिः सद्दा-

क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पस्यासम्भवात्। तस्माच्छतिपरिगृहीतसत्पक्षदार्खायेवायं मन्द-मतिपरिकेल्पितस्यासत्पक्षस्योपन्यस्य निरा-सइतिद्रष्टव्यं।"तहेदं तर्खव्याकृतमासी"दित्य-त्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं कथ्य-ते।"स'एष इह प्रविष्ठ आनखाग्रेभ्यः"इत्यध्य-क्षस्य व्याकृतकार्यानुत्रवेशित्वेन समाकर्षात्। निरध्यंक्षे व्याकरणाभ्यपगमे त्यनन्तरेण प्रक्र-तावलिम्बना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्या-नुत्रवेशित्वेन समाकृष्येत । चेतनस्य चायमा-त्मनः शरीरेऽनुप्रवेशः श्रूयते, अनुप्रविष्टस्य चेतनत्वश्रवणात् , "पश्यंश्चक्षुः शृष्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनः ?' इति । अपि च यादृशमिद्मद्य-वं नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत् साध्य-क्षं व्याक्रियते एवमादिसर्गेऽपीति गम्यते, दृष्ट-विपरीतकल्पनानुपपत्तेः । श्रुत्यन्तरम "प्यनेन

दस्यैवेष्टत्वात्तासां विरोधरफुर्तिानेरासाय रुक्षणा युक्तेति भावः। यदुक्तं कचिदकर्तृका सृष्टिः कथितेति तन्नेत्याह ॥ तद्धेदमिति ॥ अध्यक्षः कर्त्ता । ननु कर्त्रभाव एव परामृश्यते इत्यत आह ॥ चेतन-स्य चायमिति ॥ चक्षुद्रंष्टा श्रोत्रं श्रोता मनो मन्तेत्युच्यते इत्यर्थः। आयकार्यं सकर्तृकं कार्वत्वात् घटवादित्याह ॥ अपि चेति ॥ अय-त्वे इदानीं । ननु कर्मकारकादन्यस्य कर्तुः सन्वे कर्मण एव कर्तृवा-

जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी" ति साध्यक्षामेव जगतो व्याक्रियां दर्शयति । व्याक्रियत इत्यपि कर्मकर्तरि लकारः सत्येव प-रमेश्वरे कर्तरि सौकर्यमपेक्ष्य द्रष्टव्यः। यथा लूयते केदारः स्वयमेवेति सत्येव पूर्णकं लवित-रि। यहा कर्मण्येवैष लकारः अर्थाक्षिप्तं कंर्त्रन्तर-मपेक्ष्य द्रष्टव्यः, यथा गम्यते ग्राम इति॥१५॥

### जगद्वाचित्वात्॥ १६॥

कोषीतिकब्राह्मणे बालाक्यजातशत्रुसंवादे श्रूयते, "यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत् कर्म सवै वेदितव्यः" इति (कौ॰ ब्रा॰ अ॰४।क॰ १९।)।तत्र किं जीवो वेदित-

चिलकारो विरुद्ध इत्यत आह ॥ व्याक्रियते इति ॥अनायासेन सि-द्धिमपेक्ष्य कर्मणः कर्तृत्वमुपचर्यत इत्यर्थः । व्याक्रियते जगत् स्वय-मेव निष्पन्तमिति व्यारुयाय केनचिब्बारुतमिति व्याचप्टे॥ यद्देति ॥ अतः श्रुतीनामविरोधात् कारणद्वारा समन्वय इति सिद्धम् ॥ १९८॥.

जगद्वाचित्वात्॥ विषयमाह॥ कौषीतकीति॥ बलाकाया अ-पत्यं बालाकिर्वाह्मणस्तं प्रति राजोवाच ॥ यो वा इति ॥ न केव-लमादित्यादीनां कर्त्ता किन्तु सर्वस्य जगत इत्याह ॥, यस्येति ॥ ए-तज्जगट् यस्य कर्म कियते इति व्युत्पंच्या कार्यमित्यर्थः । कर्मेतिशब्दस्य योगरूढिभ्यां संशयमाह॥तत्रेति॥पूर्वत्रैकवाक्यस्थ सदादिशब्दबर्ला-दसच्छव्दो नीतः, इह तु वाक्यभेदात् ब्रह्म ते ब्रवाणीतिबालाकिवाक्य-

व्यत्वेनोपदिश्यते उत् मुख्यः प्राण उत् परमात्मे-ति विशयः, किं तावत् प्राप्तं प्राण इति,कृतः, यस्य वै तत् कर्मेति श्रवणात्, परिरूपन्दलक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयत्वात् , वाक्यशेषे चा"था-स्मिन् प्रांण एवेकधा भवती"ति प्राणशब्ददर्श-नात् प्राणशब्दस्य च मुरूये प्राणे प्रसिद्धत्वात्, ये चैतेपुरस्ताद्वालाकिनाऽऽ"दित्येपुरुषश्चन्द्रम-सि पुरुषः '' इत्येवमादयः पुरुषा निर्दिष्टाः तेषा-मपि भवति त्राणः कर्ता त्राणावस्थाविशेषत्वा-दादित्यादिदेवतात्मनां "कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्मेत्याचक्षते" इति श्रुत्यन्तरप्र-सिद्धेः, जीवो वाऽयमिह वेदितव्यतयोपदिश्यते तरंयापि धर्माधर्मलक्षणं कर्मशक्यते श्रावियतुं

स्थबह्मशब्देन प्राणादिशब्दो ब्रह्मपरत्वेन नेतुमशक्य इति प्रत्युदाहरणे-न पूर्वपक्षमाह ॥िकं तावदिति॥ पूर्वपक्षे वाक्यस्य प्राणायुपास्तिपर-त्वाइह्मणि समन्वयासिद्धिः सिद्धान्ते ज्ञेये समन्वयसिद्धिरिति फलं । अथ सुपृष्ठौ द्रष्टेति शेषः । श्रुतं पुरुषकर्तृत्वं प्राणस्य कथमित्यतआह ॥ ये चेत इति ॥ सूत्रात्मकप्राणस्यविकाराः सूर्यादय इत्यत्र गानमाह ॥ कतम इति ॥ यस्य महिमानः सर्वे देवा इति पूर्वपाक्ये दर्शितम् अतः सर्वदेवात्मकत्वात् स प्राणो ब्रह्म यत्परोक्षं शाश्चेकवेद्यत्वादि-त्यर्थः । पूर्वपक्षान्तरमाह ॥ जीवों वेति ॥ यत्कारणं यस्माज्ञीवं बो-धयति तस्मादित सुष्ठोत्थापनं जीविङ्कृमिति योजना । तौ ह पु-रुषं सुष्ठमाजग्मतुः तं राजाहे बृहत्पाण्डुरवासः सोम राजित्याम-

"यस्य वैतत् कर्में" ति, सोऽपि भोकृत्वाद्गोगो-पुकरणभूतानामेतेषां पुरुषाणां कर्तोपपद्यते, वाक्यशेषे च जीवलिङ्गमवगम्यते। यत्कारणं वे-दितव्यतयोपन्यस्तस्य पुरुषाणां कर्तुर्वेदनायो-पेतं बाळाकिं प्रतिबुबोधियपुरजातशत्रुः सुप्तं पु-रुषमामन्त्र्यामन्त्रणशब्दाश्रवणात् प्राणादी-नामभोकृत्वं प्रतिबोध्य यष्टिघातोत्थापनात्प्रा-णादिव्यतिरिक्तं जीवं भोक्तारं प्रतिबोधयति, .तथा परस्ताद्पि जीवलिङ्गमवगम्यते।"तद्यथा श्रेष्ठी स्वेर्भुङ्के यथा वा स्वाःश्रेष्ठिनं भुञ्जन्त्येव-मेवेप प्रज्ञात्मेतेरात्मिभुंडे एवमेवेते आत्मा-न एतमात्मानं भुञ्जन्ति'' इति (कौ० त्रा० अ० ४ । क॰ २०।)। प्राणभृत्त्वाच्च जीवस्योपपन्नं प्राणशब्दत्वं । तस्माजीवमुख्यप्राणयोरन्यतर इह यहणीयो न परमेश्वरः, तिल्लङ्गानवगमादि-ति, एवं प्राप्ते ब्रूमः। परमेश्वर एवायमेतेषां पुरु-

न्व्य सम्बोध्य सम्बोधनानभिज्ञत्वात् प्राणादेरनात्मत्वमुक्काः यष्ट्या-धातेनोत्थाप्य जीवं बोधितवान् इत्यर्थः। श्रेष्ठी प्रधानः स्वैर्मृत्यैर्ज्ञा-तिभिरूपहृतं भुङ्के स्वाः ज्ञातयश्च तमुपजीवन्ति । एवं जीवोऽपि आदित्यादिभिः प्रकाशादिना भोगोपंकरणैर्भु इके तेच हविर्घहणादि-ना जीवमुपजीवन्तीत्युक्तं भोकृत्वं जीवलिङ्गं । ननु प्राण एवैकधा-भवतीति श्रुतः प्राणशब्दो जीवे कथमित्यत आह ॥ प्राणभृत्त्वाच्चे-

पाणां कर्ता स्यात्, कस्मात्, उपक्रमसाम-र्थ्यात्, इह हि बालांकिरजातशत्रुणा सह "ब्र-ह्म त ब्रवाणि" इति संवदितुमुपचक्रमे, स च क-तिचिदादित्याद्यधिकरणान् पुरुपान मुख्यब्रह्म-दृष्टिभाज उक्का तूप्णीं बभूव,तमजातशत्रु "र्मृ-षा वे खंलु मा संवदिष्ठा ब्रह्म ते प्रब्रवाणी" त्य-मुख्यब्रह्मवादितयापोद्य तत्कर्तारमन्यं वेदित-व्यतयोपचिक्षेप।यदि सोऽप्यमुख्यब्रह्महोष्टेभा-कू स्यादुपक्रमो बाध्येत, तस्मात् परमेश्वर ए-वायं भवितुमहीति । कर्तृत्वश्चेतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्र्येणावकल्पते । य-स्य वे तत् कर्मेत्यपि नायं परिस्पन्दलक्षणस्य धर्माधर्मलक्षणस्य वा कर्मणो निर्देशः तयोर-न्यतरस्याप्यप्रकृतत्वात् असंशब्दितत्वाच्च।ना-पि पुरुषाणां अयं निर्देशः, एतेषां पुरुषाणां कर्ते-

ति ॥ सृत्राह्महिरेव सिद्धान्तयिते ॥ एविमिति ॥ स च बालाकिर्वह्म-त्वभ्रान्त्या व्यष्टिलिङ्गरूपान् पुरुषानुक्का राज्ञा निरस्तरतृष्णीं स्थितः, तदुक्तं ब्रह्म मृषेत्युक्का राज्ञोच्यमानं ब्रह्मवेति वक्तव्यमन्यथाराज्ञोऽपि मृषावादित्वप्रसङ्गादित्याह ॥ यदि सोऽपीति ॥ वोदेतव्योऽपीत्यर्थः । मुख्यं पुरुषकर्तृत्वं ब्रह्मणएव लिङ्गं प्राणजीवयोस्तिन्यम्यत्वेनास्वात-न्त्रयादित्याह ॥ कतृत्वं चेति ॥ यदुक्तं चलनादृष्टयोर्वाचकः कर्मश-ददः प्राणजीवयोरूपस्थापक इति तन्नेत्याह ॥ यस्येति ॥ अनेका- त्येवं तेषां निर्दिष्ठत्वात्, लिङ्गवचनविगानाञ्च।
नापि पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य
वायं निर्देशः, कर्त्वशब्देनैव त्योरुपात्तवात्,
परिशेषात् प्रत्यक्षसिन्निहतं जगत् सर्वनाम्नेतच्छब्देन निर्दिश्यते, क्रियत इति चं तदेव
जगत्कर्म। ननु जगद्प्यकृतमसंशब्दितं च, सत्यमेतत्, तथाप्यसितं विशेषोपादाने साधारणनार्थन सन्निधानेन सन्निहितवस्तुमात्रस्यायं
निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्,
विशेषसन्निधानाभावात्। पूर्वत्र च जगदेकदे-

र्थकाच्छव्दादन्यतरार्थस्य प्रकरणादुपपदाद्या यहणं न्याय्यं। अत्र प्रकरणोपपदयोरसच्वात् कस्य यहणमिति संशये पुरुपकर्नृपद्सान्निध्यात् क्रियत इति योगाज्जगद्गहणमित्यर्थः। एतत्कमेतिप्रकतपरामर्शात् पुरुपाः पूर्वोक्ताः कर्मशब्देन निर्दिश्यन्तामित्यत आह ॥ नापीति ॥ पौनरुक्त्यापातात् पुरुपाणां नपुंसकैकवचनेन परामर्शायोगाचेत्यर्थः। ननु पुरुपोत्पादकस्य कर्तृर्व्यापारः करोत्यर्थ उत्पादनं तस्य फलं पुरुषजन्म तदन्यतरवाची कर्मशब्दाऽस्त्वित्यत आह ॥ नापीति ॥ कर्तृशब्देनिति ॥ क्रियाफलभ्यां विना कर्नृत्वायोगात् कर्नृशब्देनैव तयोर्थहणमित्यर्थः। जगतोऽपि प्रकरणोपपद न स इत्युक्तमः
द्रिक्तरोति ॥ सत्यमिति ॥ प्रकरणादिकं हि सर्वनाम्नः सङ्कोचकं नस्मिनसिति सामान्येन बुद्धिस्थं सर्वमेव गृह्यते, अत्र च सङ्कोचकासच्वात् सर्वार्थकेन सर्वनाम्ना बुद्धिस्थस्य कार्यमात्रस्य कर्मशब्दो वाचक इत्याह ॥ तथापीति ॥ किश्च जगदेकदेशोक्त्या जगत् प्रकृ-

अ॰१। पा० ४।

शभुतानां पुरुषाणां विशेषोपादानादविशेषितं जगदेवेहोपादीयत इति गम्यते । एतदुक्तं भव-ति,य एतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशभूतानां कर्ता किमनेन विशेषेण यस्य वा कृस्नमेव जगद्विशे-षितं कर्मेति । वाशब्द एकदेशावच्छिन्नकर्तृत्व-व्यार्च्यर्थः।ये बालाकिना ब्रह्मत्वाभिमताः पुरुषाः कीर्तितास्तेषामब्रह्मत्वरूयापनाय विशे-षोपादानं, एवं ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन सामा-न्यविशेषाभ्यां जगतः कर्ता वेदितव्यतयोपदि-श्यते, परमेश्वरश्च सर्वजगतः कर्ता सर्ववेदान्ते-ष्ववधारितः॥१६॥

### जीवमुख्यपाणलिङ्गान्नेति चेत्तद्व्या-ख्यातम्॥१७ ॥

अथ यदुक्तं वाक्यशेषगतात् जीवलिङ्कात् मु-तिमत्याइ ॥ पूर्वत्रेति ॥ जगद्गहे पुरुपाणामपि यहात् पृथगुक्तिर्व-थेंत्यत आह ॥ एतदुक्तमिति ॥ स वेदितव्य इति सम्बन्धः । पुरुष-मात्रनिरूपितं कर्तृत्विमिति भ्रान्तिनिरासार्थी वाशब्दः। ब्राह्मणा भो-जियतव्याः परिवाजकाश्चेत्यत्र यथा ब्राह्मणशब्दः परिवाजकान्य-विषयः तथात्र कर्मशब्दः पुरुषान्यजगद्वाचीत्याह ॥ एवमिति ॥ अ-स्तु जगत्कर्त्ता वेदितव्यः परमेश्वरंस्य किमायातमित्यत आह ॥ पर-मेश्वरति॥ १६॥

सिदान्तमुक्का पूर्वपक्षजीजमनूष दूषयति ॥ जीवमुरुषप्राणिल-

च्यत्राणलिङ्गाञ्च तयोरेवान्यतरस्येह ग्रहणंन्या-य्यं न परमेश्वरस्येति तत्परिहर्तव्यं । अत्रोच्य-ते, परिहृतं चैतन्नोपासात्रेविध्यादाश्रितत्वादिह तचोगादित्यत्रात्रिविधं खत्रोपासनमेवं सति प्र-सज्येत, जीवोपासनं मुरुयत्राणोपासनं ब्रह्मो-पासनं चेति। न चेतत् न्याय्यं, उपऋमोपसंहा-राभ्यां हि ब्रह्मविषयत्वमस्य वाक्यस्थावगम्य-ते। तंत्रोपक्रमस्य तावत् ब्रह्मविषयत्वं दर्शितं । उपसंहारस्यापि निरतिशयफलश्रवणात् ब्रह्म-विषयत्वं दृश्यते. "सर्वान् पाप्मनोऽपहत्य सर्वे-षां च भूतानां श्रेष्ठचं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेदः ' इति । नन्वेवं सति प्रतर्दनवाक्य-निर्णयेनैवेदमपि वाक्यं निर्णीयेत, न निर्णीयते यस्य वैतत् कर्मेत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्रानि-धारितत्वात् , तस्मादत्र जीवमुख्यप्राणशङ्का पु-नरुत्पद्यमाना निवर्त्यते। प्राणशब्दोऽपि ब्रह्म-विषयो दृष्ट: "त्राणबन्धनं हि सोम्य मनः" इ-

ङ्गान्नेति चेत्तव्याख्यातिमिति ॥ उक्तमेव स्मारयित ॥ त्रिविधमि-ति।श्रिष्टचं गुणाधिक्यं, आधिपत्यं नियन्तृत्वं, स्वाराज्यमिनियम्यत्विम-ति भेदः सम्भवति । एकवाक्यत्वे वाक्यभेदो हि नेष्यत इत्युक्तं चेत् पुनरुक्तिः स्यादिति शङ्कते ॥ नन्वेविमिति ॥कर्मशब्दस्य रूढ्या पूर्व-पक्षप्राप्तौ तन्तिरासार्थमस्यारम्भो युक्त इत्याह ॥ नेत्यादिना ॥ प्रा- त्यत्र, जीवलिङ्गमप्यूपक्रमोपसंहारयोर्बह्मवि-षयत्वादुभेदाभिप्रायेण योजयितव्यम् ॥ १७॥

# अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्याना-भ्यामपि चैवमेके॥ १८॥

अपि च नैवात्र विवद्तित्व्यं, जीवप्रधानं वा इदं वाक्यं स्यात् ब्रह्मप्रधानं वेति,यतोऽन्यार्थं जीवपर।मर्शे ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थे अस्मिन् वाक्ये जैमिनिराचार्यों मन्यते, कस्मात्, प्रश्नव्या-**ख्यानाभ्यां, प्रश्नस्तावत् सुपृतपुरुपप्र**तिबो-धनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिवोधिते.पु-नर्जीवव्यतिरिक्तविषयो दृश्यते, "क्वेप एतद्दा-ठाके प्रचोऽशयिष्ट क वा एतदभूत् कुत एतदा-गादिति । (केै। ० ब्रा ० अ० ४ । क० १९ ) प्रति-

णशब्दजीवलिङ्गयोर्गतिमाह ॥ **प्राणशब्दोऽपी**ति ॥ १७ ॥

मनो जीवः जीवलिङ्गेन ब्रह्मैव लक्ष्यते इत्युक्तं, इदानीं तिल्लेङ्गेन जीवाकिहररा ब्रह्म बाह्ममित्याह ॥ अन्यार्थमिति ॥ जीवपरामर्शस्य जीवाधिकरणब्रह्मज्ञानार्थत्वे प्रश्नमाह ॥ **क्षेप** इति ॥ हे बाटाके ए-तच्छयनं विशेषज्ञानाभावरूपं यथा स्यात्तथैप पुरुषः काशयिष्ट क-स्मिन्नधिकरणे शयुनं रुतवानित्यर्थः । एकीभावाश्रयज्ञानार्थं पृच्छति ॥ क वा इति ॥ एत्रज्ञवनमेकीभावरूपं यथा स्यात्तथा एव पुरुषः कार्भूत्सुप्तः, केनैक्यं प्राप्नोतीति यावत् । उत्थानापादानं पृच्छति ॥ कुतं इति ॥ एतदागमनमैक्यश्रंशरूपं यथा स्यात्तथा पुरुषः कुत वचनमपि "यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्य-थास्मिन् प्राण एवैंकधा भवती''त्यादि,"एत-स्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठ-न्ते प्राणेभ्या देवा देवेभ्यो लोकाः''इति च (कौ० ब्रा ॰ अ ॰ ४ क ॰ १९ । २० ) सूप्<sub>पिका</sub>ले च प-रेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति, परस्माच ब्र-ह्मणः प्राणादिकं जगजायत इति वेदान्तमयां-दा। तस्माद्यत्रास्य जीवस्य निःसम्बोधतास्व च्छतारूपः स्वापः उपाधिजनितविशेपविज्ञान-रहितं स्वरूपं, यतस्तद्वंशरूपमागमनं सोऽत्र-परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्यते। अपि चैवमेके शाखिनो वाजसनेयिनोऽस्मिन्नेव वालाक्यजातशत्रुसंवादे स्पष्टं विज्ञानमयशंब्दे-न जीवमास्राय तद्यतिरिक्तं परमात्मानमामन-

आगत इत्यर्थः । प्रश्नमुक्का व्याख्यानमाह ॥ प्रतिवचमिति ॥ . शयनभवमयोराधारः उत्थानापादानञ्च प्राणशब्दितं ब्रह्मैवेर्यर्थः। उ-त्तरे प्राणोक्तेः प्रश्लोऽपि प्राणविषय इत्यत आह ॥ सुपुर्तिकाले चे-ति॥ जगद्धेतुत्वजीवैक्याभ्यां प्राणोऽत्र ब्रह्मेत्यर्थः । जीवोक्तेरन्यार्थ-त्वमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ निःसम्बोधता विशेषधीशून्यता, स्वच्छता विक्षेपमलशृन्यता । भेदश्रान्तिशृन्यतास्वरूपमैक्यमाह ॥ उपाधीति ॥ प्रश्नव्याख्यानयोर्ब्रह्मविषयस्वे शाखान्तरसंवादमाह ॥ अपि चैवमेके शाखिन इति ॥ ननु तत्राकाशः सुषुप्तिस्थानमु-

न्ति, "य एष विज्ञानमयः पुरुषः के ष तद्भात् कुत एतदागा "दिति प्रश्ने। प्रतिवचनेऽपि "य एषोऽन्तर्हदय आकाशस्तस्मिन् शेते" इति। आकाशशब्दश्च परमात्मनि प्रयूक्तो "दहरोऽ-स्मिन्नन्तराकाशः'' इति अत्र."सर्वे एत आत्मा-नो व्युच्चरंन्ती''ति चोपाधिमतामात्मनामन्य-तो व्युच्चरणमामनन्तः परमात्मानमेव कारण-विनामनन्तीति गम्यते। प्राणनिराकरणस्यापि सुषुप्तपुरुषोत्थापनेन प्राणादिव्यतिरिक्तोपदे-शोऽभ्युच्चयः ॥ १८ ॥

#### वाक्यान्वयात्॥१९॥

#### ब्हदारण्यके मैत्रेयीब्राह्मणेऽभिधीयते "न

कं न ब्रह्मेत्यत आह ॥ आकाशेति ॥ उपाधिद्वारा प्रमात्रात्मजनम-हेतुत्वाचाकाशो ब्रह्मेत्याह ॥ सर्व इति ॥ एवं जीवनिरासार्थकत्वेन सूत्रं व्यारूयाय प्राणनिरासपरत्वेनापि व्याचष्टे ॥ प्राणेति ॥ अस्मिन वास्ये प्राणोपदेशं ब्रह्मज्ञानार्थं मन्यते जैमिनिः, उक्तप्रश्रव्यास्याना-भ्यां वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वात्। अपि चैके शाखिनः एवमेव प्राणातिरिक्तं जीवात्मानमामनन्तः प्राणस्य वाक्यार्थत्वं वारयन्तीति सूत्रयोज-ना । अतिरिक्तजीवोपदेशः प्राणनिराकरणस्याप्यभ्युचयो हेत्वन्तरमि-ति भाष्यार्थः, तस्मादिदं वाक्यं ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धं॥१८॥

॥ वाक्यान्वयात् ॥ विषयवाक्यमाह ॥ वृहदिति ॥ पत्यादेरा-त्मशेषत्वेन प्रियत्वादारमैव सर्वशेषी प्रियतमः, अतोऽन्यत्परित्यज्या-

वा अरे पत्युः कामाय " इत्युपक्रम्य" न वा अ-रे सर्वस्य कामाय सर्वे त्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे त्रियं भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्धियासितव्यो मेत्रेय्या-त्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्"इति।तत्रेतिहिचिकित्स्यत् किं वि-ज्ञानात्मेवायं द्रष्टव्यश्रोतव्यव्वादिरूपेणोपदि-श्यते आहोस्वित् परमात्मेति। कुतः पुनरेषा वि-चिकित्सा,त्रियसंसूचितनात्मना भोक्त्रोपऋमा-द्विज्ञानात्मोपदेश इति प्रतिभाति,तथात्मविज्ञा-नेन सर्वविज्ञानोपदेशात् परमात्मोपदेश इति, किं तावत् प्राप्तं विज्ञानात्मोपदेश इति । कस्मा-त्, उपक्रमसामर्थ्यात् । पतिजायापुत्रवित्तादि-कं हि भोग्यभूतं सर्वे जगदात्मार्थतया प्रियं भ-वतीति त्रियसंसूचितं भोकारमात्मानमुपक-म्यान्नतरमिद्मात्मनो दर्शनायुपदिश्यमानं क्र-

रमैव द्रष्टव्यः, दर्शनार्थं श्रवणादिकं कार्यमित्यर्थः ॥ प्रियसंसृचितेनेति ॥ पतिजायादिभिः प्रियैभींग्यैजींवतयानुमितेनेत्यर्थः । यथा ब्रह्म
ते व्रवाणीत्युपक्रमबलाहाक्यस्य ब्रह्मपरत्वं तथात्र जीवोपक्रमादस्य वाक्यस्य जीवपरत्विमिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति ॥ किं ताविदति ॥ पूर्वपक्षे वाक्यस्य जीवोपासिपरस्वं सिद्धान्ते ज्ञेये प्रत्यम्ब्रह्माणे
समन्वय इति फलं। इदं प्रत्यक् महद्यारिच्छिनं भूतं सत्यमनन्तं

स्यान्यस्यात्मनः स्यात् । मध्येऽपीदं "मह-द्रृतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूते-भ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रत्य संज्ञास्ती"ति प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्र-ष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावे-न ब्रुवन् विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्श-यति । तथा "विज्ञातारमरे केन विजानीया-त् "इति कर्त्वचनेन शब्देनोपसंहरन् विज्ञाना-त्मानमेवेहोपदिष्ठं दर्शयति,तस्मादात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानवचनं भोऋर्थत्वात् भोग्यजातस्योप-चारिकं द्रष्टव्यमिति, एवं प्राप्ते ब्रूमः। परमात्मो-पदेश एवायं। कस्मात्।वाक्यान्वयात् ।वाक्यं हींदं पौर्वापर्येणावेक्ष्यमाणं परमात्मानं प्रत्य-न्वितावयवं लक्ष्यते।कथमिति तदुपपाद्यते,"अ-मृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" इति याज्ञव-ल्क्ष्यादुपश्रुत्य "येनाहं नामृता स्यां किम्हं ते-

नित्यमपारं सर्वगति चिदेकरसं एतेभ्यः कार्यकारणात्मना जायमानेभयो भूतेभ्यः सामान्येनोत्थाय भूतोपाधिकं जन्मानुभूय तान्येव भूतानि छीयमानान्यनुसृत्य विनश्यति । औपाधिकमरणानन्तरं विशेष्षिर्मानीस्तिति श्रुत्यर्थः । विज्ञातारं विज्ञानकर्तारं, भोक्तरि ज्ञाते भोग्यं ज्ञातमित्युपचारः । मोक्षसाधनज्ञानगम्यत्वादि छिङ्गेर्वाक्यस्यान्वयाद्व-सण्येव तात्पर्योवगमात् ब्रह्मप्रमापकत्वमिति सिद्धान्तयति ॥एवमि-

न कुर्यो यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि" इति अमृतत्वमाशासानाये मेत्रेय्ये याज्ञवल्क्य आ-त्मविज्ञानमुपदिशति। न चान्यत्र परमात्मवि-ज्ञानादमृतत्वमस्तीति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति। तथा चात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुच्यमानं ना-न्यत्र परमकारणविज्ञानान्मुख्यमवकल्पते। न चैतदेोपचारिकमाश्रयितुं शक्यं, यत्कारणमा-त्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञायानन्तरंण य-न्थेन तदेवोपपादयति "ब्रह्म तं परादाचोऽन्य-त्रात्मनो ब्रह्म वेद" इत्यादिना। यो हि ब्रह्म-क्षत्रादिकं जगदात्मनोऽन्यत्र स्वातन्त्र्येण ल-ब्धसद्भावं पश्यति तं मिथ्याद्धिंनं तदेव मि-थ्यादृष्टं ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत् पराकरोति इति भेददृष्टिमपोद्ये"दं सर्वे यदयमात्मे"ति स-र्वस्य वस्तुजातस्यात्माव्यतिरेकमवतारयति । दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च तमेवाव्यतिरेकं द्रहयति ।

ति ॥ वित्तेन तत्साध्येन कर्मणेत्यर्थः । भेदिनिन्दापूर्वक्रमभेद-साधनेनैकविज्ञानात् सर्वविज्ञानस्य समर्थनादौपचारिकत्वं न यु-क्तमित्याह ॥ नचैतदौपचारिकमित्यादिना ॥ पराकरोति श्रेयो-मार्गाद् श्रंशयति । यथा दुन्दुभिशङ्कवीणाशब्दसामान्ययहणेनैव गृ-ह्माणास्तदवान्तरिवशेषाः शुक्तियहणयाह्यरजत्वत् सामान्ये क-ल्पितास्ततो न भियन्ते, एवमात्मभानभास्यं सर्वमात्ममात्रमिति नि-श्रितमित्याह ॥ दुन्दुभ्यादीति ॥ एवमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा- "अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतचहग्वे-हः" इत्यादिना च प्रकृतस्यात्मनो नामक-पकर्मप्रपञ्चकारणतां व्याचक्षाणः परमात्मा-नमेनं गमयति । तथेवैकायनप्रक्रियायामपि सविषयस्य सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य प्रप-श्रस्यैकायनमनन्तरमबात्यं कृत्स्नं प्रज्ञानघनं व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति। तस्मात् परमात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इति गम्यते ॥ १९॥ यत्पुनरुक्तं प्रियसंसूचितोपक्रमाहिज्ञा-नात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इत्यत्र ब्रूमः॥

### प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्मरथ्यः॥ २०॥

अस्त्यत्र प्रतिज्ञा "आत्मिन विज्ञाते सर्वमि-दं विज्ञातं भवतीदं सर्व यदयमात्मा" इति च तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धिं सूचयत्येति छुद्धं य-त्प्रियसंसूचितस्यात्मनो द्रष्टव्यत्वादिसङ्कीर्तनं। यदिहिविज्ञानात्मा परमात्मनोऽन्यः स्यात्,त-

या मुख्यत्वाद्वह्मनिश्रयः। सर्वलपृत्विक्षादपीत्याह ॥ अस्य महत इति॥ ऋग्वेदादिकं नाम, इष्टं इतिमिति कर्म, अयञ्च लोकः परश्च लो-क इति रूपं। किञ्च रा यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमिति ख-ण्डिकया सर्वप्रपञ्चस्य मुख्यलयाधारत्वमात्मनो ब्रह्मत्वे लिङ्गमित्याह ॥ तथैवैकायनेति ॥ १९॥

जीवब्रह्मणोर्भेदाभेदसन्वादभेदांशेनेदं जीवोपक्रमणं प्रतिज्ञासाध-

तः परमात्मविज्ञानेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञा-त इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं यद्मतिज्ञातं त-द्वीयेत। तस्मात् प्रतिज्ञासिद्धार्थं विज्ञानात्मपर-मात्मनोरभेदांशेनोपक्रमणमित्याश्मरथ्य आ-चार्यो मन्यते॥ २०॥

# उत्क्रमिष्यत एवम्भावादित्योडु-लोमिः॥ २१॥

विज्ञानात्मन एवं देहेन्द्रियमनोब्रुडिसङ्घा-तोपाधिसम्पर्कात् कलुषीभूतस्य ज्ञानध्यानांदि-साधनानुष्ठानात् सम्प्रसन्नस्य देहादिसङ्घा-तादुक्तमिष्यतः परमात्मनैक्योपपत्तेरिद्मभेदे-नोपक्रमणमित्योडुलोमिराचार्यो मन्यते । श्रु-तिश्चैवं भवति "एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुख्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा-भिनिष्पद्यते" इति । कचिच्च जीवाश्रयमपि ना-मरूपं नदीनिदर्शनेन ज्ञापयति,

कमित्याश्मरध्यमतम् ॥ २०॥

सत्यसंसारदशायां भेद एव मुक्तावेवाभेद •इत्यौडुलोमिमतं । तत्र मानमाह ॥ श्रुतिश्वेति ॥ समुत्थानमुत्कान्तिः । ननु संसारस्यौपाधि-कत्वात् सर्वदैवाभेद इत्याशङ्कृत्व दृष्टान्तवलेन संसारस्य स्वाभाविकं-त्वभित्याह ॥ किचिचेति ॥ यथा नयः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छ- "यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विह्वाय।
तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्तः
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् "॥ इति ॥
यथा छोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय समुद्रमुपयन्ति एवं जीवोऽपि स्वाश्रयमेव
नामरूपं विहाय परं पुरुषमुपैति इति हि मंत्राथैः प्रतीयते दृष्टान्तदार्ष्टीन्तिकयोस्तुल्यताथै॥ २१॥

### अवस्थितोरिति काशकृतस्रः॥२२॥

अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभा-वेनावस्थानादुपपन्नमिदमभेदेनोपक्रमणमिति काशकृत्स्न आचार्यो मन्यते।तथा च ब्राह्मणं "अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याक

न्ति नामरूपे विहायेति नदीनिदर्शनं व्याचष्टे॥यथालोक इति॥२ १॥ सिद्धान्तमाह ॥ अवस्थितिरिति ॥ अत्यन्ताभेदज्ञापनार्थं जीवमु-पक्रम्य द्रष्टव्यत्वादयो ब्रह्मधर्मा उक्ता इत्यर्थः । एतेन जीवलिङ्गानां ब्रह्मपरत्वकथनार्थमिदमधिकरणं न भवति, प्रतर्दनाधिकरणे कथि-तत्वानापि जीवानुवादेन ब्रह्मप्रतिपादनार्थं सुषुम्युत्कान्त्योरित्यत्र ग-तत्वात्, अतो व्यर्थमिदमधिकरणीमिति निरस्तं जीवोद्देशेन ब्रह्मत्वप्र-तिपादने भेदोऽप्यावद्यक इति भेदाभेदशङ्काप्राप्तो कल्पितभेदेनोद्दे-श्यत्वादिकं स्वतोऽत्यन्ताभेद इति ज्ञापनार्थं अस्यारम्भात्, ज्ञायते चात्र रवाणी"त्येवंजातीयकं परस्यैवात्मनो जीवभावे-नावस्थानं दर्शयति । मन्त्रवर्णश्च "सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते'' इत्येवंजातीयकः । न च तेजःप्रभृती-नां सृष्टों जीवस्य पृथक् सृष्टिःश्रुता येन परस्मा-दात्मनोऽन्यस्तद्विकारो जीवः स्यात् । काशकु-त्स्नस्याचार्यस्याविकृतः परमेश्वरो जीवो नान्य इति मतं। आश्मरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य प-रस्मादनन्यव्यमभित्रेतं तथापि प्रतिज्ञासिद्धेरि-ति स्मापेक्षत्वाभिधानात् कार्यकारणभावः कि-यानप्यभित्रेत इति गम्यते । औडुळोमिपक्षे पु-नः स्पष्टमेवावस्थान्तरापेक्षो भेदाभेदौ गम्येते। तत्र काशकृत्स्नीयं मतं श्रुत्यनुसारीति गम्यते प्र-तिपिपाद्यिपितार्थानुसारात् "तत्त्वमसी"त्या-

लिङ्गं आत्मशब्देनोपकान्तस्य जीवस्य धर्मिणो ब्रह्मणो धर्म्यन्तरस्य य-हंणं विनैव ब्रह्मधर्मकथनं भेदाभेदे धर्मिद्दयग्रहः स्यादिति मन्तं वृयं। श्री न् रः सर्वज्ञः । सर्वाणि रूपाणि कार्याणि विचित्य सृष्ट्या तेषां नामानि च रुत्वा तेषु बुद्ध्यादिषु प्रविश्याभिवदनादिकं कुर्वन् यो वर्तते तं विद्दर्धन-हैयामृतो भवतीति मन्त्रोऽपि जीवपरयोरैक्यं दर्शपतीत्याह ॥मन्त्रोति॥ जीवस्य ब्रह्मविकारत्वानैक्यामित्यतं आह ॥ न च तेज इति ॥ मत-त्रयं विभज्य दर्शयति॥कारोत्यादिना ॥ कियानपीति ॥ अभेदवदेन दोऽपीत्यर्थः । तत्रान्त्यस्य मतस्योपादेयत्वमाह॥तत्र कारोति॥सोऽयं

दिश्रतिभ्यः, एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्वमवक-ल्पते, विकारात्मकत्वे हिजीवस्याभ्युपगम्यमा-ने विकारस्य प्रकृतिसम्बन्धे प्रलयप्रसङ्गान्न त-ज्ज्ञानादमृतव्वमवकल्पेतः अतश्च स्वाश्रयस्य नामरूपस्य सम्भवात् उपाध्याश्रयनामरूपं जीव उपचर्यते; अत एवोत्पत्तिरपि जीवस्य क-चिद्ग्निविस्फुलिङ्गोदाहरणेन श्राव्यमाणोपा-ध्याश्रयेव वेदितव्या । यदप्युक्तं प्रकृतस्यैव म-हतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं वि-ज्ञानात्मभावेन दर्शयन् विज्ञानात्मन एवदं द्र-ष्टव्यत्वं दर्शयतीति, तत्रापीयमेव त्रिसूत्री यो-जियतव्या । 'त्रतिज्ञासिद्धेर्तिङ्गमाश्मरध्यः' । इ-

देवदत्त इतिवत्तत्त्वमस्यादिवाक्येभ्यः परापरयोरत्यन्ताभेदः प्रतिपाद-यितुमिष्टोऽर्थः, तदनुसारित्वादित्यर्थः । ज्ञानान्मुक्तिश्रुत्यन्यथानु-पपत्त्याप्ययमेव पक्ष आदेय इत्याह ॥ एवञ्चिति ॥ अत्यन्ताभेदे सतीत्यर्थः । कल्पितस्य भेदस्य ज्ञानान्निवृत्तिः सम्भवति न सत्यस्ये-त्यपि, द्रष्टव्यं । यदुक्तं नदीदष्टान्तात् संसारः स्वाभाविक इति तन्नेत्याह ॥ अतश्चेति ॥ अनामरूपब्रह्मत्वाज्जीवस्येत्यर्थः । उत्पत्ति-श्रुत्या जीवस्य ब्रह्मणा भेदाभेदावित्यत आह ॥अतएवेति॥उत्पत्तेः स्वाभाविकत्वे मुक्तययाे गादेवेत्यर्थः। अत्र पूर्वपक्षे बीजत्रयमुक्तं जीवेनो-पकमः परस्यैव समुत्थानश्रुत्या जीवाभेदाभिधानं विज्ञातृशब्दश्रेति। तंत्रायं बीजं त्रिसूत्र्या निरस्तं, सम्प्रति द्वितीयमनूय तथैव निराचछे। ॥ यदप्युक्तमित्यादिना॥ आत्मज्ञानात् सर्वज्ञानं यत्प्रतिज्ञातं तत्र हे-

दमत्र प्रतिज्ञातं "आत्मनि वेदिते सर्वमिदं वि-दितं भवतीदं सर्वे यदयमात्माण्इति च। उप-पादितं च सर्वस्य नामरूपकर्मप्रपञ्चस्येकप्रस-व्चादेकप्रलयलाच दुन्द्भ्यादिदृष्टान्तेश्च का-र्यकारणयोरव्यतिरेकप्रतिपादनात्।तस्याएवप्र-तिज्ञायाः सिद्धिं सूचयत्येति हुः यन्महतो भू-तस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन क-थितमित्याश्मरथ्य आचार्यो मन्यते। अप्तेदे हि सत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातमवकल्प-त इति । 'उत्क्रमिष्यत एवम्भावादित्योडुलो-मिः'। उत्क्रमिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्याना-दिसामर्थ्यात् सम्त्रसन्नस्य परेणात्मनैक्यस-म्भवादिदमभेदाभिधानमित्योडुलोमिराचार्यो मन्यते । 'अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः' । अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्था-नादुपपन्नमिदमभेदाभिधानमिति काशकृत्स्न आचार्यो मन्यते। ननूच्छेदाभिधानमेतत् 'एते-

तुरिदं सर्वं यदयमारमेत्बन्यतिरेक उक्तस्तस्य प्रतिपादनाचदेव प्रति-ज्ञात्मुपपादितमिति योजना । एकस्मात् प्रसद्ये यस्य एकस्मिन् प्र-लयो यस्य तद्भावादित्यर्थः । समुखानमभेदाभिधानमिति यावत् । जन्मनाशावुकौ नाभेद इत्याक्षिप्य परिहरिब ॥ नान्वित्यादिना ॥ मृतस्य संज्ञा नास्तीति वाक्येऽत्रैव मां मोहितवानिस ज्ञानरूपस्यात्म-

भ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न त्रेत्य संज्ञास्ति इति,कथमेतद्भेदाभिधानं।नै-ष दोषः, विशेषविज्ञानविनाशाभित्रायमेतद्वि-नाशाभिधानं नात्मोच्छेदाभिप्रायं, अत्रैव "मौं भगवानमूमुहन्न प्रेत्य संज्ञास्ती"ति पर्यन्-युज्य स्वयमेव श्रुत्याऽर्थान्तरस्य दर्शितत्वात्. "न वा अरेऽहं मोहं ब्रवी़म्यविनाशी वा अरेऽय-मात्मानुच्छित्तिधर्मा मात्रासंसर्गस्वस्य भव-ति'' इति । एतदुक्तं भवति, कूटस्थनित्य एवा-यं विज्ञानघन आत्मा नास्योच्छेदप्रसङ्गोऽ-स्ति, मात्राभिस्वस्य भूतेन्द्रियलक्षणाभिरवि-चाकृताभिरसंसगीं विचया भवति, संसगीभा-वे च तत्कृतस्य विशेषविज्ञानस्याभावात्र प्रेत्य-संज्ञास्तीत्युक्तमिति। यदप्युक्तं "विज्ञातारमरे

नो ज्ञानाभावे नाशप्रसङ्गादिति मैत्रेय्योक्तो मुनिराह ॥ न वा अरे इति ॥ मीहं मोहकरवाक्यं, आविनाशी नाशहेतुशृन्यः, अत उच्छिनिधर्मा नाशवान्त भवतीति अनुच्छित्तिधर्मेत्यर्थः । तृतीयं बीजं तृती येन मतेनैव निरस्तनीयमित्याह ॥ यदपीत्यादिना ॥ आयमतद्वये सन्त्यभेदाङ्गीकारात् केनेत्याक्षेपो न युक्तः काशकत्स्य मते त्वत्यन्तान भेदादिज्ञानस्य कारकाभाषात् सः युक्तं इति श्रुत्यनुसारित्वाक्तन्मते मनः-कल्पितं विज्ञानृत्वं मुक्ते ब्रह्मात्मिन भूतपूर्वगत्योक्तमिति परिहरणीय-मित्यर्थः । किञ्च पूर्वापरपर्याकोचनया वाक्यस्य मुक्तात्मपरत्वावगमा-

केन विजानीयात्" इति कर्तृवचनेन शब्देनो-पसंहाराद्विज्ञानात्मन 'एवेदं द्रष्टव्यत्वमिति, त-दपि काशकृत्स्नीयेनैव दर्शनेन परिहरणीयं। अपि च "यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति" इत्यारभ्याविद्याविषये तस्यैव दर्श-नादिलक्षणं विशेषविज्ञानं प्रपश्य "यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत् तत् केन कं पश्येत्" इत्यादिना-विद्याविषये तस्येव दर्श<sup>न</sup>ादिलक्षणस्य विशेष-विज्ञानस्याभावमभिद्धाति । पुनश्च विष्या-भावेऽप्यात्मानं विजानीयादित्याशङ्ख्य "वि-ज्ञातारमरे केन विजानीयात्" इत्याह । त्-तश्च विशेषविज्ञानाभावोपपादंनपरत्वाद्वाक्य-स्य विज्ञानधातुरेव केवलः सन् भूतपूर्व-गत्या कर्त्ववचनेन तृचा निर्दिष्ट इति गम्य-ते ।दर्शितं तु पुरस्तात् काशकृत्स्त्रीयस्य पक्षस्य श्रुतिमत्त्वं, अतश्च विज्ञानात्मपरमात्मनोर्वि-युः प्रत्यूपस्थापितनामरूपरचितदेहायुपाधि-निमित्तों भेदो न पारमार्थिक इत्येषोऽर्थः स-वैर्वेदान्तवादिभिरभ्यूपगन्तव्यः, "सदेव सो-

त् विज्ञातृत्वं कल्पितमेवान्यते इति न ति क्षेत्रेन जीवपरत्विमत्याह । ॥ अपि चेति॥ आर्षेषु पक्षेषु काशकत्स्वपक्षस्यवादेयत्वे कि बीजं त-दाह ॥ दर्शितमिति ॥ अतश्च, श्रुतिमन्त्वाच । पुनरिप श्रुतिस्मृतिम-

म्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीयं, आत्मेवेदं स-र्वे ब्रह्मेवेदं सर्वे, इदं सूर्वे यदयमात्मा, ना-न्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्यतोऽस्ति द्रष्ट्रे इत्यवं-रूपाभ्यः श्रुतिभ्यः। स्मृतिभ्यश्च "वासुदेवः सर्वमितिं'' "क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत"।"समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्"। इत्येवंरूपाभ्यः।भेददर्शनापवादाच्च "अन्योऽ-सावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथापशुः""मृ-त्योः स मृत्युमाप्नोति इह नानेव पश्यति" इ-त्येवंजातीयकात्। "स वा एष महानज आत्मा-ऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्मे''ति चात्मनि सर्व-विक्रियात्रतिषेधात्। अन्यथा च मुमुक्षूणां नि-रपंवादविज्ञानानुपपत्तेः, सुनिश्चिताथीनुपपत्ते-श्य। निरपवादं हि विज्ञानं सर्वोकाङ्कानिवर्तक-मात्मविषयमिष्यते,"वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिता-

व्यमरह् ॥ सदेवेत्यादिना ॥ हेतूनां भेदो न पारमार्थिक इति प्रतिज्ञ-या सम्बन्धः । भेदाभेदपक्षे जीवस्य जन्मादिविकारवन्वात्तन्त्रिषेधो न स्यादित्याइ ॥ स वा एष इति ॥ भेदस्य सत्यत्वे तत्प्रमया बाधा-दहं ब्रह्मेति निर्वाधं ज्ञानं न स्यादित्याह ॥ अन्यथा चेति ॥ अभेद-स्यापि सच्चात् प्रमेत्माशङ्कच भेदिभिदयोर्विरोधात् संशयः स्मादित्या-ह ॥ सुनिश्चितेति ॥ मास्तु निर्वाधज्ञानमित्यत आह ॥ मिरपवाद-मिति ॥ अहं ब्रह्मेत्यवाधितानिश्रयस्थैव शोकादिनिवर्तकत्वमित्यव

थां "इति च श्रुतः, "तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः "इति च स्थितप्रज्ञलक्षणस्मृ-तेश्च। स्थिते च क्षेत्रज्ञपरमात्मैकत्विषये सम्य-ग्दर्शने क्षेत्रज्ञः परमात्मेति नाममात्रभेदात् क्षे-त्रज्ञोऽयं परमात्मनो भिन्नः परमात्मायं क्षेत्रज्ञा-द्विन्न इत्येवंजातीयक आत्मभेदविषयोऽयं निर्व-न्धो निरर्थकः एको स्वयमात्मा नाममात्रभेदे-न बहुंधाभिधीयत इति, न हि सत्यं ज्ञानमन-न्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायामिति काञ्चिदे-वैकां गुहामधिकृत्यैतदुक्तं, न च ब्रह्मणोऽन्यो गुहायां निहितोऽस्ति. "तत्सृष्ट्या तदेवानुप्रावि-शत्" इति स्त्रष्टुरेव प्रवेशश्रवणात्। ये तु निर्व-

स्मृतिमप्याह ॥स्थितेति॥आत्यन्तिकैकत्वे हि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भव-ति न भेदाभेदयोरिति भावः। ननु जीवपरमात्मानौ स्वतो भिन्नौ अ-पर्यायनामवन्त्वात् स्तम्भकुम्भविद्त्यत आह ॥ स्थिते चेति ॥ कथं तर्यापर्यायनामभेद इत्याराङ्कृच जीवत्वेश्वरत्वादिनिमिन्तभेदादित्याह। एकोहीति । किञ्च विद्यातज्ञबुद्धिरूपायां गुहायां स्थितो जीवे। भव-ति तस्यामेव ब्रह्म निहितमितिश्रुतेः। स्थानैक्याज्ञीव एव ब्रह्मत्याह। न हीति ॥काञ्चिदेवेकामिति॥ जीवस्थानादन्यामित्यर्थः। नन्वेकस्यां गुहायां हो किं न स्यातामित्यत आह। न चेति ॥ क्रष्टुरेव प्रवेशेन जीवत्वान्त भेदः। नन्वत्यन्ताभेदे जीवस्य स्पष्टभानात् ब्रह्मापि स्पष्टं स्यादतः स्पष्टत्वास्पष्टत्वाभ्यां तयोभेद इति चेन्न दर्पणे प्रतिबिम्बस्य स्फुटत्वेऽपिबिम्बस्यास्फुटत्ववत् कल्पितभेदेन विरुद्धधर्मव्यवस्थोपप- न्धं कुर्वन्ति ते वेदान्तार्थं बाधमानाः श्रेयोद्वारं सम्यग्दर्शनमेव बाधन्ते, कृतकमनित्ये च मोक्षं कल्पयन्ति, न्यायेन च न सङ्गच्छन्त इति॥ २२॥ प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधा-त्॥ २३॥

यथाभ्यदयहेतुत्वात् धर्मो जिज्ञास्य एवं निः श्रेयसहेतुत्वाद्वह्मापि जिज्ञास्यमित्युक्तं, व्रह्म च जन्माद्यस्य यत इति लक्षितं। तच्च लक्षणं घ-टरुचकादीनां मृत्सुवणीदिवत् प्रकृतित्वे कुला-

तेः । सत्यभेदे येषामाग्रह्स्तेषां दोषमाह ॥ ये स्विति॥ सोऽयमितिव-तन्त्रमसीत्यकार्यकारणद्रव्यसामानाधिकरण्यादत्यन्ताभेदो वेदान्ता-र्थस्तद्वोध एव निश्चेयससाधनं तस्य बाधो न युक्त इत्यर्थः। किञ्च भेदाभे-द्वादिनो ज्ञानकर्मभ्यां कृतकं मोक्षं कल्पयन्ति, तत्रानित्यत्वं दोषः । यत्तु कृतकमपि नित्यमिति तच्च यत् कियासाध्यं तदनित्यमिति न्याय-बाधितं।अस्माकन्त्वनर्थध्वंसस्य ज्ञानसाध्यत्वास्तित्यमुक्तात्ममात्रत्वा-च नानित्यत्वदोष इति भावः, तस्मान्मैत्रेयोब्राह्मणं प्रत्यश्वद्वाणि स-मन्वितमिति सिद्धम् ॥२२॥

् प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा-॥ लक्षणसूत्रेणास्य सङ्गीतं वक्तं वृत्तं स्मारयति । यथेति ॥ तत्र हि ब्रह्मणो बुद्धिस्थत्वार्थं सामान्यतो जगत्कारणत्वं लक्षणमुक्तं तेन बुद्धिस्थे ब्रह्मणि कृत्क्ववेदान्तसमन्वयं प्रतिपाय तत्का-रणत्वं किं कर्तृत्वमात्रमुत प्रकृतित्वकर्तृत्वोभयरूपमिति विशेषजि-ज्ञासायामिदमारभ्यते, तथा च सामान्यज्ञानस्य विशेषचिन्ताहेतु- लसुवर्णकारादिवन्निमित्तत्वे च समानं इत्यतो भवति विमर्शः, किमात्मकं पुनर्न्रह्मणः कारणत्वं स्यादिति। तत्र निमित्तकारणमेव तावत् केव-लंस्यादिति प्रतिभाति, कस्मात्, ईक्षापूर्वकक-त्वत्वश्रवणात्। ईक्षापूर्वकं हि ब्रह्मणः कर्तृत्वम-वगम्यते. "स ईक्षाञ्चके" "स प्राणमसृजत" इत्यादिश्रुतिभ्यः। ईक्षापूर्वकं च कर्तृत्वं निमि-त्तकारणेष्वेव कुलालादिषु दृष्टं, अनेककारकपू-विका च क्रियाफलसिद्धिलोंके दृष्टा। स च न्या-य आदिकर्तर्यपि युक्तः संक्रमयितुं। ईश्वरत्वप्र-सिद्धश्चाईश्वराणां हि राजवैवस्वतादीनां निमि-त्तकारणत्वमेव केवलं प्रतीयते तद्दत् परमेश्वर-

त्वात्तेनास्य सङ्गितिः। ययपि तदानन्तर्यमस्य युक्तं तथापि निश्चिततात्पर्येवेदान्तेः कर्तृमात्रेश्वरमतिरासः सुकर इति समन्वयान्ते इदं
लिखितं। लक्षणसूत्रस्याध्यायादिसङ्गृतत्वादस्याप्यध्यायादिसङ्गृतिः। पूवंत्र सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया मुख्यत्वाद्वाक्यस्य जीवपरत्वं निरस्तं तदयुक्तं
कर्त्रुपादानयोभेदेन प्रतिज्ञाया गौणत्वादित्याक्षिपिति॥ तत्रशृनिःमितेत्यादिना॥ पूर्वोत्तरपक्षयोद्वैताद्वैतासिद्धिः फलं॥ ईक्षापूर्वकिति॥
ईक्षणः श्रुत्या कर्तृत्वं निश्चितं, तथा च ब्रह्म न प्रकृतिः कर्तृव्वात्, यो यत्कर्ता स तत्प्रकृतिनं यथा घटकर्ता कुठाल इत्यर्थः।
जगत् विज्ञकर्त्रुपादानकं कार्यत्वात् घटवदित्याह॥ अनेकिति॥ जगन ब्रह्मनोपादानमीश्वरत्वात् राजादिवदित्याह॥ ईश्वरत्वेति॥ जगन ब्रह्मप्रकृतिकं तदिलक्षणत्वात्, यदित्यं तत्तथा कुलालविलक्षणघटवदि-

स्यापि निमित्तकारणव्यमेव युक्तं प्रतिपतुं।का-र्यञ्चेदं जगत्सावयवमधेतनमशुद्धं च दृश्यते, कारणेनापि तस्य तादृशेनेव भवितव्यं। कार्य-कारणयोः सारूप्यदर्शनात्। ब्रह्म च नैवंछक्ष-णमवगम्यते । "निष्कलं निष्क्रियं शान्तं नि-रवद्यं निरञ्जनम् '' इत्यादिश्रुतिभ्यः । पारि-शेष्याद्रह्मणोऽन्यदुपादानकारणमशुद्धादिगु-णकं रंमृतिप्रसिद्धमभ्यूपगन्तव्यं। ब्रह्मकारण-त्वश्रुतेर्निमित्तत्वमात्रे पर्यवसानादिति।एवं प्रा-प्ते ब्रूमः । प्रकृतिश्च उपादानकारणं च ब्रह्मा-भ्युपगन्तव्ये निमित्तकारणं च,न केवलं निमित्त-कारणमेव,कस्मात्,प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्, एवं हि प्रतिज्ञादृष्टान्तौ श्रोतौ नोपरुध्येते।प्र-तिज्ञा तावत्"उत तमादेशमत्राक्ष्मो येनाश्रुतं श्रु-तं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम् ''इति, तत्र्ं चैकेन विज्ञातेन सर्वमन्यदविज्ञातमपि वि-

त्याह ॥ कार्यञ्चेति ॥ निष्कलं निरवयवं, निष्कियमचलं, शान्तमपरिणामि, निरवयं निरस्तसमस्तदेशं, तत्र हेतुः ॥ निरनञ्जीमिति ॥
अञ्जनतुल्यतमःशुन्यमित्यर्थः, तर्हि जगतः सदशोपादानं किमित्यत.
आह ॥ पारिशेष्यादिति ॥ ब्रह्मनिषेधे प्रधानं परिशिष्यत इत्यभिमर्न्यमानः|सिद्धान्तयि॥ प्रकृतिश्चेति॥ चकारानिमित्तत्वयहः। एवमुभयरूपे कारणत्वे तयोरवाधो भवतीत्याह ॥ एवमिति ॥ कर्तृ-

ज्ञातंभवतीति प्रतीयते।तज्ञोपादानकारणविज्ञा-ने सर्वविज्ञानं सम्भवति उपादानकारणाव्यतिरे-कात् कार्यस्यः निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्य-स्यनास्ति,लोके,तक्ष्णः प्रासादव्यतिरेकदर्शनात्। दृष्टान्तोऽपि "यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वे म्-न्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधे-यं मृत्तिकेत्येव सत्यम्'' इत्युपादानकारणगो-चर एंवाम्नायते, तथे "केन लोहमणिना सर्वे लो-हमयं विज्ञातं स्यादेकेन नखनिकृत्तनेन सर्वे कार्ष्णीयसं विज्ञातं स्या''दिति च।तथान्यत्रा-पि "कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" इति प्रतिज्ञा, यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्तीति दृष्टान्तः, तथा "आत्मनि खर्वं-

क्वानादिष सर्वकार्यज्ञानं किं न स्यादित्यत आह ॥ निमित्तकारणा-व्यतिरेकिस्त्वित ॥ मृदादीनामुपादानानां दृष्टान्तत्वाद्दार्ष्टान्तिकस्य ब्रह्मण उपादानत्वं वाच्यमित्याह॥दृष्टान्तोऽपीति ॥वागारभ्वं नाम-मात्रं विकारो न वस्तुतोऽस्तीति सत्यकारणज्ञानादिकारज्ञानं युक्तमि-त्यर्थः । गतिसामान्यार्थं मुण्डकेऽपि प्रतिज्ञादृष्टान्तावाहं ॥ तथान्य-त्रापीति ॥बृहदारण्यकेऽपितावाह॥तथात्मनीति॥ वटः स्फरतोत्यृतु-गतस्पुरणं प्रकृतिस्तद्विरेकेण विकारा न सन्तिति सोऽयमर्थो यथा स्फुटः स्यात् यथा दृष्टान्तः स उच्यते । हन्यमानदुनदुभिजन्याच्छन्द-सामान्याद्दाद्द्यान् विशेषशब्दान् सामान्यत्रहणातिरेकेण पृथक् यहीतं श्रोता न शक्तुयात् , सामान्यस्य सु यहणेन दुन्दुभ्याघातः शब्दिवशेषो

रे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वे विदितम्" इ ति प्रतिज्ञा,"स यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य न बा-त्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्र-हणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः" इति दृष्टान्तः।एवंयथासम्भवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादृष्टा-न्तौत्रकृतित्वसाधनो त्रत्येतव्यो। यतइतीयमपि पञ्चमी"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते''इत्यत्र "जनिकर्तुः प्रकृतिः" (१।४।३०)इति विशेषंस्म-रणात् प्रकृतिलक्षण एवापादाने द्रष्टव्या, निमि-त्तत्वन्त्वधिष्ठात्रन्तराभावाद्धिगन्तव्यं । यथा हि लोके मृत्सुवर्णादिकमुपादानकारणं कुलाल-सुवर्णकारादीनधिष्ठातृनपेक्ष्य प्रवर्तते, नैवंब्रह्म-ण उपादानकारणस्य स्वतोऽन्योऽधिष्ठातापे-क्ष्योऽस्ति, प्रागुत्पत्तेरकमवाद्वितीयमित्यवधार-

गृहीतो भवति, तस्य वा यहणेन तदवान्तरिवशेषशब्दो गृहीतो भवति, अतः शब्दसामान्ययहणयाद्या विशेषाः सामान्ये कल्पिताः न्तहदात्मुभानभास्यघटादय आत्मिनि कल्पिता इत्यर्थः । प्रतिज्ञा-दष्टान्तानुपरोधाल्लिङ्गाद्वसणः प्रकृतित्वमुक्का पश्चमीश्रुत्याप्याह । यतः इति ॥ यतो वा इत्यत्र श्रुतौ यत इति पश्चमी प्रकृतौ द्रष्टव्येत्य-व्वयः॥जिनिकर्तुः॥जाममानस्य कार्यस्य प्रकृतिरपादानसंज्ञिका भवती-ति सूत्रार्थः । संज्ञायाः फलं अपादाने पश्चमी [पा०२।३।२८]इतिसू वात् प्रकृतौ पश्चमीलाभः । एवं ब्रह्मणः प्रकृतित्वं प्रसाध्य कर्तृत्वं सा-ध्यति॥निमित्तत्विमिति॥ब्रह्म स्वातिरिक्तकर्त्रिधेष्ठेयं प्रकृतित्वानमृदा-

णात् । अधिष्ठात्रन्तराभावोऽपि प्रतिज्ञादृष्ठा-न्तानुपरोधादेवोदितो वेदितव्यः । अधिष्ठातिरि त्युपादानादन्यस्मिन्नभ्युपगम्यमाने पुनर-प्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्यासम्भवात् प्रति-ज्ञादृष्टान्तोपरोध एव स्यात् । तस्माद्धिष्ठात्र-न्तराभावादात्मनः कर्तृत्वमुपादानान्तराभावा-च प्रकृतित्वम् ॥ २३ ॥ कुतश्चात्मनः कर्तृत्वप्रकृ-तित्वे ॥

# अभिध्योपदेशाच ॥ २४ ॥

अभिध्योपदेशश्चात्मनः कर्त्वत्रकृतित्वे ग-मयित "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायय" इति "तदेश्चत बहु स्यां प्रजायय" इति च । तन्ना-भिध्यानपूर्विकायाः स्वातन्त्र्यप्रवृत्तेः कर्तेति गम्यते बहुस्यामिति प्रत्यगात्मविषयत्वात् ब-हुभवनाभिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते ॥२४॥

#### साक्षाचोभयाम्नानात्॥ २५॥

प्रकृतित्वस्यायमभ्युच्चयः । इतश्च प्रकृतिर्घन् दिवदित्यायनुमानानामागमबाधमाह ॥ प्रागुद्धपत्तेरिति ॥ जगत्कर्तृ-ब्रह्मैवेत्यत्रापि सूत्रं योजयति ॥ अधिष्ठात्रन्तरेति ॥ २३ ॥

एकस्योभयरूपप्रकरणत्वमविरुद्धमिति सूत्रचतुष्टयेन साध्यति । ॥ कुतश्चेत्यादिना ॥अभिध्या सृष्टिसङ्कल्पः ॥ २४ ॥

ह्म बत्कारणं साक्षाह्रह्मेव कारणमुपादायोभी प्र-भवत्रलयायाम्नायेते "सर्घाणि ह वा इमानि भू-तान्याकाशादेव समृत्पचन्ते आकाशं प्रत्यस्ते यन्ति" इति।यद्धि यस्मात् प्रभवति यस्मिश्च-प्रलीयते तत् तस्योपादानं प्रसिद्धं, यथा ब्रीहि-यवादीनां पृथिवी। साक्षादिति चोपादानान्त-रानुपादानं दर्शयव्याकाशादेवेति। प्रत्यस्तमय-श्च नोपादानादन्यत्र कार्यस्य दृष्टः ॥ २५॥

#### आत्मकृतेः परिणामात् ॥ २६॥

इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म. यत्कारणं ब्रह्मप्रक्रियायां "तदात्मानं स्वयमकुरुत" इति आव्मनः कर्म-लं कर्तृत्वं च दर्शयति,आत्मानमिति कर्मत्वं स्व-यमकुरुतेति कर्तृत्वं। कथं पुनः पूर्वसिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं स-म्पादियतुं,परिणामादिति ब्रूमः, पूर्वसिद्धोऽपिहि सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामा-

अभ्युञ्चयौ हेत्वन्तरं। आकाशादेवेत्येवकारसृचितमुपादानान्तरा-नुप्पदानश्रहणं साक्षादितिपदेन सूत्रकारो दर्शयतीति योजना ॥ २५॥ आत्मसम्बद्धिनी रूतिः आत्मरुतिः, सम्बन्धश्रात्मनः रुतिं प्रति. विषयत्वमाश्रयत्वञ्च । ननु रुतेराश्रयः सिद्धो भवति विषयस्तु साध्यः **ए**क्स्योभयं विरुद्धमित्याशङ्कते ॥ कथं पुनरिति ॥ यथा मृदः साध्य-परिणामाभेदेन रुतिविषयरवं तददारमन इत्याह ॥ परिणामादिति ॥

सांत्मानमिति । विकारात्मना च परिणामो मु-दाद्यासु प्रकृतिषूपलब्धः, स्वयमिति च विशेष-णात् निमित्तान्तरानपेक्षत्वमपि प्रतीयते।परि-णामादिति वा पृथक्सूत्रं।तस्येषोऽर्थः। इतश्च प्रकृतिब्रह्म यत्कारणं ब्रह्मण एव विकासंत्मना-यं परिणामः सामानाधिकरण्येनाम्नायते "सञ्च त्यचाभवन्निरुक्तञ्चानिरुक्तं च"इत्यादिनेति॥२६॥

### योनिश्च हि गीयते॥ २७॥

इतश्च प्रकृतिब्रह्म यत्कारणं ब्रह्मयोनिरित्वपि पत्यते वेदान्तेषु "कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनि-मः इति "यद्भतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः" इति

आत्मानमित्यविरोध इति शेषः । सिद्धस्यापि साध्यत्वे दृष्टान्तमाह । विकारात्मनेति ॥ ननु ब्रह्मणा आत्मानिमिति द्वितीयया कार्यात्म-ना साध्यत्वश्चत्याऽस्तु प्रकृतित्वं कर्ता त्वन्योऽस्त्वित्यत त्याह॥**स्वय-**मिति॥चेति॥ ब्रह्मणः रुतिकर्मत्वोपपादनार्थं परिणामादिति यदं न्या-रुंयायान्यथापि व्याचष्टे ॥ पृथक् सूत्रमिति ॥ मृद्धट इतिबद्धस्न-स-च त्यक्रेति परिणामसामानाधि करण्यश्रुतेः ब्रह्मणः प्रछतित्वमित्यर्थः सत्प्रत्यक्षं भूतत्रयं, त्यत्परोक्षं भृतद्दयं, निरुक्तं वक्तुं शक्यं घटादि,अनि ्रुक्तं वकुमशक्यं कपोतरूपादिकं च ब्रह्मैवाभवदित्यर्थः॥ २६॥

अत्र सूत्रे परिणामशब्दः कार्यभात्रपरः न तु सत्यकार्यात्मकपरि-णामपरः तदनन्यत्वमिति विवर्तवादस्य वध्यमाणत्वात् योनिशब्दाच प्रकृतित्वमित्याइ ॥ योनिश्वेति ॥ कर्तारं क्रियाशक्तिमन्तं, ईशं निय-

च। योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनः समधिगतो लोके पृथिबीयोनिरोषधिवनरूपतीनामिति।स्रीयोनेर-प्यम्त्येवावयवद्वारेण गर्भ प्रत्युपादानकारण-त्वं। कचित् स्थानवचनोऽपि योनिशब्दो दृष्टः, <sup>°</sup> 'योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारी''ति∣वाक्यशेषात् ₋ तत्र प्रकृतिवचनता परिग्रत्यते "यथोर्णनाभिः सृ-जते ग्रण्हते च"इत्येवंजातीयकात्।तदेवं प्रक्र-तित्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धं । यत्पुनरिदमुक्तं ईक्षापू-र्वककर्तृत्वं निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिपु लोके दृष्टं नोपादानेष्वित्यादि, तत्त्रत्युच्यते, न लोकवदिह भवितव्यं। न त्ययमनुमानगम्योऽ-र्थः। शब्दगम्यंत्वात्त्वस्यार्थस्य यथाशब्द्मिह भंवितव्यं। शब्दश्चेक्षितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं प्र-

न्तारं, पुरुषं प्रत्यश्चं,ब्रह्म पूर्णं, योनिं प्रकृतिं, धीरा ध्यानेन पश्यन्तीत्यः धः। नन्वनुपादानेऽपि स्त्रीयोनौ योनिशब्दो दष्ट इत्यत आह ॥ स्त्री-योनिस्ति॥शोणितमवयवशब्दार्थः। योनिशब्दस्य स्थानमप्यथों भवित सोऽत्र भूतयोन्यादिशब्दैनं त्राह्मः, ऊर्णनाभ्यादिप्रकृतदृष्टाम्तवाक्यशैष विरोधादित्याह ॥ क्रिचिदिति ॥ हे इन्द्र ते तव निपदे उपवेशनाय योनिः स्थानं मया अकारि कृतमित्यर्थः। पूर्वपक्षोक्तानुमानानि अनू-वागमवाधमाह ॥ यत्पुनिरत्यादिना ॥ नन्वनुमानस्य श्रुत्यनप्रेक्षः त्वान तया वाध इत्यत आह ॥ न हीति ॥ जगत्कर्ता पक्षः श्रुत्यव सिद्धचित, या कृतिः स्थ शरीरजन्येति व्याप्तिवरोधेन नित्यकृतिमतोऽननुमानासम्भवादतः श्रौतमीश्वरं पक्षीकृत्यानुपादानत्वसाधने भवत्येन

तिपादयतीत्यवोचाम, पुनश्चैतत्सर्वं विस्तरेण प्रतिपादयिष्यामः॥ २७॥

## एतेन सर्वे व्याख्याताव्याख्या-ताः॥२८॥

ईक्षतेनिशब्दिमित्यारभ्य प्रधानकारणवादः सूत्रेरेव पुनःपुनराशङ्कय निराकृतः, तस्य हि पक्षस्योपोद्धलकानि कानिचिल्लिङ्गाभासानि वे-दान्तेष्वापातेन मन्दमतीन् प्रतिभान्तीति । सं च कार्यकरणानन्यत्वाभ्युपगमात् प्रत्यासन्नो वे-दान्तवादस्य। देवलप्रभृतिभिश्य केश्यिद्धर्मसूत्र-कारेः स्वयन्थेष्वाश्रितः तेन तत्प्रतिषेधे एव यन्तोऽतीव कृतो नाण्वादिकारणवादप्रतिषेधे । ते-ऽपि तु ब्रह्मकारणवादपक्षस्य प्रतिपक्षत्वात् प्र-प्रतिषद्धल्याः। तेषामण्युपोद्धलकं वैदिकं किञ्चि-

वोपजीव्यया प्रकृतित्वबोधकश्रुत्या बाध इत्यर्थः।यदुक्तं विरुक्षणत्वा-द्वह्मणो न जगदुपादानत्विमिति तत्राह ॥ पुनश्चेति ॥ न विरुक्षेणत्वा-दित्यारभ्येत्यर्थः । अत उभयरूपं कारणत्वं ब्रह्मणो रक्षणिमिति सिद्धम् ॥ २७ ॥

प्रतेन सर्वे व्याख्याताः ॥ अस्यातिदेशाधिकरण्स्य तात्पर्यं व-कुं वृत्तमनुवदति ॥ ईक्षतेरिति ॥ प्रधानवादस्य प्रधान्येन निराकरणे हेतुमाह ॥ तस्य हीत्यादिना ॥ तर्द्यण्वादिवादा उपेक्षणीया दुर्बर्ज्-त्वादित्यतआह॥तेऽपि त्विति॥निर्मूटास्ते कथं प्रतिज्ञा इत्यत आह लिङ्गमापातेन मन्दमतीन् प्रतिभायादिति। अ-तः प्रधानमल्लीनवर्हणन्यायेनार्तिदेशति, एतेन् प्रधानकारणवादप्रतिषेधन्यायकलापेन सर्वेऽ-ण्वादिकारणवादा अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्या-ता वेदिंतब्याः । तेषामपि प्रधानवदशब्दत्वा-च्छब्दिवरोधित्वाचेति । व्याख्याताव्याख्याताः इति पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्तिं द्योतयति २९।

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीमद्गो विन्दुपूज्यपोदशिष्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतौ प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः॥

तेषामिति॥तथाहि छान्दोग्ये जगत्कारणत्वज्ञापनार्थं पिता पुत्रमुवाच आसां वटधानानां मध्ये एकां भिन्धींति भिन्ना भगव इत्याह तत्र पित्राऽणि- पानं न पश्यसीत्युक्तं न किञ्चन भगव इत्याह तत्र पित्राऽणि- मानं न पश्यसीत्युक्तं, तथा चन किञ्चन शब्दाच्छून्यस्वभाववादौ प्रती- यते, अणुशब्दात् परमाणुवाद इति, एवमसदेवेदमय आसीदणो- रणीयानित्यादि लिङ्गं द्रष्टव्यं। अत्राण्वादिवादाः श्रौता न वेति संश्यो सत्स्सदण्वादिशब्दबलाच्छ्रौताइति प्राप्तेऽतिदिशति॥एतेनित्॥ अस्पातिदेशत्वान्त पृथक् सङ्गत्यायपेक्षा न किञ्चनासच्छब्दयोः प्रत्य- क्षायोग्यवस्तुपरत्वादणुशब्दस्य सूक्ष्माभिप्रायत्वादशब्दत्वं, तेषां वादानां प्रधानवादवदश्रीतृत्वं, ब्रह्मकारणश्रुतिबाधितत्वञ्च, तस्माद्वह्मैव परमकारणं, तिसमन्त्वेव सर्वेषां वेद्यन्तानां समन्वय इति सिद्धं॥२८॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राज्ञकाचार्य श्रीगोविन्दानन्द-भगवत्पादकृतौ स्वारीरकमीमां-सादपाख्यायां भाष्यरत्नप्रभाषां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः॥ अध्यायश्व समाप्रः॥